गीतियाँ लोक-जीवन को कितना प्रभावित कर सकी हैं श्रीर कर रही हैं, यह उत्तर-प्रदेश के पूर्वाञ्चल के जनपदों से परिचित प्रत्येक व्यक्ति जानता है।

गोरवामी जी लोक-जीवन के हर-एक रग-रेशे से परिचित थे। लोक-जीवन के भीतर जाकर उन्होंने पूरी सहृद्यता से उसका अनुभव किया था, इसीलिए उसकी प्रत्येक छोटी-बड़ी आवश्यकता से भी वे परिचित थे। हिन्दू-संस्कृति और धर्म को अधःपात से रोकने के लिए उन्होंने जन-जीवन को राममय बना देने को ही सबसे उपयुक्त उपाय निश्चित किया। संस्कृत के पूर्ववर्ती कियों ने महापुरुषों के जीवन का अङ्कन करते समय विभिन्न महत्त्वपूर्ण अवसरो पर महत्त्व के सांस्कृतिक मज्जलमय आयोजनो में वैदिक और लौकिक कृत्यों की सूचना तो दी है किन्तु उनका विवृत स्वरूप उपस्थित नहीं किया है, वैसा करने के लिए उन्हे प्रवन्ध काव्यों में स्यात् अवकाश और अवस्य भी नहीं था। वे उनका नामोल्लेख मात्र करके आगे बढ़े। उन्होंने यह तो बताया कि माञ्जलिक अवसरों पर बड़े उत्साह के साथ गन्धर्व और स्त्रियाँ गीत गाया करती थीं, किन्तु वे गीत कौन-से थे, इसे जानने का आज अनुमान के आतिरिक्त अन्य कोई लिखित प्रमाण नही उपलब्ध है। महर्षि वालमीकि ने राम जन्म पर कहा

""" । राज्ञः पुत्रा महात्मानश्चत्वारो जिज्ञरे पृथक् ॥
गुणवन्तोऽनुरूपाश्च रुच्याप्रोष्टपदोपमाः ।
जगुः कलञ्च गन्धर्वा ननृतुश्चाप्सरोगणः ॥
रथ्याश्च जनसंवाधा नटनर्तकसंकुलाः ।
गायनैश्च विराविष्यो वादनैश्च तथापरैः ॥

विद्वत्समान में तो संस्कृत के महान् किवयों की रचनात्रों का भी गीति के रूप में उपयोग हो जाता है; जैसा कि ब्राज भी हमें यदान्कदा देखने को मिल जाता है किन्तु सांस्कृतिक पर्वोत्सव तथा ब्रान्य श्रवसरों पर जिस प्रकार त्राज लोक-गीतों का व्यवहार होता है, वैसा पहले भी होता रहा होगा, किन्तु उन गीतों का मूलरूप ब्राज ब्रालम्य है। व्यास ने कृष्ण-जन्म पर भी ऐसे गीतों का उल्लेख श्रीमद्भागवत में किया है। कालिदास ने भी ब्रापने ग्रन्थों में भिन्न-भिन्न उपयुक्त ब्रावसरों पर इसका उल्लेख किया है। 'रघुवंश' महाकाव्य में रघु के जन्म के ब्रावसर पर वे कहते हैं—

१. वाल्मी • रा०, बा० का०, सर्ग १८ ।

न केवलं सद्मिन मागधीपतेः पथि व्यजृम्भन्त दिवीकसामि ॥ रेष्ठ की दिग्विजय-यात्रा के अवसर पर—

इज्जुच्छाय-निपादिन्यस्तस्य गोप्तुर्गुगोद्यम्। त्राक्तभारकथोद्यातं शालिगोप्यो जगुर्यशः॥

मेयदृत में ग्रानेक स्थलों पर ऐसे गीतों के गान का उल्लेख हैं। एकाध स्यत देखिए—

> "सङ्गीताय प्रहतमुरजाः स्निग्धगंभीरघोपम्।" "उत्सङ्गे वा मलिनवसने सौम्य निच्चित्य वीणां, मद्गोत्राङ्कं विरचितपदं गेयमुद्गातुकामा। तन्त्रीमार्गं नयनसिललेंः सारियत्वा कथि छिद् भृयोभूयः स्वयमि छतां मृच्छेनां विस्मरंन्ती॥"

कहीं निय' के स्थान पर 'गीत' पाठ मिलता है। इस प्रकार शिच्तितवर्ग के साहित्य से पता चलता है कि गीतियों की रचना लोक में काव्य से बहुत पुरानी है। बहुत सी गीतियों तो भाषा का परिधान बदलती हुई आज तक चली ग्रा रही हैं, ऐसा स्वतः प्रतीत होता है। जैसे हेमचन्द्र के प्राकृत-व्याकरण में ग्राए ग्रापभंश के कितपय दोहीं का ग्राव विलक्कल ही ग्राधुनिकी-करण हो गया है, मुख-परम्परा द्वारा—

वायसु उड्डावन्तिश्रए, पिउ दिट्ठउ सहसत्ति । श्रद्धा वलया महिहि गय, श्रद्धा फुट्ट तड़ित्त ॥ —हैमप्राकृत–ज्याकरण ८।४।३**५**२

भाषा की परिवर्तनशील धारा में पड़कर ग्राज राजपूताने में इस दोहे का यह रूप हो गया है—

> काग उड़ावण जाँवती, पिय दीठो सहसत्ति। श्राधी चूड़ी काग गल, श्राधी टूट तड़िति॥

भाव-व्यञ्जना तो वही श्रपभ्रंशकालीन कवियों की ही है. किन्तु भाषा का पूरा काया-कल्प हो गया है। श्रदः मनोवोग से यदि श्रामगीतों का श्रध्ययन किया

१. रघुवंश, सर्ग ३। ४।

२. रघुवंश, सर्ग ४। २०।

३. उत्तर मेघ, १।

४. उत्तर मेघ, २६।

जाय तो कितपय गीतों में काच्य की प्राकृत श्रौर श्रपभ्रं शकालीन छाया स्पष्ट पाई जा एकेगी। भिन्न-भिन्न उद्यानशोभी वृद्धों के, नारियों की विभिन्न कियाश्रों द्वारा, विकसित होने की जो प्राचीन किन-प्रौढ़ोक्ति संस्कृत साहित्य में पाई जाती है, उसमें भी नमेरु वृद्ध के पुष्पित होने का कारण उसके सम्मुख नारियों का गान कहा गया है। यह गान भी लोकगीतों का होगा। वृद्ध के पुष्पित होने का प्राकृतिक कारण गीत न होने पर भी राज-महिषियाँ उसके फूलने का समय श्राते ही उसके नीचे जाकर गाती श्रवश्य ही थीं, जैसा कि प्राचीन श्रव्य श्रौर दृश्य काव्यों में पाया जाता है।

गोस्वामी तुल्कीदाल ने विभिन्न अवसरों पर ित्तयों के गाने के लिए लोक-गीत प्रचुर परिमाण में प्रस्तुत किए। यों तो उनका राम-चिरत-मानल लोक-जीवन में केवल अब्य वा पाठ्य-काव्य के ही रूप में व्यवहृत नहीं होता, उसे जनता न गीतिकाव्य का रूप भी दे रखा है। देहातों में पुरुप-वर्ग चौपालों में बैठकर विभिन्न राग-रागिनियों में बॉघकर ताल-मात्राओं के साथ भाँभ और ढोलक पर उसका गान पूरी रस-ममता के साथ करते हैं। संगीत के ज्ञाताओं को तो मैंने श्रुपद, त्रिताल, चौताल, भरपताल से लेकर दादरा और उमरी तक की लय में बॉघकर गाते अगणित बार सुना है। काशी में एक बार मैंने घर में बैठकर लियों को भी कोकिल-कर्य से विभिन्न वार्यों के साथ 'मानस' को घंटों गाते सुना है। विवाह के अवसर पर बारातियों के भोजन करते समय 'मानस' की चौपाइयों को 'गारी' की धुन में बॉघकर अनेक स्थानों पर लियों को गाते सुना और देखा है। राम-विवाह ने बारात के भोजन करने के ही प्रसङ्ग की चौपाइयों गोस्वामी जो ने लिखी हैं, उन्हीं को 'गारी' के लिए लियाँ आज भी चुनती हैं। उनका गारी-गान यहाँ से आरम्भ होता है—

"पुनि जेवनार भई वहु भाँती। पठए जनक वोलाइ वराती।। परत पाँवड़े वसन अन्पा। सुतन्ह समेत गवन कियो भूपा॥ सादर सवके पाय पखारे। जथाजोगु पीढ़न्ह वैठारे॥"

रा० च० मा०, वा० ३२८

१. स्त्रीणां त्पर्शात्त्रियंगुर्विकसित वकुलः सीघुगगडूपसेकात्, पादाघातादशोकस्तिलककुरवकौ वोचणालिङ्गनाम्याम् । मन्दारो नर्मवावयात्पटुमृदु-हसनाच्चम्पको वक्षत्रवाता-च्चूतो गीतान्नमेरुर्विकिसित च पुरो नर्तनात्किणिकारः॥

<sup>-</sup> मेघ०, मल्लिनाथी टीका, उ० मे०, १७

से ब्रारम्भ करके-

"जेंवत देहिं मधुर धुनि गारी। लै लै नाम पुरुष श्ररु नारी।। समय सुहावनि गारि विराजा। हँसत राउ सुनि सहित समाजा।।"

—वही

यहाँ तक; श्रौर शिव-विवाह-सम्बन्धी उसी श्रवसर की ये चौपाइयाँ — "तब मयना हिमवंत श्रनंदें। पुनि पुनि पारवती पद बन्दे।। नारि पुरुष सिसु जुवा सयाने। नगर लोग सब श्रति हरपाने।।

विविध पांति बैठी जेवनारा। लागे परुसन निपुन सुत्रारा।। नारि बृन्द सुर जेंवत जानी। लगीं देन गारीं मृदु धानी॥"

-- वहीं

इत्यादि। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोस्वामी जी उत्तराखंड के पूर्वोत्तर भाग की हिन्दी-भाषी जनता के जीवन के साथ जिस प्रकार एकातम हो गए थे वैसे ही उनकी कृतियाँ भी, विशेषतया 'मानस' इस भाग के जन-जीवन में विल्कुल ही घुल-मिल गया है। पाठ्य काव्य के अतिरिक्त वह यहाँ का लोकगीत भी है। गोस्वामी जी ने लोकगीति के रूप में ठेठ जन-भाषा में राम-ललानहळू, जानकी मंगल और पार्वती मंगल की रचना की। ऐसा अनुमान है कि 'सोहर' आदि गीत तो तुलसीदास जी के पहले से चले ही आते थे, किन्तु उनमें उच्छङ्खलता कुछ अधिक रहती होगी। इसी कारण गोस्वामी जी को 'सोहर' भी लिखने पडे। नहळू की किया स्त्रियों के बीच होने वाली विनो-दात्मक किया है। पुरुष उस अवसर पर (नहळू आदि के अवसर पर) वहाँ नहीं रहते, इसलिए उसमें शृंगारिकता का पुट विशेष होना स्वाभाविक है। तुलसीदास जी ने अश्लीलता तो बहुत कुछ निकाल दी किन्तु शृंगारिकता के बिना उस अवसर की उपयोगिता ही समाप्त हो जाती इसलिए उसका कुछ प्रगल्भरूप तो उन्हे भी अपनाना अनिवार्य हो ही गया, क्योंकि गोस्वामी जी

१. वर के घर से बारात के चलने के पहले नाइन वर के नख काटती है। उस समय वर अपनी माँ की गोद मे बैठा रहता है। वर को माता की समवयस्का स्त्रियाँ उसने विनोदपूर्ण हास-परिहास करती है। उस समय स्त्रियाँ इसके लिए पूर्ण स्त्रच्छन्द रहती है। पुरुषों से परोच स्त्री-समाज निःसंकोच होकर हास-परिहास मे ग्रात्म-निभोर हो जाता है।—लेखक

लोक-हृदय के सच्चे पारखी जो थे। नहळू के अवसर के लिए लिखी गई उनकी गीतियाँ तनिक देखिए—

गोद लिहे कौसिला वैठि रामहि बर हो।
सोभित दूलह राम सीस पर आँचर हो।।
नाउनि श्रित गुनखानि तौ वेगि बोलाई हो।
करि सिंगार श्रित लोनि तौ विहॅसित श्राई हो।।
कनक-चुनिन सों लसित नहरनी लिए कर हो।
श्रानँद हिय न समाइ देखि रामहि वर हो॥

× × ×

काहे रामजिउ साँवर, लिछमन गोर हो। कीदहुँ रानि कौसिलहि परिगा भोर हो॥

—रामललानहळू, १०-१२

'पार्वती मंगल' स्रोर 'जानको मंगल'में स्त्रियों द्वारा मंगल-स्रवसर पर गाई जाने वाली मंगल गीतियाँ हैं। सोहर (सोहिलो) के रूप मे स्त्रियों या निटमें इन्हें पुत्र-जन्म पर भी गाती हैं। इन 'मंगलों' की विशेषता यह है कि इनमें कहीं भी भयानक दृश्य नहीं लाए गए हैं। शृंगार के विरोधी स्थलों को किव बचा गया है। पार्वती-मंगल का एक विनोदपूर्ण स्थल देखिए। द्वार-पूजन के पक्षात् वारात जनवासे चली गई स्रौर वर ले जाया जाने लगा 'कोहवर'-घर में, कि सासु ने स्राकर द्वार पर ही वर का रास्ता रोक लिया—

"बहुरि वराती मुदित चले जनवासि । दूलह दुलहिनि गे तब हास-श्रवासि ॥ रोकि द्वार मैना तब कौतुक कीन्हेड । करि लहकौरि गौरि हर बड़ सुख दीन्हेड ॥ जुश्रा खेलावत गारि देहिं गिरिनारिहि । श्रपनी श्रोर निहारि प्रमोद पुरारिहि ॥"

इसी प्रकार जानकी-मंगल भी विनोद से आपूर्ण काव्य है। इन तुलसी-रचित गीतियो का प्रचार जनता के बीच हुआ, इसमे सन्देह नहीं। किन्तु नारी-समाज के विशेष शिचित न होने के कारण इन गीतियो मे आगे चलकर काफी

१. पार्वती मंगल, ८२-८३।

उत्तट-फेर हो गया । मूल कृतियाँ कहीं-क्हीं विशेष साहित्यकता लिये हुए हैं, प्राकृत हाथों में पड़कर वे भी सहज प्राकृत हो गई । उनके आधार पर कुछ नई गीतियाँ भी बनती गई ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि साहित्यिक गीतिकारों में लोक-जीवन वा प्राम-जीवन के विविध ग्रंगों में तुलसीदास जी ने जैसा ग्रादरपूर्ण स्थान पाया वैसा ग्रन्य किसी किव ने नहीं। इसमें उनकी ग्रसाधारण प्रतिमा के साथ-साथ उनकी व्यापक लोक-दृष्टि का महत्त्वपूर्ण योग रहा है। ग्राचार्य मम्मट ने किव की पूर्णता के लिए जिन साधनों का उल्लेख किया है , उनमें काव्य-शास्त्र-ज्ञान के साथ लोक-ज्ञान वा लोकानुभव की मात्रा तुलसीदास जी में सभी किवयों से गम्भीर ग्रौर विस्तृत थी। इसीलिए महाकवि होने के साथ हो साथ वे महान् लोक-नायक भी हो गए।

राधा-कृष्णपरक गीति-रचिवतात्रों में स्रदास के पश्चात् सर्वाधिक प्रशंसित स्वामी हितहरिवंश हैं। इन्होंने राधा-चल्लभी सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया था। इनके कुछ रचे पद 'हित चौरासी' ग्रन्थ में सङ्कलित किये गए हैं। अपनी गीति-माधुरी के ही कारण इन्टावन के भक्त-समान में ये कृष्ण की वंशी के अवतार मान लिये गए थे। राधा के नख-शिख पर इनका एक पद देखिए, इनकी मापा संस्कृत-पटावली-गुम्पित है—

व्रज-नव-तरुनि-कद्म्व-मुकुट-मिन स्यामा आजु वनी।
नख-सिख लों आँगु-अंग माधुरी मोहं स्याम धनी।।
यों राजि कवरी गूँ थित कच कनककंज-वद्नी।
चिकुर चिन्द्रकन वीच अरध विधु मानौ प्रसित फनी।।
सौमग रस सिर स्वत पनारी पिय सीमंत ठनी।
मुकुटि काम-कोदंड नेन-सर कज्जल-रेख-अनी।।
भाल तिलक ताटंक गंड पर नासा जलज मनी।
दसन-कुंद सरसाधर-पल्लव पीतम मन-समनी।
'हितहरिवंस' प्रसंसित स्यामा कीरित विसद घनी।
गावत स्वर्नान सुनत सुखाकर विस्व-दुरित-द्वर्नी।

<sup>—</sup>हितचौरासी।

शक्तिनिपुणतालोककाव्यशास्त्राद्यवेचणात् ।काव्यक्तशिचयाऽभ्यास इति हेतुस्तदुःद्भवे ॥

<sup>--</sup>काव्यप्रकाश, उल्लास ११३।

कुष्ण भक्त किवयों में 'श्रीभट्ट' का स्थान भी गीतिकारों में विशेष महत्त्र का है। इनकी गीतियाँ लोकगीतों की अत्यन्त समीपी प्रतीत होती हैं। बज भाषा का सीधा-सादा ठेठ रूप इनमें उतरा है। सच तो यह है कि दृदय की वाणी सदा ही अपने सहज अकृत्रिम रूप में ही सामने आया करती है। भाव ही उसके अलङ्कार होते हैं। इनके छोटे-छोटे सौ पदो का 'युगल शतक' नामक संग्रह गीतिकाव्य-स्तेत्र में अपना विशिष्ट स्थान रखता है।

कृष्ण-भक्ति-परम्परा के भक्त कांवयों के पश्चात् गेय पदों की रचना प्रायः बन्द ही हो गई। यदि किसी भक्त किव ने कुछ लिखा भी तो वह गीतिकाव्य की विशेषता से रहित हो गया है। भावों का उद्देल वाणी से सहज रूप में निःसृत दिखाई नहीं पडता । शताब्दियों के पश्चात् इघर 'भारतेन्दु' जी ने जो द्यपने को 'तखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के' मानते थे, पदों की रचना अञ्छे परिमाण में प्रस्तुत की । उनके गेय पद श्रंगारपरक स्रौर भक्ति-परक दोनों ही प्रकार के मिलते हैं। नाटकों में तो गीत हैं ही, 'प्रेम फुलवारी', 'प्रेम मालिका', 'प्रेमप्रलाप', म्रादि में गेय पदों का ही संग्रह है, इनमें कृष्ण-भक्त कवियो के ही अनुकरण पर निर्मित रचनाएँ हैं। 'भारतेन्दु' के पश्चात् पं॰ सत्यनारायण 'कविरतन' ही गीति-काव्यकार के रूप में सामने स्नाते हैं। अप्रद्याय के प्रसिद्ध कवि नन्ददास के 'भ्रमरगीत' की शैली पर इन्होंने 'भ्रमर दूत' नामक कार्व्य लिखा है, जिसमे तत्कालीन देश-दशा का वडा ही मर्म-स्पर्शी चित्र तो है ही, इनके व्यक्तिगत जीवन की भी क्लॉकी स्थान-स्थान मिल जाती है। इसके पश्चात् अंग्रेजी शासन-काल में नई शिक्ता के प्रसार से नव-शिक्ति वर्ग विदेशी प्रतिभात्रों के सम्पर्क में धीरे-धीरे त्राने लगा। प्राचीन हिन्दी गीतिकारो ने अपने हृदय राम वा कष्ण को समर्पित कर दिए थे, अतः उन्हीं के जीवन के मर्मस्पर्शा खंडों को ग्रापने काव्य का वर्ण्य बनाया था ग्रीर पुरातन काल से चली त्राती हुई दीर्घ काव्य-परम्परा का पालन करते हुए श्चन्य कवियों ने भी श्रपने हृदय के भावों को सीधे न कहकर परोत्तत: कहने को ही कवि-कर्म मान लिया था । पश्चिमी साहित्य की ग्रात्यन्त प्रभावशालिनी स्रात्माभिन्यज्ञक कान्य-शैली से स्रवगत होकर भारतीय कवियों ने भी पाश्चात्य गीति-पद्धति पर ऋपने व्यक्तिगत भावों को काव्य के सॉचे में ढाला। ऋागे श्रात्मानुभूति-परक गीति-परम्परा के प्रसङ्ग में इसका पर्यालोचन होगा।

# (2) विकास-भूमि का विस्तार

### आत्मानुभूतिपरक गीति-पद्धति

गीति-परम्परा, जैसा कि पहले कहा गया है, श्रित प्राचीन है, श्रर्थात् वेदों से भी पहले की । वेद तो उस समय की देन हैं जब भारतीय मानव विद्या श्रीर ज्ञान के शिखर पर पहुँच गया था, भावलोक का श्रितिकमण करता हुश्रा ज्ञान-लोक में श्रासन जमा चुका था। जिस प्रकार वाणी-वैभव से सम्पन्न कि भाव की उद्दीप्ति के स्विण्म च्रणों में ही मर्म-स्पर्शी रचनाएँ प्रस्तुत कर पाता है, सर्वदा वैसा नहीं कर सकता—उस समय उसकी मानसिक स्थिति श्रसाघारण हो जाती है, श्रपने व्यक्तिगत वर्तमान से सर्वथा श्रसम्प्रक्त, उस दशा को हम श्रसाघारण के स्थान पर श्रपौरुपेय भी कह सकते हैं—उसी प्रकार ज्ञान की उद्दीप्ति के च्रणों में ऋपियों के मुख से जो वाणी स्वतः फूट पड़ी थी, उसी का सङ्कलन हुन्ना 'वेद'। 'वेद' शब्द ही ज्ञान की श्रभिव्यक्ति का द्योतक है। उस ज्ञान-लोक में भी भावों का सर्वथा विहिष्कार देखने में नहीं श्राता। सामवेद में कुछ गीत ऐसे भी हैं जिनमें मानव-हृदय के भावों के उद्गार सुनने को मिलते हैं। में ऐसे दो-एक मन्त्रों को परीच्या उपस्थित करता हूँ—

त्रा ते वत्सो मनो यमत् परमाच्चित् सघस्तात्। श्रग्ने त्यां कामये गिरा। पुरुत्रा हि सदृङ्क्षि दिशो विश्वा श्रनु प्रभुः। समत्सु त्वा हवामहे। समत्स्वग्निमवसे वाजयन्तो हवामहे। वाजेपु चित्रराधसम्॥

> —सा० वे॰, उत्तरार्चिक, खरड ६, अध्या० ८, प्रपा॰ >, मं० १२।

"हे ऋग्निदेव, ऋापका वत्स-स्वरूप मेरा मन ऋाप से ऋत्यन्त दूर होने पर भी ऋापसे वॅघा हुऋा है। ऋापकी प्राप्ति के ही निमित्त में प्रार्थना कर रहा हूँ। ऋापका प्रभुत्व सर्वत्र व्यात है। ऋापके मिलन-मार्ग में यद्यपि

मेरे सम्मुख अनेक विष्न आ रहे हैं, तथापि मै आपकी आराधना तो करता ही हूँ। मै अद्भुत शक्ति-पद आप का स्मरण करता हूँ, जो संघर्षों का सामना करने के लिए हमें ज्ञान और सामर्थ्य प्रदान करते हैं"।

प्र ते धारा असतश्चतो दिवो न यन्ति वृष्टयः।
अच्छा वाजं सहस्रिणम्।।
अभिष्रियाणि काव्या विश्वा चन्नाणो अर्षित।
हरिस्तुञ्जान आयुधा।।
स मर्म जान आयुधा।।
स्यनो न वसु षीर्दात॥
स नो विश्वा दिवो बसूतो पृथिव्या अधि।
पुनान इन्द्वा भर।।
— साव्वेव, उत्तरार्चिक, अव १६, खं० ५, प्र० ८, मं० १८।

यहाँ गायत्री छन्द की रचना 'षड्ज' स्वर में 'पवमान सोम' के निमित्त संगीत रूप में निवेदित की जाती हैं । 'ग्रवत्सार' ऋषि सोम से कहते हैं —

"है त्रानन्दमूर्ति सोम! ज्ञान-लोक से त्राती हुई तेरी त्रालोक-धाराएँ सैकडों ज्ञानो को लिए हुए उसी प्रकार त्रा रही हैं जिस प्रकार वर्षा की धाराएँ सैकडों त्रात्रो को लिए हुए त्राकाश से धरती पर त्राती है। सोम! तू प्रिय रचनात्रो का साचात्कार करता हुत्रा त्रायुध ( ज्ञान-शस्त्र ) से वन्धनों को काटता हुत्रा विचरण करता है।

"तू सुव्रत राजा की भाँति साधनो द्वारा मार्जित किया हुन्ना है, तू ' श्येन (वाज) पत्ती की भाँति स्वच्छन्दतापूर्वक लोकों में विचरण वरता है। हे न्नानन्दस्वरूप सोम! तू युलोक न्नीर पृथ्वीलोक के सभी वैभवों को देकर मुक्ते न्नापूर्ण कर दे।''

इन मन्त्रों में हम देखते हैं कि भक्त-हृदय का पूर्ण उल्नास, उसकी उद्दाम कामना फूट पड़ी है, श्रद्धामयी वाणी में । 'त्रृषयो मन्त्रद्रष्टारः' का भाव ही यह है कि कान्तदर्शियों ने वैदिक मन्त्रों का दर्शन अपने अन्तर्जगत् में किया और वही उनकी वाणी द्वारा निर्भर की भाँति अरोक वरस पड़ा। ऊपर के मन्त्रों में हम वाणी को भी सहन हो अलंकृत पाते हैं। किन्तु यह भी सत्य है कि परिष्कृत छन्दों में बने वेद-मन्त्र आत्मानुभृतिपरक होते हुए भी सर्वसाधारण के लिए आनन्दपद नहीं हैं। वे देवता, जिनके प्रति ये स्क

वने, परमानन्दस्वरूप परमात्मा की विभिन्न शक्तियाँ ही हैं, जिनमें कुछ दृश्य, कुछ स्पृश्य ग्रीर कितप्य सर्वथा ग्रदृश्य हैं। जो ग्रदृश्य हैं, उनकी रूप-कल्पना के साथ कर्म-कल्पना भी कर ली गई है। पर कुल मिलाकर वेदों का विषय ग्रुद्ध ज्ञान का ही विपय है। वेदो में जो 'किव' शब्द का प्रयोग हुग्रा है, वह कान्तदर्शी न्यापरमात्मा के ही ग्र्थ में हुग्रा है। जन-सामान्य लौकिक भावनाग्रों के ग्रितरेक का उद्रेक तो लौकिक किवयों द्वारा लौकिक काव्यों में हुग्रा ग्रीर इसीलिए उसके ग्रिधकारी वड़े से छोटे तक नारी-पुरुष सभी माने गए। वाल्मीकीय रामायण, जो प्रथम काव्य माना गया, उसके प्रथम सर्ग में जिज्ञासु वाल्मीकि को सम्पूर्ण राम-चरित सुनाकर देविंप नारद ने उसकी फलश्रुति कहते समय चतुर्वर्ण को उसका ग्रिधकारी घोषित किया—

पठिन्द्वजो वागृपभत्वमीयात्स्यात्त्त्तियो भूमिपतित्वमीयात्। वणिग्जनः पण्यक्ततत्त्रमीयाज्जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात्।। —वा० रा०, सर्ग, १।१००।

जिस रचना का विषय जनसाधारण का अनुभूति चेत्र होता है, वह सभी के लिए पाठ्य और श्रव्य हुआ करती है। श्रागे चलकर व्यक्तिगत भावनाओं से सम्बद्ध जिन गीतों का विकास हम पाते हैं, उनका उद्गम-स्थल ग्राम-गीत ही थे, जो लोक-भाषा के परिधान में सर्वसाधारण से अपनापन जोड़े हुए थे। जिस प्रकार प्राकृत भाषा संस्कृत भाषा की जनियंत्री है, उसी प्रकार प्राकृत गीत संस्कृत वा साहित्यिक गीतों के जनक हैं। प्राकृत भाषा के गीतो का माधुर्य कुछ और ही है। जिस प्रकार ग्राम गीतों का पूर्ण रसास्वादन वे ही कर सकते हैं, जो ग्राम-जीवन में ग्रुल-मिल गए हैं, जिन्हें ग्राम-भाषा के

१. (क) "यद्योनिः किल संस्कृतस्य सुदृशा जिह्नासु यन्मोदते, यत्र श्रोत्र-पथावतारिणि कटुर्भापाचराणां रसः। गद्यं चूर्णपदं पदं रितपतेस्तत्प्राकृतं यद्वचस्-तांल्लाटौल्लिलिताङ्कि पश्य नुदती दृष्टेनिमेषत्रतम्॥"
—राजशेखरः।

<sup>(</sup>ख) सयलाग्रों इमं वाया विसंति एत्तो य खेन्ति वायाग्रो ।

एन्ति समुद्दं चिय खेन्ति सायराग्रोच्चिय जलाई ॥

—गडउवहो, प० सं० ६३ ।

विशिष्ट शब्दों, उनकी व्यञ्जनाञ्रो श्रीर मुहावरों एवं कहावतों से पूर्ण परिचय है, उसी प्रकार प्राकृत भाषा में निबद्ध गीतो का श्रानन्द भी उसकी प्रकृति से सुपरिचित जन ही ले सकते थे। जिनका सम्बन्ध लोक-भाषा से छूट चुका था, उन्हें संस्कृत काव्यों में ही विशेष रस मिलता था, किन्तु जो संस्कृत श्रीर प्राकृत दोनो पर समानाधिकार रखनेवाले सहुद्य थे, उन्होंने बिना किसी प्रकार के सङ्कोच के प्राकृत भाषा की मधुरिमा को श्रेष्ठ श्रासन पर विठाया, संस्कृत के प्रकार विद्वान राजशेखर कहते हैं—

परुसा सक्क अबंधा पाउअबंधो वि होई सुउमारो । परुस-महिलागाँ जेत्तिअमिहंतरं तेतिअमिमागां ॥

—कपूरमञ्जरी, प्रस्ता०, ७ I

"संस्कृत-वन्ध कठोर होते हैं, किन्तु प्राकृत-वन्ध तो अत्यन्त सुकुमार होते हैं, सच तो यह है कि संस्कृत में पुरुष की-सी कठोरता और प्राकृत में नारी का-सा सौकुमार्य होता है।" नाटक में प्रत्यचानुभूति होती है, परोचानुभृति नहीं, इसीलिए प्रत्यचानुभृति की स्वाभाविकता की रचा के लिए वहाँ नारी पात्रों से संस्कृत भाषा का व्यवहार वर्ज्य माना गया। सौकुमार्य-मूर्ति नारी के सुख से कठोर संस्कृत-शब्दावली का उचारण अस्वाभाविकता ला देता। इसीलिए चाहे गद्य हो अथवा गीति, नारी के लिए प्राकृत का ही विधान किया, गया। महाराज भोज ने भी कहा—

> न म्लेच्छितव्यं यज्ञादौ स्त्रीपु नाप्राकृतं वदेत्। सङ्कीर्णान्नाभिजातेषु नाप्रवुद्धेपु संस्कृतम्॥

> > ─सरस्वती-कग्ठभरण, परि॰ २।८

गीति का सहज माधुर्य भी नारी-कग्छ से निःसृत प्राकृत का ही सहचर है। एक प्राचीन किन ने कहा है—

त्रहोन्द्रोपेन्द्रादि-गीर्वाणवन्द्यो भक्तानां भूयाच्छिये चन्द्रचूडः। स्त्रीणां सङ्गीतं समाकर्णयन् केतूदस्तारभोदं सद्ध्यास्त ईशः॥१

गीति का विकास-क्रम जानने के लिए हमें संस्कृत नाटकों अथवा प्राकृत सहको में आए हुए गीतों की ओर ध्यान देना होगा। उन गीतो में स्वानुभूति का चित्रण सत्कवियों की लेखनी द्वारा वडी सफलता से किया गया है। 'गाहा सत्तसई' में गीति की भाव-भूमि तो है, किन्तु उसमें गेयता का गुण नहीं है।

१. भोजदेव ने सरस्वती-कग्ठाभरण मे दोष के प्रकरण मे इसे उद्घृत किया है।

वहाँ गाहा में नाद-सौन्दर्य का अभाव है। भास, कालिदास आदि वैदर्भी रीति-सिद्ध किवयों के नाटकों में गीति का माधुर्य प्राकृत में मिलता है। भास की 'स्वप्न-वासवदत्ता' और कालिदास के 'अभिज्ञान-शाकुन्तल' में कितपय गीतियाँ बड़ी ही भावपूर्ण हैं, भाषा भी उनकी सहज ही लच्चिएक हो गई है। हंसपिदका की एक भावपूर्ण गीति दुष्यन्त के चित्त को अस्थिर बना देती है और तब जब कि वे शकुन्तला को भृल चुके हैं। गीति है—

श्रहिराव-महुलोलुवो भवं तह परिचुम्बिय चूश्रमंजरिं। कमलवसइमेत्तिर्णिब्वुदो महुत्रर विम्हरिश्रो सि गां कहं॥

--- अ० शा०, अं० ५।१

"हे श्रिभिनव मधु के लोभी भ्रमर, तुमने एक बार ही श्राम्र-मञ्जरी का परिचुम्बन कर के श्रव कमल में रहते हुए, उसे भुला क्यों दिया ?" इस गीति को सुनकर दुष्यन्त कहता है, विरही न होने पर भी इसे सुनकर मेरा चित्त उत्कंठित क्यों हो उठा ?

ऐसे गीतियों में मधुर लोक-गीति की प्रतिस्विन सुनी जा सकती है, जो संस्कृत गीतियों में नहीं मिल पाती । ग्राज प्राकृत की ग्रपेद्धा धंस्कृत से हिन्दी-वालो का निकट का मम्बन्ध है, ग्रातः उसके माधुर्य के रसास्वादन की ग्रासमर्थता का दायित्व उनकी ग्रापरिचिति पर है, न कि उस भापा पर । मैं यह नहीं कहता कि संस्कृत गीतियों में माधुर्य्य का सर्वथा तिरोभाव है, मेरा कहना हतना ही है कि गीति के माधुर्य्य का संस्कार लोकभाषा को परम्परया प्राप्त है ।

पहले कह आया हूँ, स्वानुभ्तिपरक गीतिकान्य का प्रतिनिधि ग्रन्थ धरकृत भाषा में कालिदास का मेघदूत ही है। यक्त की कल्पना तो केवल रूढ़ परम्परा के पालनार्थ ही कर ली गई है, वास्तव में मेघ से सन्देश कहने वाला तो किव ही है। अतः मेघदूत को स्वानुभ्तिपरक गीतिकान्य ही माना जायगा। स्फुट गीतियाँ दृश्यकान्यों में बहुसंख्यक हैं। श्रद्भक के मुन्छकृटिक और राजशेखर की कर्पूरमञ्जरी की कितपय गीतियाँ बड़ी ही अतिमधुर और मर्म्मस्पर्शी हैं। राजकुमारी 'कर्पूरमञ्जरी' की सादगी में भी जो सहज सौन्दर्य है, उसी का चिन्तन करता हुआ राजा कहता है—

किं मेहला वलस्र सेहर गोडरेहि, कि चंगिमा स्र किमु मंडणडंबरेहि। तं स्रग्णमित्य इह किं पि णिस्रं विणीगां जेगां लहंति सुहस्रत्तण मंजरीस्रो॥

-क० मं०, जव० ३।१३

"मेखला, बलय आदि नाना प्रकार के आमृप्णों से कहीं सौन्दर्य-वृद्धि थोड़े ही होती है, नितम्बिनियों में इन बाह्य प्रसाधनों से सर्वथा परे कोई और ही बस्तु होती है, जो उन्हें सौन्दुर्य प्रदान करती है।" ऐसा प्रतीत होता है कि यह उक्ति लोक में पहले से चली आ रही थी। यह उक्ति अपनी सरलता में लोक-हृदय का परिचय देती है। राजशेखर से कुछ ही पूर्व होने वाले आचार्य आनन्दवर्धन ने भी कुछ ऐसी ही बात कही है—

> मुक्ताफलेषुच्छायायास्तरलत्वमिवान्तरा । प्रतिभाति यदङ्गेषु तल्लावण्यमिहोच्यते ॥

लावर्य या सौन्दर्य शरीर का बाह्यारोपित धर्म नहीं । विरहिस्सी कर्पूर-मञ्जरी ऋपनी सखी कुरिङ्गका से कहती है—

> विसन्व विसकंदली विसहर न्य हारच्छडा, वश्चस्सिमिव श्चत्तणो किरति तालविताणिलो। तहा श्च करिएग्गश्चं जलइ जंतधाराजलं, ए चंद्र्यमहोसहं हरइ देहदाहं च मे। —जव०३।२०

"विसकन्दली विप-सी, मुक्ताहार सर्प-सा, ताल-समूह से होकर स्त्राता हुस्रा शीतल समीर का भोंका शर-वर्षा-सी करता हुस्रा, धारा-यन्त्र का जल तपता-सा प्रतीत होता है। स्त्रीर कहाँ तक इस विपम वियोग की निर्देयता का वर्षान करूँ चन्दन की महौपिध भी मेरे देह-दाह को दूर नहीं कर पा रही है।"

सातवाहन हाल, जिसका समय प्रथम शताब्दी इस्बी माना गया है, कहता है कि जो लोग अमृतवर्षी प्राकृत काव्य को पढ़ने और सुनने में असमर्थ हैं, उन्हें शृंगार रस-सम्बन्धी तत्त्व-चिन्तन करते हुए स्वयं लिजित होना चाहिए। हाल की 'गाहा सत्तसई' एक संग्रह ग्रन्थ है। उन्होंने लिखा है

श्रमिश्रं पाउग्र कव्वं पिढ्उं सोउं ग्र जे ए त्राणित ।
 कामस्य तत्त तंति कुणंति ते कहं ए लज्जंति ॥

<sup>—</sup>गाहा सत्तसई, १।२

कि प्राकृत की एक करोड़ गाथाओं में से चुनकर मैने सप्तशाती प्रस्तुत की है। इस सप्तशाती में वास्तव में प्राकृत भाषा की लघु गीतियाँ ही हैं, जिनमें छन्द के बिन्दु-बिन्दु में शृंगाररस का सिन्धु लहराता है। एक गाथा में नायिका कहती है कि हे सुन्दर! तुम यद्यपि घवल हो, गोरे हो (रंगहीन हो), तथापि तुमने मेरे हृदय को रंग दिया (मेरे हृदय को अपना अनुरक्त या भेमी बना लिया) और मेरे इस रागमय (प्रेमपूर्ण) हृदय में आकर भी तुम श्वेत के श्वेत ही रह गए। मेरे हृदय के रंग में रिक्ति नहीं हो सके (मै तो तुम्हें देखते ही तुम्हारी अनुरक्ता बन गई, किन्दु तुम्हारे ऊपर मेरे प्रेम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तुम कितने निष्ठुर हो)—

धवलो सि जइ वि सुन्दर तह वि तुए मज्म रंजिझं हिस्रझं। राम्र भरिए वि हिस्रझे सुहस्र खिहित्तो ख रत्तो सि।। गाहा० ७।६४

सत्तसई की गाथात्रों में शृंगार-सम्बन्धी रचनात्रों की प्रमुखता है, किन्तु बहुत सी गाथाएँ नीतिपरक भी हैं। इन्हें देखने से पता चलता है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी के पहले ही प्राकृत भाषा में कविता का चरम विकास हो चका था। ब्राज तक के उपलब्ध संस्कृत-साहित्य में मुक्तक रचनाएँ प्रवन्ध की ब्रापेक्ता कम है, जब कि 'हाल' का कहना है कि उसने एक करोड़ गाथाएँ एकत्र की थीं। संस्कृत में गीतों या गीतियों की रचना दृश्य काव्य में होती आ रही थी। इस प्रकार मुक्त गीतियों को इस सर्वप्रथम भास के नाटकों में पाते हैं। कालिदास ने 'मालविकाग्निमित्र' नाटक की प्रस्तावना में श्रपने तीन पूर्ववर्ती नाटककारो का उल्लेख किया है, भास, सौमिल्लक छौर कविपुत्र का । श्रातः ये तीन कवि कालिदास से भी पुराने ग्रीर प्रसिद्धि-प्राप्त थे। भास के ग्रातिरिक्त दो नाटक-कारो की कृतियाँ त्राज उपलब्ध नहीं हैं। महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री के श्रनुसार इनका काल चाणक्य श्रौर पाणिनि से भी पहले का है। इनका 'स्वप्नवासवदत्ता' नाटक उचकोटि की रचना है। उसमे संस्कृत श्रौर प्राकृत दोनो भाषात्रों में सुन्दर गीतियाँ उपलब्ध हैं। इसी प्रकार सौमिल्लक स्रौर कविपुत्र की रचनाएँ भी उच कोटि की रही होगी। किन्तु गीतिकाव्य अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँचा कालिदास की सिद्धवाणी का आश्रय पाकर। इनके

१. वही, श३

२. प्रथितयशसा भास-सौमिल्लक-कविपुत्रादीनां प्रबन्धानितकस्य वर्तमानस्य कवेः कालिदासस्य कृतौ कथं बहुमानः ।

<sup>---</sup>मालविकाग्निमित्र, प्रस्तावना ।

संस्कृत गीतिकाव्य 'मेघदूत' का उल्लेख पहले हो चुका है श्रीर नाटकों की भी कित्यय प्राकृत-भाषाबद्ध गीतियाँ उद्घृत की जा चुकी हैं। कालिदास ने जिस 'दूत काव्य' वा 'सन्देश काव्य' का प्रण्यन किया, वह इस शैली का प्रथम काव्य माना जाता है श्रीर इस शैली के उद्धावक भी वे ही माने जाते हैं। इस उद्धावना के मूल का पता लगाते हुए संस्कृत के विश्रुत टीकाकार कोलाचल मिल्लिनाथ ने मेघदूत के प्रथम गीत की व्याख्या करते हुए कहा है कि रामान्यण के सीता के प्रति राम के हनुमत्सन्देश को सोचकर ही किव ने मेघ सन्देश की रचना की है। हो सकता है कि किव के हृदय में हनुमत्सन्देश से ही प्रेरणा मिली हो, किन्तु मेरा विश्वास है कि यह प्रेरणा महाकि को लोकगीतों वा ग्रामगीतों से मिली होगी। श्राज भी ग्रामगीतों में ऐसे सन्देशपरक गीतों की कमी नहीं है। उनमें पपीहा, कोकिल, काग, कबूतर, बादल, पवन श्रादि को दूत बनाया गया है। श्रातः गीतिकाव्य की रचना की प्रेरणा भी महाकिव को गीतिकाव्य से ही मिली होगी।

संस्कृत नाटककारों ने कहीं-कहीं अपने नाटकों में प्राकृत भाषा की प्राचीन गीतियों का उपयोग किया है, कालिदास ने भी ऐसा किया है। कालिदास के 'विक्रमोर्वशीय' नाटक में राजा पुरूरवा उन्माद की दशा में बादल से बात-चीत करता है, श्रन्य मानवेतर पदायों से बातें करता है, कालिदास पर यह लोकगीतों वा ग्रामगीतों के प्रभाव का परिग्णाम ही प्रतीत होता है। हेमचन्द्र प्राकृत ब्याकरण में कतिपय ऐसी गीतियाँ मिलती हैं, जिनमें विरही बादल से बातें करता दिखाई पड़ता है और कहीं-कहीं सन्देश की चर्चा भी पाई जाती है। दो-एक कविताओं की बानगी लीजिए—

जई ससरोही तो मुत्रइ श्रह जीवइ निन्नेह। विहिं वि पयारेहिं गइश्र धरा किं गजाहि खल मेह।।

---प्राकृतव्याकर्गा, ८।४।३६७।

विरही नायक गरजते हुए बादल से सकोध कहता है, ''हे दुष्ट बादल ! यदि मेरी पिया मुफ्तें सचा प्रेम करती रही होगी तो (तुफे देखकर) अवश्य हो मर चुकी होगी और यदि अब भी जीवित होगी, तो स्पष्ट है कि उसके हृदय में मेरे प्रति प्रेम नहीं है, अतः दोनो ही प्रकार से मैं उसे खो चुका हूँ।

५. ''सीवां प्रति रामस्य हनुमत्सन्देशं मनसि नियाय मेघसन्देशं कविः कृतवान्।''— मे० दू०, श्लोक १ की टीका ।

ग्रद त् व्यर्थ गर्नन क्यों कर रहा है ?" एक दूसरे दोहे में नायिका निराग्य-ती होकर प्रिय की दिशा में बाते हुए प्रिक से एक बार सन्देश मेजने की बात सोचती है, फिर कहती है ऐसा सन्देश मेदना और मँगाना भी व्यर्थ है जिससे प्रिय का सन्मितन न हो, मला पानी के नाम ने भी कहीं प्यास इसती है ?

संदेसें काइं तुहारेण जं संगहों न मिलिजाइ।
सुच्चरांतिर पिएं पाणिएण पिच्च पिच्चास कि झिजाइ॥
—हे० प्रा॰ व्या॰, ८ ४। ४३४।

श्राद्ध के श्रामगीतों में भी ऐसे सन्देशों की कभी नहीं है, को युगों से श्रपना वेश बदलते चले आ रहे हैं। श्रामगीतों की भी कुछ शनगी देखें—

> श्ररी श्ररी कारी कोइलि तोरी जाति भिहावन रे। कोइलिर बोलिया बोल्ड श्रममोल त सब जग मोहै रे ॥१॥ श्ररी श्ररी कारी कोइलिया श्रांगन मोरे श्रावह रे। श्राजु मोरे पहिला वियाह नेवत दह श्रावह रे॥२॥ नेडतेडँ श्रराम परगम श्ररे निम्शाडर रे। कोइलिर एकुन नेडतेडँ वीरमभइया जिनसे मईँ कठिँ रे ॥३॥ श्ररी श्ररी सिलिया सहेलिर मंगज जिन गावह रे। सिलिया श्राजु मोरा जियरा उदास वीरम नाहीं श्राएउ रे ॥४॥ श्रागे के घोड़वा भइया मोरे डोलिया भडज रानी रे। एहो वीच में सोहे भितज्ञा त भिरगा है माइड रे॥४॥

"श्री-श्रनी काली कोयल! तुम्हारी लाति (देखने में तो) मयावनी है; किन्तु तुम्हारी बोली इतनी अमुल्य (मयुर और मादक) है कि तुनकर सारा संसर मुख हो जाता है! श्ररी-श्ररी काली कोकिल! तुम श्राज मेरे श्राणन में श्राशो। मेरे घर श्राज पहला व्याह है, मेरी श्रोर से जाकर तुम नेवता (निमन्त्रक्) तो दे श्राशो। मैंने सारे परगने में (सम्बन्धियों में) निमन्त्रक् मेज दिए हैं, निनहाल में भी मेरा न्योता चला गया है, किन्तु अपने उस प्यारे माई को मैंने न्योता नहीं मेशा, जिससे (जिसके न शाने के कारक) में उससे स्ठ गई थी। श्ररी, श्ररी सिखयों, सहेतियों! यह मंगल गीत बन्द कर दो, मेरा हृद्य व्यथित है क्योंकि मेरा प्यारा माई नहीं श्राया।

१. कविता-कौमुदी, प्राम्गीत, पं० रामनरेश त्रिपाठी, पृ० ४११ ।

( श्रहा, कितनी प्रसन्नता की बात है कि ) मेरा मैया श्रागे-श्रागे थोड़े पर सवार, पीछे पालकी में मेरी रानी भाभी श्रीर बीच मे मेरा प्यारा भतीजा तीनो ही साथ-साथ श्रा पहुँचे, ( इतने सम्बन्धियों के उपस्थित रहने पर भी जो मेरा विवाह-मण्डप स्ना-स्ना लग रहा था ) इनके श्राते ही मण्डप भर गया है।

बदली द्वारा सन्देश-

"अरे अरे कारी वदिरया तुहइ मोरि वादि । बदिर जाइ बरसहु ओहि देस जहाँ पिय छाए॥" १

विरिहिणी ने बादल की घटा को प्रेम के साथ प्रियतम के पास भेजा, प्रिया की वेदना का सन्देश वदली से पाते ही प्रियतम परदेश से चल पड़े। स्त्रपने घर स्त्राए, द्वार खटखटाया, भीतर विरह-शय्या पर पड़ी हुई विरिहिणी ने वहीं से प्रश्न किया, तुम कोई कुत्ता-विल्लो हो वा श्वशुर पहरेदार हो? उत्तर मिलता है, मै न तो कुत्ता या विल्ली हूं स्त्रीर न ही तुम्हारा पहरेदार श्वशुर, मै तो तुम्हारा नायक प्रियतम हूँ, बदली से तुम्हारा सन्देश पाकर दौडा स्त्रा रहा हूँ—

''ना हम कुकुर विलिरया न ससुरू पहरिया। धन, हम हई तुहरा नयकवा वदरिया बुलायसि॥"

किसी गीर्त में विरहिशी भौरे से, किसी में श्यामा चिड़िया से श्रीर कहीं चील्ह पद्मी से प्रियतम के पास सन्देश भेजती मिलती है। सर्वत्र श्रलौकिक श्रानन्द की धारा उच्छल मिलती है। ग्राम-कियों श्रीर कवियित्रियों के हृदय की वेदना इन गीतों में साकार हो उठी है—

श्ररे श्ररे स्थामा चिरइया भरोखवै मित बोलहु। मोरी चिरई! श्ररी मोरी चिरई! सिरकी भीतर बनिजरवा,

> जगाइ लइ आवहु— मनाइ लइ आवहु ॥

"हे श्यामा चिड़िया! यहाँ मेरी खिड़की पर तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ मत बोलो। हे मेरी प्यारी चिड़िया! मेरा बनजारा, गृहहीन

कविता कौमुदी पं० रामनरेश त्रिपाठी,—ग्राम गीत, पृ० १११।

२. वही, पृ० १११।

३, वही, पृ० ६०।

परदेशी, मुक्तसं रुष्ट होकर दूर सिरकी के भीतर सो रहा होगा, उसे जाकर ले आश्रो, उसे मेरी ओर से विरह निवेदन करके मना ले आश्रो।" दूसरे स्थान पर देखते हैं कि विरहिणी नायिका अपने घर की खिडकी से वाहर आकाश में ऑखें गड़ाए देख रही है, बादल रिमिक्स-रिमिक्स बरस रहे हैं, काली घटा चारों श्रोर से श्रोनडें हुई है, आकाश श्रोर घरती एकाकार हो रहे हैं। पतिप्राणा का हृदय व्याकुल हो उठना है। वह बदली (मेघ-यटा) को अपनी प्रिय सखी बनाती है, क्योंकि उसी की श्रानुकम्पा से उसके प्राणों की रहा हो सकती है। को व्याकुलता घटा ने श्राकर उसके हृदय में उत्पन्न कर दी है, वही वेचैनी यदि वह उसके प्रियतम के समन्न जाकर उनमें उत्पन्न कर दे तो क्या वे उसे भृलकर एक ज्ञुण भी दूर टिके रह सकेंगे। यज्ञ-रूपी कालिदास ने भी तो यही कहा था—

'कः सम्रद्धे विरह्विधुरां त्वय्युपेन्नेत जायाम्...। १

प्रामीणा के मन में यह विरवास है कि उसका प्रियतम उसे भूलकर चैन की वंशी वला रहा होगा, किन्तु इस ग्रमोघ ग्रस्न के सम्मुख वह च्लण भर भी टिक न सकेगा। ग्रात्मिवस्मृता सुन्दरी करुण हृद्यद्रावक स्वर में बदली के सम्मुख ग्रपनी प्रार्थना उपस्थित करती है—

> कारिक पियारि वद्रिया िकसिकि देवा वरसहु। वद्री जाइ वरसहु श्रोहि देस जहां पिया कोड़ करें।। भीजे श्राखर वाखर तमुत्रा कनित्या— श्ररे भितरां से हुलसे करेज समुक्ति घर श्रावें॥

श्रीर प्रेम-वेदना के रसिद्ध गायक, वाणी के वरद पुत्र धनानन्द ने भी तो इसी बादल को देखकर श्रपने निष्टुर 'विसासी' के पास सन्देश ले जाने की इससे विनीत प्रार्थना इस प्रकार की थी—

पर काजिह देह को धारि फिरों परजन्य जथारथ हैं दरसों। निविनीर सुधा के समान करों सबही विधि सज्जनता सरसों॥ घनाथानँद जीवन-दायक हो किंद्यु मेरियों पीर हिये परसों। कवहूँ वा विसासी सुजान के आँगन मो श्रॅसुवानहू लें वरसों॥

१. पूर्व मेच, ८!

२. क० कौ०, ग्राम० गी०, पृ० ६०।

३. सुजानहित प्रवन्य, छन्द-संख्या ३३७।

इन उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि साहित्य-त्नेत्र में सन्देश-काव्य के निर्माण का बीज लोक-साहित्य से ही ब्राया है। इसीलिए सम्भवतः ग्राम साहित्य में ऐसी व्यक्तिपरक रचनाएँ देखकर ही ब्राचार्य भामह ने इनमें 'श्रयुक्तिमत्' दोष माना था—

श्रयुक्तिमद्यथा दूता जलभून्मारुतेन्द्वः। तथा भ्रमर-हारीत-चक्रवाक-शुकाद्यः॥ श्रवाचोव्यक्तवाचश्च दूरदेशविचारिणः। कथं दूत्यं प्रपद्येरन्निति युक्त्या न युज्यते॥

श्राचार्य भामह (समय चौथी-पाँचवीं श० ईस्वी के बीच) के पूर्व कालिदास का 'मेघदूत' लिखा जा चुका था, किन्तु यहाँ ये भ्रमर, हारिल, चकवा, शुक, बादल, पवन, चन्द्रमा श्रादि तक को गिना रहे हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि ग्रामगीतों में इन सबसे सम्बद्ध दूत-काव्य इनकी दृष्टि में श्रा चुके थे, क्योंकि मेघदूत' के पश्चात् दूतकाव्यों में 'घोयी' किव का 'पवनदूत' ही मिलता है, जिसका रचना-काल बारहवीं शताव्दी ईस्वी है। श्राचार्य भामह ने कालिदास के 'मेघदूत' के श्रतिरिक्त भी श्रच्छे संस्कृत किवयों के दूत काव्य भी देखे होगे, जैसा कि निम्नलिखित श्लोक में उनके 'सुमेघोभिः' बहुवचनान्त प्रयोग से प्रतीत होता है, जब कि वे दोष-परिहार का विधान करते हुए लिखते हैं—

यदि चोत्कण्ठया यत्तदुन्मत्त इव भाषते । तथा भवतु भूम्नेदं सुमेधोभिः प्रयुज्यते॥ ।

कान्य की रचना वास्तव में कुशायबुद्धि पाठक वा श्रोता को ही दृष्टि में रखकर होती है। समर्थिवदग्धजन ही रसास्वादन कर पाने में समर्थ होते हैं, इसीलिए ग्राचार्य कुन्तक ने कान्य का प्रयोजन वताते हुए कहा—

धर्मादि-साधनोपायः सुकुमार-क्रमोदितः । काव्यवन्थोऽभिजातानां हृदयाह्नादकारकः॥

—व॰ जी०, शशा

१. काव्यालङ्कार, प्र०१, श्लो० ४२, ४३, ४४ ॥

२. "अतएव दिङ्नागाचार्यादर्वाचीनत्वेन वाणभट्टाच्च प्राचीनतया श्रोमान् भामहाचार्यश्चतुर्थपञ्चमशतकयोर्मध्यमाग एव प्रादुर्वभूवेति साधु वक्तुं शक्यते।"—काव्यालंकार 'प्रास्ताविक भाग, पृ० ६, ले० पं० वटुकन्ताथ शर्मा तथा पं० वलदेव उपाध्याय।

काव्य श्रमिजात जनों के हृद्यों का श्राह्मादन करने वाला होता है सबके हृद्यों का नहीं। श्रर्थात् वह सबके मनोरञ्जन-योग्य साधारण वस्तु नहीं है। साधारण वस्तु, क्रिया, भाव श्रादि को श्रसाधारण रूप में रखना ही किव-कर्म है, इसीलिए उसका प्रभाव भी श्रसाधारण होता है। इसी से काव्य को वक्रोक्तिपरक कहा गया है—

डभावेतावलङ्कार्यौ तयोः पुनरलंकृतिः। वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्यभङ्गीभणितिरुच्यते॥ —व० जी,० उन्मेप १, का० १०।

इसी कारिका की व्याख्या में ब्राचार्य कुन्तक ने कहा है—
"वक्रोक्तिः प्रसिद्धाभिधानव्यतिरेकिणी विचित्रैवाभिधा। "
विचित्रैवाभिधा वक्रोक्तिरित्युच्यते।"—वही

श्रभिधा का वैचित्र्य ही वक्रोक्ति है, वह प्रसिद्ध श्रभिधान से परे की वस्तु है। भारतीय किव-कर्म में यह भावना प्रारम्भ से बद्धमूल प्रतीत होती है श्रीर इसी कारण हम प्राचीन श्रात्माभिव्यञ्जक किव-व्यक्तित्वपरक रचना को भी परोज्ञामिधायिनी के रूप में पाते हैं। इसमें काव्य-रिसकों में दो मत नहीं हो सकते। इसी विचार से मैं उन दूतकाव्यों को, जो कालिदास की श्रनुकृति पर रचे गये श्रौर जिनमें किव का व्यक्तित्व स्पष्ट ही सामने श्रा जाता है, काल्पिनक कथावस्तु के इल्के श्रवगुण्ठन को पार करके, श्रात्मानुभूतिपरक ही मानता हूँ। ऐसे ही नाटक वा श्रभिनेय-काव्य में भी जिस स्थल पर किव की श्रनुभृति मुखर हो उठती है, उसे श्रात्मानुभूतिपरक काव्य कहा जायगा। श्रपने देश भारत के प्रति भारतवासी कालिदास के हृदय में जो प्रेम हो सकता है, वह श्रलकावासी यन्न में तो स्वप्न में भी सम्भव नहीं।

### मेघद्त का प्रभाव-क्षेत्र

#### कालिदास का समय

किन्कुलगुर कालिदास ने अपनी दिगन्त-व्यापिनी सूद्मदर्शिनी दृष्टि, गुणमाहिणी प्रज्ञा श्रौर श्रनुभृति-प्रवण हृदय से ग्रामगीतों से प्रेरित होकर श्रीभजात शिद्धित समुदाय के लिए श्रात्माभिन्यिक्त की जो राह निकाली वह इतिहासोद्भृत-वृत्ताश्रित कान्य मार्ग से कहीं श्रांधक श्राह्मादकारिणी श्रौर प्रभावशालिनी सिद्ध हुई। उस स्वच्छन्द राह पर श्रागे चलकर चलनेवालों मे धोयी वा घोयीक कवि ही मिलता है, जिसके 'पवनदृत' काव्य ने काव्य-रिक्कों में बड़ी ख्याति ऋजिंत की। घोयी ने तो पूर्णतया उसी पद्धति पर चलकर वैसा ही काव्य प्रस्तुत किया, किन्तु उससे शताब्दियों पूर्व कालिदास के 'मेघद्त' का प्रभाव उच कोटि के कवियो की कृतियो में स्पष्टतया परिलचित होता है। ब्राब तक के उपलब्ध काव्य-साहित्य में मेघदूत का सर्वप्रथम प्रभाव कविवर 'वत्सभट्टि' — निर्मित मन्दसोर के प्रशस्ति काव्य में उपलब्ध होता है। वह प्रशस्ति लिखी गई है सन् ४७३ ई० में। कालिदास के काल-निर्णय में स्रव विद्वानों का बहुमत यही है कि वे ५७ वर्ष ई० पू० उज्जयिनी-नरेश विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करते थे। पहले के विद्वानो की समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त श्रीर स्कन्दगुप्त इन्ही विक्रमादित्यों का पता था; श्रतः वे कालिदास का स्थिति-काल चौथी-पाँचवी शती निश्चित करते थे। इधर की खोज से ई० श० से पूर्व होने वाले 'शकारि' सम्राट् विक्रम का पता निश्चित रूप से चल गया। 'गाहा सत्तसई' के लेखक (संग्रहकर्ता) सातवाहन 'हाल' का समय प्रथम शताब्दी ईस्वी निश्चित है स्त्रीर शती की बहुत-सी गाथाएँ हाल के पहले की भी हैं, उन्हीं में से एक गाथा मे दानी विक्रमादित्य का स्पष्ट उल्लेख है। वह गाथा है—

"संवाहणसुहरसतोसिएण देन्तेण तुह करे लक्खं। चल्रेण विक्रमाइत्त चरित्रॅ श्रगुसिक्खिश्रं तिस्सा॥" —"गाहा-सत्तसई", ४,६४।

इसके स्रतिरिक्त मेरुतुङ्गाचार्य की पद्यावली, प्रवन्धकोश, शत्रुञ्जयः माहात्म्य स्रादि बाह्य साद्त्य स्रोर किव को कृतियों के स्रन्तः साद्त्य द्वारा भी यह स्पष्ट हो जाता है कि कालिदास ५७ वर्ष ई० पू० विद्यमान थे। स्रव वत्सभट्टि पर महाकिव के मेघदूत का प्रभाव देखिए—

विद्युत्वन्तं ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः संगीताय प्रहतमुरजाः स्निग्ध गम्भीर-घोषम् । श्रन्तस्तोयं मणिमयभुवस्तुङ्गमश्रंलिहात्राः प्रासादास्वां तुलयितुमलं यत्र तैस्तैर्विशेपैः॥

--- उत्तरमेघ, १।

कालिदास मेघ से कहते हैं कि जो-जो विशेषताएँ तुम धारण करते हो, जैसे विजली, इन्द्रधनुष, गम्भीर गर्जन, जल ख्रौर उच्चता, ये सब कुवेर की नगरी ख्रलका के प्राराद भी धारण करते हैं, उनमे रहनेवाली सुन्दरियाँ, चित्र, मृदङ्ग-ध्विन, मिण्खिचित घरा और गगनचुम्बी उचता—ये सब तुम्हारी उपर्युक्त विशेषताओं से होड़ लेती हैं। अब वत्समिट की एक कविता लीजिए—

"चलत्पताकान्यवलासनाथान्यत्यर्थं शुक्लान्यधिकोन्नतानि । तडिल्लता-चित्र-सिताभ्रकूट-तुल्योपमानानि गृहाणि यत्र॥"

- मन्दसोर का प्रशस्ति-काव्य

कालिटाम की उपर्युक्त मन्दाकान्ता की भावच्छाया स्पष्टतया इस उपेन्द्र-वज्रा में देखी जाती है। यह है भावाभिव्यञ्जन की शैली का एकदेशीय प्रभाव, किन्तु दूतकाव्य की शैली में ख्रात्मानुभृति के ख्रभिव्यक्ति-प्रकार का पूरा-पूरा प्रभाव-विस्तार हमें वारहवी शताब्दी से मिलने लगता है, इसके पूर्व का ख्रव तक कोई दृतकाव्य उपलब्ध नहीं हो सका है।

इस प्राम्य शैली के प्रहल में पहले कालिदास को भी 'श्रयुक्तिमद्' दोप प्रतीत हुश्रा था; क्योंकि मानवीय भाषा के कथन श्रौर प्रहल में सर्वथा श्रसमर्थ पात्रों द्वारा श्रपने हृदय की निगृद्ध भावनाश्रों का प्रेपण बुद्धिप्राह्म प्रतीत नहीं होता । किन्तु मानव-मनःस्थिति के कुशल श्रध्येता कालिदास ने विरह-व्यथित हृदय की उन्मादावस्था के यथार्थ स्वरूप को पहचाना, स्वतः उसका श्रनुभव किया श्रौर कहा कि इसमें श्रयुक्तिमत्ता के लिए कोई स्थान ही नहीं है। वे स्वयं शङ्का का उत्थापन करते हैं श्रौर तुरत ही उसका निरसन भी कर देते हैं—

> "धूम-ज्योतिः-सिल्लिन-मरुतां सिन्नपातः क्र मेघः, सन्देशार्थाः क पदुकरणैः प्राणिभि प्रापणीयाः। इत्यौत्सुक्यादपरिगण्यन् गुह्यकस्तं यथाचे, कामार्ता हि प्रकृति-कृपणारचेतनाऽचेतनेषु॥ —पू० मे०, ४

१. घूम, जल, ग्रनल ग्री ग्रनिल मिले हैं जब,

तब यह बादल का रूप बन पाया है।
भेजना सँदेश चाहिए तो मितमान हो से,

यही मितमान पुरुपो ने बतलाया है॥
किन्तु इस बात का बिचार यच ने न किया,

बादल से भेजना सँदेश ठहराया है।
होते बिरही जो प्राण-वन से है दूर,

जन्हे चेतन-ग्रचेतन का ध्यान कब ग्राया है।।

—ग्रनु० 'प्रवासी'

कालिदास के इसी कथन से प्रमावित होकर मामह को यह दोष गुण में बदल देना पडा, यह कहकर— श्रीरामचन्द्र ने जिस हनुमान् द्वारा सन्देश भेजा था, वे ऋक्, यज्ञस् श्रीर साम के साथ ही साथ समस्त व्याकरण-शास्त्र के ज्ञाता थे, वे समस्त गुर्णों की खान थे। भगवान् राम उनकी वाते सुनकर उनकी प्रशंसा इन शब्दों में करते हुए, लद्मण को उनसे वात करने की आज्ञा देते हैं—

> "नानुग्वेद-विनीतस्य नायजुर्वेदधारिणः। नासामवेदविदुषः शक्यमेवं प्रभाषितुम् ॥ नूनं व्याकरणं कृत्स्नमनेन बहुधा श्रुतम्। बहुव्याहरतानेन न किञ्चिदपशव्दितम्।। न मुखे नेत्रयोर्वापि ललाटे न भुवोस्तथा। श्रन्वेष्विप च गात्रेपु दोषः संविदितः कचित्।। श्रविस्तरमसन्दिग्धमविलम्वितम<u>द</u>्रतम् उरस्थं कएठगं वाक्यं वर्तते मध्यमें स्वरे ॥ संस्कारक्रमसम्पन्नामद्रुतामविलम्बिताम् । उश्चारयति कल्याणीं वार्च हृदयहारिणीम् ॥ श्चनया चित्रया वाचा त्रिस्थान-व्यञ्जनस्थया। कस्य नाराध्यते चित्तमुद्यतासेररेरपि ॥ एवंविधो यस्य दूतो न भवेत्पार्थिवस्य तु। सिध्यन्ति हि कथं तस्य कार्याणां गतयोऽनघ।। एवं गुणगणीर्युक्ता यस्य स्युः कार्यसाध्काः। तस्य सिध्यन्ति सर्वाथो दूत-वाक्य-प्रचोदिताः ॥" —वाल्मीकीय रामायण, किष्कि० कां०, ३।२८-३४।

ं खड्गहरत शत्रु भी हनुमान की श्लच्ण वाणी को मुनकर प्रीतमना हो सकता है, जिस राजा के ऐसा कार्य-साधक दूत हो, उसके सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं, यह भगवान राम का कथन है। ख्रतः मिल्लिनाथ के ख्रनुमान की निस्सा-रता मुन्यक्त हो जाती है। महाभारत के हंसदूत से भी कालिदास ने 'सन्देश-कान्य' का ख्रादर्श ग्रहण नहीं किया, क्योंकि हस भी मानुषी गिरा से ख्रलंकृत था। श्रीहर्ष का 'नैपध चरित' ख्रवश्य उसी की देन है। ख्रतः कालिदास की

यदि चोत्कग्ठया यत्तदुन्मत्त इव भाषते । तथा भवतु भूस्नेदं सुमेबोभिः प्रयुज्यते ॥
—काव्यालंकार, ११४४ ।

त्रादर्श मिला लोक वा ग्राम-खाहित्य से। हॉ, बाद के सभी दूतकाव्यों का त्रादर्श 'मेघदूत' ही रहा, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है।

#### कविराज घोयीक या घोयी

धोयी किव, जिसका पवनदूत 'मेबदूत' के बाद का प्रथम संस्कृत दूत-काव्य है, राजा लद्दमण सेन (१२ वीं शताब्दी) की राज-सभा में रहता था। उसे 'किवराज' की उपाधि मिली,थी। गीत गोविन्द की 'रिसक-प्रिया' नाम्नी टीका प्रस्तुत करते हुए महाराज कुम्भ ने (१४ वीं शताब्दी) प्रथम सर्ग के चतुर्थ श्लोक की टीका में लिखा है—

"इति पट् परिडतास्तस्य राज्ञो लच्मणसेनस्य प्रसिद्धा इति रुढ़िः।"—
—र॰ प्रि॰, टीका, १४

उमापितघर, जयदेव, शरण, गोवर्धन, श्रुतिधर श्रौर घोयी, ये टीकाकार के श्रनुमार राजा लच्मण सेन के सभा-पिखत थे। परम्पराप्राप्त एक श्लोक से पता चलता है कि राजा लच्मण सेन की सभा में पॉच रत्न थे—

> "गोवद्ध नश्च शरगो जयदेव उमापतिः। कविराजश्च रत्नानि समितौ लद्दमणस्य च॥"

इस श्लोक में पूर्वीक्त विद्वानों में से श्रुतिघर श्लीर घोयी का नामोल्लेख नहीं है, किन्तु श्लोक प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि 'कविरान' नाम 'घोयी' के ही लिए श्लाया है । बुद्धलोग 'राघव-पागडवीय' काव्य के रचयिता को कविरान कहते हैं, किन्तु उसके श्लात्म-कथन द्वारा ही स्पष्ट हो जाता है कि वह राजा लच्मण्सेन का सभा-रत्न न होकर 'कादम्बराज विक्रमसेन' का राज-कवि था।' उस कि का वास्तविक नाम 'माघव भट्ट' था। घोषी का स्पष्ट उल्लेख जयदेव ने श्लपने गीत-गोविन्द के श्लारम्भ में ही किया है—

"वाचः पल्लवयत्युमापतिधरः सन्दर्भशुद्धं गिरां जानीते जयदेव एव, शरणः श्लाच्यो दुरूहदृतेः।

१. "इति श्री हलयरग्गीप्रसूत-कादम्बकुलतिलक-चक्रवर्तिवीर-कामदेवप्रोत्सा-हित-कविराजविरचिते राघवपाग्डवीये ...।"

<sup>—</sup>सर्गान्तनिर्देशिका, राघवपाएडवीय काव्य । २. संस्कृत-साहित्य का इतिहाम, ५० वलदेव उपाध्याय-रचित, पृ० २६८ ।

शृङ्कारोत्तरसत्त्रमेयरचनैराचार्यगोवर्द्धन— स्पर्डी कोऽपि न विश्रुतः श्रुतिधरो धोयी कवित्तमापितः ॥ —गी० गो०, १।४

'घोथी कविद्मापितः' से यह स्वष्ट प्रतीत होता है कि घोयी को 'कविराज' कहा जाता रहा है। इसके अतिरिक्त 'पवनदून' में भी इनके कविराजत्व की पृष्टि करनेवाले अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। जैसे—

"द्नितन्यूहं कनक-लितकां वामरं हैमद्ग्डं यो गोड़ेन्द्रादलभत किव्हमाभृतां चक्रवर्ती। श्रीधोयीकः सकलरिसकशीतिहेतोर्भनस्वी काव्यं सारस्वतिमव महामन्त्रमेतज्जगाद्।।

-प, दू०, १०१।

इस रलोक में कान्य-समाप्ति के परचात् किन ने अपना परिचय प्रस्तुत किया है और अपने को 'किनिच्माभृतां चक्रवतीं' अर्थात् किन्राज-चक्रवतीं कहा है। अपने कान्य के दीर्घजीयन की कामना प्रकट करता हुआ आगे वह कहता है—

> "यावच्छं सुर्वहति गिरिजां-संविभक्तं रारीरं यावज्जैत्रं कलयति धतुः कौसुमं पुष्पकेतुः। यावद्राधारमणतरुणी-केलि साची - कदम्व-स्तावज्जीयात् कविनरपतेरेप वाचां विलासः॥"

> > -प• दू०, १०३ }

यहाँ उसने 'किनिरपतेरेष वाचां विलास:' अर्थात् 'किनिराल का यह वाग्विलास' कहा है। ये सब हद प्रमाण हैं जो धोयीक को 'किनिराल' सिद्ध कर रहे हैं। 'सदुक्तिकर्णामृत' नामक संग्रह ग्रन्थ में पवनदूत के उपर्युक्त १०१ वे श्लोक से मिलता जुलता श्लोक प्राप्त है, जिसका पूर्वार्द्ध तो तिनक से हेर-फेर के साथ विल्कुल इसी का पूर्वार्द्ध है, उत्तरार्द्ध इससे बदल गया है, जो एक और भ्रान्ति को दूर करने में सहायक हो रहा है। वह श्लोक यो है—

> "दिन्तिव्यृहं कनककितं चामरं हैमद्ग्डं यो गौड़ेन्द्रादलभत कविच्माभृतां चक्रवर्ती।

ख्यातो यश्च श्रुतिघरतया विक्रमादित्यगोष्ठी-विद्याभर्तुः खलु वररुचेराससाद प्रतिष्ठाम् ॥

इसके उत्तरार्द्ध से यह भी विदित होता है कि 'श्रुतिधर' भी घोयी का एक ग्रुपर नामं था, इनसे भिन्न श्रुतिधर नामघारी कोई ग्रुन्य विद्वान् लद्मग्रासेन की सभा में नहीं था, जैसा कि गीतगोविन्द के टीकाकार महाराज कुम्भ ने माना है।

#### पवनदूत का गीतिकाव्यत्व

अनेक जैन और बौद्ध कवियों पर भी कालिदास के 'मेबदूत' का गम्भीर प्रभाव दिखाई पड़ता है, किन्तु उनकी कृतियाँ शुद्ध कान्य की कोटि में नहीं त्रातीं, उनमें त्राध्यातिमक तत्त्वों का निरूपण ही प्रमुख त्रौर श्रभीष्ट है, दूत-काव्य की शैली मात्र का ग्रहण उन्होंने किया है। उनका उल्लेख हम स्रागे चलकर करेंगे। 'पवनदूत' मेघदूत की परम्परा का प्रथम उच्चकोटि का काव्य है, यह फ्हले कहा जा चुका है। मेघदूत के समान इसकी कथा काल्पनिक न होकर ऐतिहासिक है, यद्यपि केवल महाराज लद्दमण सेन को छोड़कर, जो काव्य के नायक रूप में गृहीत हैं, उनकी दिन्त्ण-विजय-यात्रा का प्रमाण इतिहास में कहीं मिलता नहीं, जिसके ग्राधार पर कवि ने दक्तिण-पवन के दूतत्व की सार्थकता सिद्ध की है। अतः ऐतिहासिक विजय-यात्रा की प्रामाशिकता के स्रभाव में इसे भी हम कवि-कल्पना का ही विलास मानेंगे। यात्रा को काल्पनिक मान लेने पर भी श्रात्मानुभूति के चित्रण का इसमे श्रमाव ही है, क्योंकि इसमें सन्देश भेजनेवाला नायक नहीं, श्रपित नायिका है। ग्राम-गीतो में भी इम सन्देश भेजती हुई नायिकाओं को ही पाते हैं, नायकों को नहीं । कालिदास ने उस परिपाटी को बदलकर अपना काव्य श्रात्मानुभृतिपरक श्रयच विशेष प्रभावशाली बना दिया है।

इसकी कथा इतनी ही है, 'गोड़ेश्वर महाराज लद्मण् सेन दान्तिणात्न नरेशों पर विजय प्राप्त करने के लिए गए। वहाँ उन्होंने सभी राजाश्चों पर विजय प्राप्त की। विजय करके जब वे लौट रहे थे, तब मलय पर्वत-निवासिना

१. राजा लक्ष्मण सेन के धर्माध्यक्त बटुदास के पुत्र श्रोधर दास द्वारा संकलित 'सदुक्तिकर्णामृत' से । इसमें कुल २३७० श्लोक संगृहीत है, जो नैष्णव कवियों द्वारा निर्मित है । यह प्रवाहो मे विभक्त है । इसकः संकलन-काल तेरहवी शताब्दी का पूर्वार्द्ध है ।

गन्धर्व कन्या 'कुवलयवती' उन्हें देखते ही उन पर श्रासक्त हो गई। महाराज के चले श्राने पर मदन-चारण से पीडित होकर वह उन्मत्त हो गई श्रोर उसी दशा में उसने दिल्ला पवन को श्रपना दूत बनाकर श्रपनों करुण दशा का वर्णन करके प्रियतम के पास जाने की प्रार्थना की।" मलय पर्वतस्य गन्धवों की पुरी 'कनकनगरी' नाम से विख्यात थी, जो सौन्दर्य में श्रमरावती से होड़ लेती थी। कामदेव के कुसुमवारण से भी कोमल कुवलयवती लद्दमण्सेन के सौन्दर्य को देखकर 'काम-वार्ण का लद्द्य बन गई। इसी बात को किंव के शब्दों में सुनिए—

"तिस्मन्नेका कुवलयवती नाम गन्धर्वकन्या, मन्ये जैत्रं मृदुक्कसुमतोऽप्यायुधं वा स्मरस्य। दृष्ट्वा देवं भुवनविजये लद्दमणं ज्ञौणिपालं, बाला सद्यः कुसुमधनुषः संविधेयी बभूव॥"

-प० दू०, २।

कालिदास का यन्न मेघ की प्रशंसा करता हुआ उसे श्रिधिगुग् वताकर यह विश्वास प्रकट करता है कि दूत वनकर सन्देश ले जाने की उसकी प्रार्थना मेघ के समन्न निष्फल नहीं हो सकती। कुलीन व्यक्ति एक दुखिया के हित-साधन से पराड्मुख नहीं हो सकता—

"जातं वंशे भुवनविदिते पुष्करावर्तकानां, जानामि त्वां प्रकृतिपुरुपं कामरूपं मघोनः। तेनाऽर्थित्वं त्विय विधिवशाह्र्यवन्धुर्गतोऽहं, याख्रा मोघा वरमधिगुणे नाऽधमे लव्धकामा ॥ सन्तप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियायाः सन्देशं मे हर धनपति-कोध-विश्लेषितस्य।" —पू० से०,६-७।

इसी प्रकार कुवलयवर्ती भी पवन की, जगत्प्राण श्रौर दिल्लिण श्रादि विशेषणों द्वारा प्रशंसा करके विश्वास प्रकट करती है कि मेरी प्रार्थना ऐसे महानुभाव द्वारा, उकराई नहीं जा सकती श्रौर फिर ऐसे पुणय-श्लोक जनों का जन्म ही परार्थ होता है। देखिए—

१. मेघदूत की छन्द-संख्या मैंने 'चेमराज श्रो कृष्णदास श्रेष्ठी' के बम्बई वाले संस्करण से दी हैं। भिन्न-भिन्न प्रकाशनो की छन्द-संख्या में थोड़ा-थोड़ा ग्रन्तर मिलता है। — लेखक

"त्वत्तः प्राणाः सकलजगतां दिचिणस्त्वं प्रकृत्या, जङ्घालं त्वां पवन मनसोऽनन्तरं व्याहरिनत । तस्मादेव त्विय खलु मया सम्प्रणीतोऽर्थिभावः प्रायो भिचा भवति विफला नेव युष्मद्विषेषु ॥ × × × प्रादुर्भावस्त्रिजगति खलु त्वादृशानां परार्थः॥" पवनदृत ४-६ ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि घोषीक ने न केवल दूतकाव्य की कालिदास-कल्पित शैली अपनाई है, अपित बहुत से स्थलों के भाव भी ज्यों-के-स्यों अपना लिए हैं। कतिपय स्थल द्रष्टव्य हैं—

> "संसर्पन्तीं प्रकृति-कुटिलां दृशितावर्त्त-चकां तामालोक्य त्रिदशसरितो निर्गतामम्बुगर्भात्। मा निर्मुक्तासित-फणि-चश्र्शङ्कया कातरो भू-र्मातः सर्व्यो भवति भुजगाक्ति पुनस्त्वादृशो यः॥"

—प० टू०, ३४।

मलयवती पवन से कहती है कि जहाँ गंगा श्रोर वमुना का संगम है उस लोक-पावन देश में भिक्त-नम्र होकर जाना । वहाँ गंगा जी से पृथक् होती हुई प्रकृत्या कुटिल (टेढ़ी मेढ़ी धारावाली, टेढ़े स्वभाववाली) उस वमुना को भोंर रूपी नाभि-प्रान्त दिखाती हुई देखकर काली सिर्गिणी की शङ्का से सभीत मत होना (श्रिपत उसकी इच्छा पूरी करना)। कालिटास का वज्ञ मेव को उज्जियनी होकर जाने की प्रार्थना करता हुश्रा कहता है कि उज्जियनी की राह में ही निर्विन्थ्या नाम की नटी मिलेगी, उसकी तरङ्गो के ज्ञोभ से पिल्चिंग का गूँ जता हुश्रा कलरव उसकी करधनी की भङ्कार वन रहा होगा, वह श्रपने श्रावर्त (भोंर) रूपी नाभि-प्रान्त को तुम्हें दिखाएगी। श्रतः उसके साथ मिलकर श्रानन्द लूटो, क्योंकि नारियों का पुरुपों के प्रति प्रदर्शित विभ्रम ही तो उनके प्रेममय श्रभिलाप का प्रकाशक है—

''वीचि-चोभ-स्तिनत-त्रिहग-श्रेगि-काञ्ची-गुणायाः संसर्पन्त्याः स्वलित-सुभगं दर्शितावर्त-नाभेः । निर्विन्ध्यायाः पथि भव रसाभ्यन्तरः सन्निपत्य स्त्रीणामाद्यं प्रणय-वचनं विश्वमे। हि प्रियेषु ॥ —पू॰मे०, २८ ।

## विकास-भूमि का विस्तार

### परोक्षानुभूतिपरक गीति-पद्धति

'काव्य' त्रादिकाल से व्यंग्यार्थपरक उक्ति को कहा गया है। चाहे उसे कोई 'सगुण्शव्दार्थ' कहे, चाहे 'रसात्मकवाक्य' किवा 'रमणीयार्थप्रतिपादक शब्द', किंतु सबके कथन का मूल भाव यही है कि विशिष्ट त्रान्दानुभूति को जगानेवाले ग्रार्थ की व्यञ्जना जिस उक्ति से हो वही काव्य कहा जायगा। ग्रार्थात् काव्य की नींव ही व्यंग्य माना गया है, सीधी उक्ति वा कथन नहीं। इसीलिए किव सदा ग्रापने को परोच्च में रखकर ग्रापने मनोनीत पात्र द्वारा ग्रापने भावो का प्रकाशन करता रहा। इसीलिए एक ही कथा-वस्तु को लेकर काव्य-रचना करनेवाले विभिन्न किवारों द्वारा रचित काव्यों में हम विभिन्न ग्रापन्भूतियों ग्रीर विभिन्न विचारों की ग्रामिव्यक्ति पाते हैं। परोच्चानुभूतिपरक काव्य में हम इसी विचार का समर्थन पाते हैं। दूसरे के हृदय में पहुँच कर जो व्यक्ति उसकी सुख-दुःखात्मक भावनाग्रों के साथ त्रात्मीयता स्थापित कर सकता है वही सच्चा किव हो सकता है, श्रापने सुख-दुःख में तो सभी हॅस-रो लेते हैं, श्राततायी ग्रोर परपीडक भी ग्रापने पुत्रादि के कृष्ट से दुखी देखे जाते हैं। ग्रातः सच्चे किव की पहचान के लिए परोच्चानुभूति के सफल एवं प्रमिविध्य ग्राह्मन को ही प्रमाण माना गया।

लोक गीतों में भी यही बात पाई जाती है। माता, पिता, सखी और चिरपरिचित भू-भाग तक से विवाहिता कन्या का वियोग, पित वा प्रियतम से पत्नी वा भेयसी का वियोग, बटोही, पत्नी, बादल, पवन आदि द्वारा प्रिय वा भेयसी के सन्देश, प्रिय के परदेश से लौट आने पर फिर उसे कभी न छोड़ ने की भावना, पुत्र के वियोग में माता की वेदना आदि विषय दुःखात्मक लोक गीतियों के विषय हैं। पुत्र-जन्म, यशोपवीत, विवाह, आदि पर्व और उत्तय के समय गाए जानेवाले गीत जीवन की सुखात्मक अनुमृतियों के गीत हैं। इस सभी भावों की रचनाएँ हमें शिक्तितों के साहित्य में भी मिल जाती हैं, किन्य गीतियाँ अपने सौरस्य में कुछ विशिष्ट वॉकपन लिए होती हैं। प्राकृत और अपभंश भाषा में लिखी जो श्रङ्गारपरक स्फुट कविताएँ पाई जाती हैं, उनमें

ग्रामगीतों के लालित्य की छाया स्पष्ट देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए ग्रापग्रंश वा पुरानी हिन्दी का एक दोहा लीजिए—

पिय हुई थिक्किय सयलु दिग्गु तुह विरहिग्ग किलंत । थोडइ जल जिम मच्छिलिय तल्लोविल्लि करंत ।।

— सोमत्रभसृरि

एक मैथिली ब्रामगीत में विरहिगी ब्राकाश में उमडते बादलों को देखा कर कहती हैं—

श्रायल कारी-कारी रे घन गरिजय वादल। थर थर काँपय काँपय रे सखि टर श्रय हारी।। विसरल-विसरल सुधि सब रे मोहि तेजल सुरारी, लहरल-लहरल मोहि श्रय रे विग्हा श्रिगयारी। पहुँ मोरा सखि कित झाजय रे मोहि करिके भिखारी, वाँचत-वाँचत प्रान नहिं रे दुख भेल श्रय भारी॥

—मेथिली लोकगीत

पुरानी किवता में जो व्यायत विहरिणी का चित्र है, वही वड़ स्वामाविक हंग से ब्रामगीत में उतारा गया है। एक दूसरे गीत में राधा छौर कृष्ण की ख्रालम्बन बनाया गया है, विरहिणी राधा का जीवन भार हो उठा है, वह ख्रपनी वेदना स्वयं प्रकट करती हुई कहती है—

सादर अयन कदम तर हो पथ हेर उँ मुरारी, हरि विनु भाँभिरि भेलहुँ हो मायर भेल भारी। पूजल केस के वान्हत तो के देत सँभारी? नयनिह काजर दहायल हो, जीवन भेल भारी। जाहु ऊथो मथुपुर हो हुनकहि परिचारी, चन्द्रकला नहि जीवत हो वथ लागत भारी॥ —वही।

भानुमङ विग्हिणी नायिका का जो चित्र उपस्थित करते हैं, वह इस ग्राम-गीत के भाव से कितना साम्य ग्यता है, दृष्टव्य है—

> प्राहुर्भृते नवजलघरे त्वत्पर्थ हष्टुकामाः प्राणाः पंकेरहद्वहराः कण्ठदेशं प्रयान्ति । व्यन्यत्कि वा तव मुखविधुं हष्टुमुड्डीय गन्तुं वज्ञः पर्चं मृजति विसिनीपल्लवस्यच्छलेन ॥

यहाँ भी प्राण कण्ठदेश में त्रा रहे हैं, नायिका राह देख रही है, दर्शन की उद्दाम लालसा है, किन्तु ग्रामगीत की-सी रस-वृष्टि यहाँ नहीं है।

कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रामगीतो में भी बहुधा परानुभूतिपरक चित्र ही उपस्थित किये गए हैं, किन्तु रस-धारा में पाठक के निमण्जन में ईष-मात्र भी कभी नहीं ग्राने पाती। साहित्य के त्तेत्र में ग्राने पर परोत्तानुभूतिपरक रचनाकारों में प्रमुखरूप में विद्यापित, सूरदास, तुलसीदास, श्रष्टछाप के कितपय श्रन्य किं, सत्यनारायण 'किविरल', भारतेन्दु' श्रादि ही दिखाई पडते हैं। इन किंवयों के गीतों में प्रमुखत्या राधा-कृष्ण ग्रीर सीता-राम ग्रालम्बन हैं, श्रंगार के त्तेत्र में ग्रीर श्रन्य त्तेत्रों में प्रायः राम ग्रीर कृष्ण ही ग्रालम्बन हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा ने एक स्थान पर निवैंयक्तिक भावनापरक रचनात्रों की प्रभविष्णुता पर श्रपना विचार इस प्रकार प्रकट किया है —

"वास्तव में गीत के किव को आर्त कन्दन के पीछे छिपे दुःखातिरेक को दीर्घ निश्वास में छिपे हुए संयम से वॉधना होगा तभी उसका गीत दूसरे के हृदय में उसी भाव का उद्रेक करने में सफल हो सकेगा। गीत यदि दूसरे का इतिहास न कहकर वैयक्तिक सुख-दुःख ध्वनित कर सके तो उसकी मार्निकता विस्मय की वस्तु बन जाती है इसमें सन्देह नहीं। मीरा के हृदय में बैठी हुई नारी और विरहिणी के लिए भावातिरेक सहज प्राप्य था, उसके बाह्य राज-रानीपन और आन्तरिक साधना में संयम के लिए पर्यात अवकाश था। इसके आतिरिक्त वेदना भी आत्मानुभृति थी, अतः उसका 'हेली मैं तो प्रेम दिवानी मेरा दरद न जाने कोय' सुनकर यदि हमारे हृदय का तार-तार उसी ध्वनि को दोहराने लगता है, रोम रोम उसकी वेदना का स्पर्श कर लेता है तो यह कोई आश्चर्य की वात नहीं।" भें

श्रात्मानुभृति का सम्बन्ध किन हृदय से सीधा होता है, उसमें श्रिधिक सचाई की श्रपेक्षा की जाती है। यदि किन के मर्म-भेदी भान नाणी से सीधे श्रक्तिम रूप में उत्तर सके तो उसकी मर्मस्पर्शिता के प्रति सन्देह के लिए श्रवकाश ही नहीं रहता। किन्तु एक नात ध्यान देने की है, हमारे यहाँ जिस प्रन्थ को श्रादिकान्य माना गया उसमें किन के श्रात्माख्यान की प्रस्तुति नहीं है। कहने नाला दूसरे के जीवन-चिरत को श्रपनी नाणी देता है, श्रीर जन दो नालक उस रचना नो श्रपने मधुर करह से गाकर सुनाने लगते हैं तन मान-

१. यामा, ग्रपनी वात, पु० ७।

नास्रो द्वारा परिचालित सामान्य जनो की वात ही क्या, जितात्मा ऋषि-जनों की ब्रॉखों से भी ब्रॉस की वर्षा होने लगती है। अाज भी रामायण, महा-भारत, श्रीमद्भागवत त्रादि की कथाएँ त्राशिचित जनता भी त्रात्मविस्मृत भाव से घएटो सुनती रहती है। किसी की अपनी जीवन-कथा सुनने के लिए जन-समूह में यह ख्रौत्सुक्य कभी नहीं दिखाई पड़ा । वाल्मीकि के पूर्व भाव-मयी वचन-रचनाएँ प्रस्तुत नहीं रही होंगी, ऐसा तो नही कहा जा सकता, किन्तु उनकी जैधी महती कृति तव तक नहीं स्त्रा सकी थी, इसमें सन्देह नहीं ! परोच्चानुभृतिपरक काव्य सामृहिक रूप से जन-मन पर प्रभाव डालता है, इसका कारण काव्य-नायक की विशिष्टता होती है, ख्रतः उसके कार्य सार्वलौकिक ख्रनु-भृति के विषय सहज ही हो जाते हैं, किन्तु किसी सामान्यजन के भावों में बहु-हृदय-स्पर्शिनी शक्ति नहीं भी हो सकती है। यदि यह कहें कि भारतीय समाज में ब्रादर्श ब्रौर मर्यादा की दृष्टि से विशिष्ट जन के विशिष्ट भावों ब्रौर कार्यों का भावपूर्ण वर्णन परोच्चानुभूति के रूप में श्रङ्कित करना ही 'काव्य' माना गया था. तो इसमें चिकत होने की कोई बात नहीं है। स्रादर्श स्त्रीर मर्यादा के उल्लंघन को प्रोत्साहन देने वाली रचनात्रों को काव्य में भी पहले के ब्राचायों ने स्थान नहीं दिया था, क्योंकि मर्यादा-भङ्क से समाज-भङ्ग स्रौर समाज-भड़ से मानवता के ही विनाश का भय था। धीरे-घीरे काव्य में ग्रम-र्यादित वःतें भी घुसने लगी थीं, किन्तु उन्हें लोक-नायक भगवान के ही माध्यम से उपस्थित करने का माहस कविजन कर सके, अन्यथा विद्वत्समाज में कोलाहल मच जाने का भय था। परानुभृति को स्वानुभृति में परिण्त कर लेने की ज्ञमता रखने वाला ही वाणीपुत्र 'कवि' कहलाने का ऋधिकारी माना जायगा, यह शर्त अवश्य लगा दी गई थी और यही कवि की कसौटी मानी गई। ग्राचार्य त्रानन्दवर्धन ने तारस्वर से ऐसी घोषणा की थी-

१. ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनाञ्च समागमे । यथोपदेशं तत्त्वज्ञौ जगतुस्तौ समाहितौ ॥ महात्मानी महाभागी सर्व-लच्चण-लच्चिती। तौ कदाचित्समेतानामृषीणां भावितात्मनाम् ॥ ग्रासीनानां समीपस्थाविदं काव्यमगायताम । तच्छ्रत्वा मुनयः सर्वे वाष्पपर्याकुलेचणाः॥ साध् साध्विति तावूचुः परं विस्मयमागताः । ते प्रीतमनसः सर्वेमुनयोधर्मवत्सलाः॥

काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा । कौञ्जद्वन्द्ववियोगोत्थः शोक श्लोकत्वमागतः॥

—ध्वन्यालोक, उद्योत ४, श्लो० ४।

यि कोई मुक्तगीत के रूप में ऐसी स्फुट रचनाएँ प्रस्तुत भी करता था तो विद्वद्वर्ग द्वारा राधा-कृष्ण को नायक श्रौर नायिका के रूप में श्राचिस कर लिया जाता था।

हिन्दी-साहित्य में विद्यापित का उल्लेख पहले हो चुका है। उन्होंने तो जयदेव के 'राधामाधवयोर्जयन्ति यमुनाकूले रहःकेलयः' के स्रादर्श पर पहले ही कह दिया—

नन्द् क नन्द्न कद्म क तरु-तर धिरे-धिरे मुरिल बजाव, समय सँकेत निकेतन बइसल बेरि-बेरि वोलि पठाव।

विद्यापित स्त्रीर जयदेव की ही गीति-परम्परा को स्त्रपने मार्ग के स्ननुकृत समभकर सूरदास स्त्रादि कृष्ण-भक्तो ने भी स्त्रपनाया। वेही राधा स्त्रौर कृष्ण काव्य के त्रालम्बन बने । पुष्टिमार्गी भक्तो के काव्य में एक विशेषता श्रीर दृष्टिगोचर हुई, जो जयदेव श्रीर विद्यापित में नहीं दिखाई पड़ी थी, वह थी, निर्गणमार्ग का विरोध। इब्ल के जीलारूप को ही अपनाकर उसी के भीतर निर्पुण के परिहास की भी मनोहारिणी भूमि निकाल ली गई, उद्भव-सन्देश के व्याज से। उद्भव को दूत बनाकर उनके प्रति विरहिणी व्रजाङ्गना श्रों की व्यंग्योक्तियों द्वारा कृष्णकाव्य में एक नृतन चमत्कार स्त्रा गया स्त्रीर सूर-सागर में 'भ्रमरगीत' स्रंश शेष सम्पूर्ण काव्य से स्रिधिक चमक उठा। निर्गुणियों की ऋटपटी वानियों में उलमे हुए जनता के हृदय को मुक्ति के साथ-ही-साथ त्रजीकिक स्रानन्द भी उपलब्ध हुन्ना। यो तो निर्गुण सम्प्रदाय के कतिपय भक्तों ने भी लोक के शृङ्गारी पत्त के माध्यम से अलौकिक प्रेम (?) की ग्रोर संकेत करनेवाले गेय पद लिखे थे, पर उनमे लोक-हृदय को रस मग्न करने की चमता नहीं थी। कुछ चमत्कार-प्रियता श्रीर कुछ गान-प्रियता ने ही कतिपय श्रशिचित जनों को खंजड़ी पर ताल लगाने के लिए बाध्य किया, हृदय की सहज त्राकर्पण-वृत्ति ने नहीं। यह तो त्राज भी गाँवो मे यत्र-तत्र

१. गी० गी०, मङ्गलाचरण ।

२. विद्यापति-पदावली, वन्दना १।

निम्नवर्ग में देखा जा सकता हैं। स्वकीय मौतिक जीवन के दु!खमय होने के कारण परोज्ञ-जगत् की अब्भ बातें भी उन्हें कुछ ज्ञ्णों के लिए अपनी श्रोर खींचती ही हैं। वज के किवयों की प्रेमलज्ञ्णा भिक्त से उद्भृत गीतों ने समग्र हिन्दू जनता को अपनी श्रोर खींच लिया। इसमें सन्देह नहीं कि वज के किवयों से पहले स्की किवयों के रहस्यात्मक प्रेमपरक श्राख्यान-काव्यों की श्रोर जनता सामन्यतया श्राकृष्ट हो चली थी, व्रजगीतों के माधुर्य ने उन्हें श्रपनी श्रोर खींच लिया। रहस्यवादी काव्यों का श्राकर्षण उनका रहस्यात्मक वा परोज्ञसत्ता के प्रति प्रेम नहीं था, श्रपित उनका श्राकर्षण श्राख्यान मात्र था, जो हिन्दू-घरों में जाने कब से चला श्रा रहा था। लोक-भाषा ने भी उस श्राकर्षण को बढ़ाने में पर्याप्त योग दिया। जन-हृद्य को उधर से फेरने के लिए वज-कवियों ने गीत को ही विशेष उपयुक्त समका, क्योंकि गीत श्रोर श्राख्यान दो ही ऐसी वस्तुएँ हैं, जिनका मानव-हृदय से बहुत बचपन से साथ है। इनमें गीत का स्थान श्राख्यान वा कहानी से कही ऊँचा श्रौर महत्त्व का है।

प्रेम-लच्न्या भक्ति के प्रचार के लिए कृष्य के जीवन का जो ग्रंश ग्राह्य हो सकता था, वह था केवल वाल-लीला ग्रीर प्रेम-लीला सम्बन्धी। मानव-जीवन में इन दोनों ही का सर्वमान्य महत्त्व है। कृष्य-जीवन के ये दोनो ग्रंश पूर्यातया सूर के गीतो में उत्तर ग्राए। इसीलिए सूर का प्रकाश ग्रन्य कृष्य-भक्त किवयों की ग्रेपेचा ग्रधिक लोकन्यापी हुग्रा। सूर को वह रस-विदग्धता ग्रीर वाणी का वरदान प्राप्त था कि उनकी किवता में कही ऐसा नहीं प्रतीत होता कि किव के काव्य में परोच्चानुभृति का ग्राह्म हो रहा है। सूर स्वयं यथास्थान यशोदा, कृष्य, राधा ग्रीर वज-गोपिकाग्रों के रूप में ही गीत रचते प्रतीत होते हैं। यो तो कितने ही ऐसे किव हैं जो स्वानुभूति के प्रकाशन द्वारा भी मीरा ग्रीर घनानन्द को कौन कहे; देच, पद्माकर, मितराम, ठाकुर ग्रीर रसाखान की भाव-प्रवस्ता तक भी नहीं पहुँच पाते। सूरदास का वाल-लीला का एक पद लीजिए—

"मैया मोहि दाऊ बहुत खिकायों ?।

मो सों कहत मोल को लीनो तोहि जसुमित कब जायों ?।।

कहा कही इहि रिस के मारे खेलन हो निहं जात।

पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात ?

गोरे नन्द, जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात ?

चुटकी दे वे ग्वाल नचावत, हँसत सबे मुस्कात। तू मोहीं को मारन सीखी, दाउहिं कबहुँ न खीमै।""

इन पंक्तियों को पढ़कर कौन सहृदय कह सकता है किये वाते वालक कृष्ण के मुख से निकली नहीं हैं ? एक गोपी उद्धव से क्या कह रही है ? देखिए गोपी स्वयं कह रही है अथवा और कोई उसकी कहानी सुना रहा है। हॉ, एकाग्रता तो आवश्यक है ही —

ऊधो हम त्राजु भई बड्भागी।
जिन ॐखियन तुम स्थाम बिलांके, ते ॐखियाँ हम लागीं।।
जैसे सुमन बास ले त्रावत, पवन मधुप श्रनुरागी।
श्रति श्रानन्द होत है तैसै, अंग-अंग सुख रागी।
ज्यो दरपन में दरस देखियत, दृष्टि परम रुचि लागी।
तैसै सूर मिले हरि हमकी, बिरह-बिथा तन-त्यागी॥

श्याम को जिन श्रॉखो ने देखा है, उन श्रॉखों को देखकर श्याम के मिलन का श्रनुभव करना साधारण प्रेमिका के चूते की बात नहीं है। कहने की श्रावश्यकता नहीं कि इच्ण की लीला का गान करके स्रदास ने जो रस की धारा प्रवाहित कर दी, उसकी कोई तुलना हिन्दी-सहित्य में नहीं मिलती। परानुभूति को स्वानुभूति में बदल देना महाकवि का ही कार्य है, साधारण कि का नहीं।

स्रदास के अनन्तर परोज्ञानुभृतिपरक प्रमुख गीतिकार के रूप मे तुलसीदास ही हमारी दृष्टि को खीचते हैं। महात्मा स्रदास और गोस्वामी नुलसीदास ने भी स्वानुभृतिपरक गीत प्रचुर परिमाण में प्रस्तुत किए है, उनका उल्लेख हम आगे करेगे, यहाँ परोज्ञानुभृति का ही प्रसङ्ग है। तुलसीदास जी ने परोज्ञानुभृतिपरक दो गीतिकाव्य लिखे हैं, एक है 'गीतावली' या 'रामगीतावली' और दूसरी है 'इन्ल्ण गीतावली'। तुलसीदास जी की सबसे बडी विशेषता लोक-जीवन के विविध पत्तों में उनके हृदय की रमणशीलता है। वे न केवल माता, पिता, प्रिय परिज्ञां के प्रेम-सौहार्द का चित्रण करते हैं अपित अपरि-चित नर-नारियों के हृदय में भी पहुँचने की उनमे पूरी-पूरी ज्ञमता विद्यमान है। राम, सीता और लच्मण को गाँव की राह निकलते देख प्राम-नारियों की

१. सूर सागर, दशम स्कंध, पद-संख्या ८३३।

२. सूरसागर, द० स्कं०, पद-संख्या ४१५०।

सहज उत्सुकता का पता गोस्वामी जी जैसे भाव-मूर्ति महाकि के श्रितिरिक्त श्रौर किसे लग सकता है ? यहाँ उनकी दृष्टि राम, सीता श्रौर लद्दमण पर ही केन्द्रित न रहकर उनके प्रभाव-चेत्र तक जा पहुँचती है । तीन श्रितिशय सुन्दर बटोहियों को, जिनमें एक स्त्री भी है, देखने की नारियों में जो सहज ललक होती है उसे गोस्वामी जी ने शब्दों के चलचित्र में उतारकर एव दिया है—

तू देखि देखि री ! पथिक परम सुन्दर दोऊ ।
मरकत-कलधौंत-बरन, काम कोटि कांतिहरन,
चरन-कमल कोमल इयित, राजकुँवर कोऊ ।
कर सर-धनु किट निपंग, मुनिपट सोहैं सुभग इयंग,
संग चन्द्रवद्नि वधू, सुन्दिर सुठि सोऊ ।।
तापस वर वेष किए, सोभा सब ल्टि लिए,
चित के चोर, बय किसोर, लोचन भिर जोऊ ॥

गीति की गित प्राम-नारियों के हृदय की उच्छल भाव-लहरियों को सहृदय के अन्तरचत्तु से सम्मुख मूर्तिमती कर देती है। भाषा का वैशद्य कि हृदय की प्रसन्नता को प्रकट कर रहा है। यह है हर्ष का चित्र। एक करुण चित्र भी देखिए—

जननी निरखित बान धनुहियाँ।
बार-बार उर-नैनित लावित प्रमुजू की लिलत पनिहयाँ॥
कवहुँ प्रथम ज्यों जाइ जगावित किह प्रिय बचन सबारे।
उठहु तात! विल मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे।
कवहुँ कहित यों "बड़ी बार मह जाहु भूप पहँ भैया।
बन्धु बोलि जेंइय जो भावै गई निछाबिर मैया॥"
कवहुँ जानि बन-गमन राम को रिह थिन चित्र-लिखी सी।
तुलसीदास वह समय कहे तें लागित प्रीति मिखी-सी॥

सचमुच मुत-बत्सला माता का हृदय वाणी में उतर आया है। राम-चरित-मानस में कौसल्या माता का ऐसा करुणोत्पादक चित्र कहीं नहीं आ सका है। यहाँ माता के दैन्य, उन्माद, स्मृति, जड़ता से पूर्ण चित्र इतना हृदय-द्रावक है कि सहृदय का हृदय ही अनुभव कर सकता है। इसी से तुलसीदास की

१. गीतावली, श्रयोध्याकाएड, १६।

२. गीता०, ग्रयो० का=, ५२।

चुटकी दे वे ग्वाल नचावत, हँसत सबै मुस्कात। तू मोहीं को मारन सीखी, दाउहिं कवहुँ न खीमै।"°

इन पंक्तियों को पढ़कर कौन सहृदय कह सकता है किये वाते वालक कृष्ण के मुख से निकली नहीं हैं ? एक गोपी उद्धव से क्या कह रही हैं ? देखिए गोपी स्वयं कह रही हैं अथवा और कोई उसकी कहानी सुना रहा है। हाँ, एकाग्रता तो आवश्यक हैं ही—

ऊधौ हम श्राजु भई बड्भागी। जिन श्रॅंखियन तुम स्याम विलोके, ते श्रॅंखियाँ हम लागों।। जैसे सुमन बास ले श्रावत, पवन मधुप श्रानुरागी। श्रात श्रानन्द होत है तैसै, श्रंग-श्रंग सुख रागी। ज्यो दरपन में दरस देखियत, दृष्टि परम रुचि लागी। तैसें सूर मिले हरि हमकी, विरह-विथा तन-त्यागी॥

श्याम को जिन श्रॉखों ने देखा है, उन श्रॉखों को देखकर श्याम के मिलन का श्रनुभव करना साधारण प्रेमिका के बूते की बात नहीं है। कहने की श्रावश्यकता नहीं कि कृष्ण की लीला का गान करके स्रदास ने जो रस की धारा प्रवाहित कर दी, उसकी कोई तुलना हिन्दी-सहित्य में नहीं मिलती। परानुभूति को स्वानुभूति में बदल देना महाकवि का ही कार्य है, साधारण कि का नहीं।

स्रदास के श्रनन्तर परोज्ञानुभृतिपरक प्रमुख गीतिकार के रूप मे तुलसीदास ही हमारी दृष्टि को खीचते हैं। महात्मा स्रदास श्रीर गोस्त्रामी नुलसीदास ने भी स्वानुभृतिपरक गीत प्रचुर परिमाण में प्रस्तुत किए हैं, उनका उल्लेख हम श्रागे करेंगे, यहाँ परोज्ञानुभृति का ही प्रमुद्ध है। तुलसीदास जी ने परोज्ञानुभृतिपरक दो गीतिकान्य लिखे हैं, एक हैं 'गीतावली' या 'रामगीतावली' श्रीर दूसरी हैं 'कृष्ण गीतावली'। तुलसीदास जी की सबसे बड़ी विशेषता लोक-जीवन के विविध पत्तों में उनके हृदय की रमणशीलता है। वे न केवल माता, पिता, प्रिय परिजनो के प्रेम-सौहार्द का चित्रण करते हैं श्रिपत श्रीर चित नर-नारियों के हृदय में भी पहुँचने की उनमे पूरी-पूरी ज्ञमता विद्यमान है। राम, सीता श्रीर लद्दमण को गाँव की राह निकलते देख प्राम-नारियों की:

१. सूर सागर, दशम स्कंघ, पद-संख्या ८३३।

२. सूरसागर, द० स्कं०, पद-मंख्या ४१५०।

सहज उत्सुकता का पता गोस्वामी जी जैसे भाव-मूर्ति महाकि के श्रातिरिक्त श्रोर किसे लग सकता है ? यहाँ उनकी दृष्टि राम, सीता श्रोर लदमण पर ही केन्द्रित न रहकर उनके प्रभाव-चेत्र तक जा पहुँचती है । तीन श्रातिशय सुन्दर बटोहियों को, जिनमें एक स्त्री भी है, देखने की नारियों में जो सहज ललक होती है उसे गोस्वामी जी ने शब्दों के चलचित्र में उतारकर रख दिया है—

तू देखि देखि री ! पथिक परम सुन्दर दोऊ ।

मरकत-कलधौत-वरन, काम कोटि कांतिहरन,
चरन-कमल कोमल अति. राजकुँवर कोऊ "

कर सर-धनु कटि तिपंग, मुनिपट साहैं सुमग अंग,
संग चन्द्रवदनि वधू, सुन्दरि सुठि सोऊ ॥

तापस वर वेप किए, सोभा सब ल्टि लिए,
चित के चोर, वय किसोर, लोचन भरि जोऊ ॥

गीति की गित ग्राम-नारियों के हृदय की उच्छल भाव-लहरियों को सहृदय के श्रन्तश्च हु से सम्मुख मूर्तिमती कर देती है। भाषा का वैशद्य किंव हृदय की प्रसन्नता को प्रकट कर रहा है। यह है हर्ष का चित्र। एक करुण चित्र भी देखिए—

जननी निरखित वान धनुहियाँ। वार-वार उर-नैनित लावित प्रभुजू की लिलत पनिहियाँ।। कवहुँ प्रथम ज्यों जाइ जगावित किह प्रिय वचन सवारे। उठहु तात! विल मातु वदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। कवहुँ कहित यों "वड़ी वार भइ जाहु भूप पहँ भैया। वन्धु वोलि जेंड्य जो भावे गई निछाविर मैया।।" कवहुँ जानि वन-गमन राम को रिह थिक विन्न-लिखी सी। तुलसीदास वह समय कहे तें लागित प्रीति मिखी-सी॥

सचमुच मुत-बत्सला माता का हृदय वाणी में उतर आया है। राम-चरित-मानस में कौसल्या माता का ऐसा करुणोत्पादक चित्र कहीं नहीं आ सका है। यहाँ माता के दैन्य, उन्माद, स्मृति, जडता से पूर्ण चित्र इतना हृदय-द्रावक है कि सहृदय का हृदय ही अनुभव कर सकता है। इसी से तुलसीदास की

१. गीतावली, श्रयोध्याकाएड, १६।

२. गोतार, ग्रयो० काः, ५२।

गीतियाँ लोक-जीवन को कितना प्रभावित कर सकी हैं श्रीर कर रही हैं, यह उत्तर-प्रदेश के पूर्वाञ्चल के जनपदों से परिचित प्रत्येक व्यक्ति जानता है।

गोरवामी जी लोक-जीवन के हर-एक रग-रेशे से परिचित थे। लोक-जीवन के भीतर जाकर उन्होंने पूरी सहृद्यता से उसका अनुभव किया था, इसीलिए उसकी प्रत्येक छोटी-चड़ी आवश्यकता से भी वे परिचित थे। हिन्दू-संस्कृति और धर्म को अधःपात से रोकने के लिए उन्होंने जन-जीवन को राममय बना देने को ही सबसे उपयुक्त उपाय निश्चित किया। संस्कृत के पूर्ववर्ती कियों ने महापुरुषों के जीवन का अह्नन करते समय विभिन्न महत्त्वपूर्ण अवसरो पर महत्त्व के सांस्कृतिक मङ्गलमय आयोजनों में वैदिक और लोकिक कृत्यों की सूचना तो दी है किन्तु उनका विवृत स्वरूप उपस्थित नहीं किया है, वैसा करने के लिए उन्हे प्रवन्ध काव्यों में स्थात् अवकाश और अवक्सर भी नहीं था। वे उनका नामोल्लेख मात्र करके आगे बढ़े। उन्होंने यह तो वताया कि माञ्चलिक अवसरों पर वड़े उत्साह के साथ गन्धर्व और स्त्रियों गीत गाया करती थीं, किन्तु वे गीत कीन से थे, इसे जानने का आज अनुमान के अतिरिक्त अन्य कोई लिखित प्रमाण नही उपलब्ध है। महर्षि वालमीकि ने राम जन्म पर कहा —

""" । राज्ञः पुत्रा महात्मानश्चत्वारो जिज्ञरे पृथक् ॥
गुणवन्वोऽनुरूपाश्च रुच्याप्रोष्टपदोपमाः ।
जगुः कलञ्च गन्धवो ननृतुश्चाप्सरोगणः ॥
रथ्याश्च जनसंवाधा नटनर्तकसंकुलाः ।
गायनैश्च विराविष्यो वादनैश्च तथापरैः ॥

विद्वत्समाज में तो संस्कृत के महान् किवयो की रचनाश्चों का भी गीति के रूप मे उपयोग हो जाता है; जैसा कि श्चाज भी हमें यदा-कदा देखने को मिल जाता है किन्तु सांस्कृतिक पर्वोत्सव तथा श्चन्य श्चवसरों पर जिस प्रकार श्चाज लोक-गीतों का व्यवहार होता है, वैसा पहले भी होता रहा होगा, किन्तु उन गीतो का मूलरूप श्चाज श्चलभ्य है। व्यास ने कृष्ण-जन्म पर भी ऐसे गीतों का उल्लेख श्रीमद्भागवत में किया है। कालिदास ने भी श्चपने ग्रन्थों में भिन्न-भिन्न उपयुक्त श्चवसरों पर इसका उल्लेख किया है। 'रघुवंश' महाकाव्य में रघु के जन्म के श्चवसर पर वे कहते हैं—

१. वाल्मी० रा०, वा० का०, सर्ग १८ ।

न केवलं सद्मिन मागधीपतेः पथि व्यजृम्भन्त दिवोकसामि ॥ १ रघु की दिग्विजय-यात्रा के अवसर पर—

> इन्ज्ञच्छाय-निपादिन्यस्तस्य गोप्तुर्गुगोद्यम्। ष्याकुभारकथोद्घातं शालिगोप्यो जगुर्यशः॥

मेचदूत में श्रनेक स्थलों पर ऐसे गीतों के गान का उल्लेख है। एकाध स्थल देखिए—

"सङ्गीताय प्रहतमुरजाः स्निग्धगंभीरघोपम्।" "उत्सङ्गे वा मिलनवसने सौम्य निक्तिष्य वीणां, मद्गोत्राङ्कं विरचितपदं गेयमुद्गातुकामा। तन्त्रीमार्द्रा नयनसिललैंः सारियत्वा कथित्रद्रिद् भूयोभूयः स्वयमि कृतां मूर्च्छनां विस्मरन्ती॥"

कहीं 'गेय' के स्थान पर 'गीत' पाठ मिलता है। इस प्रकार शिक्तिवर्ग के साहित्य से पता चलता है कि गीतियों की रचना लोक में काव्य से बहुत पुरानी हैं। बहुत सी गीतियों तो भाषा का परिधान बदलती हुई स्त्राज तक चली स्त्रा रही हैं, ऐसा स्वतः प्रतीत होता है। जैसे हेमचन्द्र के प्राकृत-व्याकरण में स्त्राए स्त्रपस्रा के कितपय दोहों का स्त्रव बिल्कुल ही स्त्राधुनिकी-करण हो गया है, सुख-परम्परा द्वारा—

वायसु ब्रह्मवन्तिश्रए, पिड दिट्ठड सहसत्ति । श्रद्धा वलया महिहि गय, श्रद्धा फुट्ट तड़ित्त ॥

—हैमप्राकृत-व्याकरण टा४।३**४**२

भाषा की परिवर्तनशील धारा में पड़कर त्याज राजपूताने में इस दोहे का यह रूप हो गया है—

काग उड़ावण जाँवती, पिय दीठो सहसत्ति। आधी चूड़ी काग गल, आधी टूट तड़िति॥

भाव-ध्यक्षना तो वही अपभ्रंशकालीन कवियो की ही है, किन्तु भाषा का पूरा काया-कल्प हो गया है। अ्रतः मनोयोग से यदि ग्रामगीतो का अध्ययन किया

१. रघुवंश, सर्ग ३। ४।

२. रघुवंश, सर्ग ४। २०।

३. उत्तर मेघ, १।

४. उत्तर मेघ, २६।

जाय तो कितपय गीतों में काव्य की प्राकृत श्रौर श्रपभ्रं शकालीन छाया स्पष्ट पाई जा सकेगी | िमन्न-भिन्न उद्यानशोभी वृत्तों के, नारियों की विभिन्न कियाओं द्वारा, विकसित होने की जो प्राचीन किन-प्रौढ़ोक्ति संस्कृत साहित्य में पाई जाती है, उसमें भी नमेर वृत्त्व के पुष्पित होने का कारण उसके सम्मुख नारियों का गान कहा गया है। यह गान भी लोकगीतों का होगा | वृत्त्व के पुष्पित होने का प्राकृतिक कारण गीत न होने पर भी राज-महिषियाँ उसके फूलने का समय श्राते ही उसके नीचे जाकर गाती श्रवश्य ही थीं, जैसा कि प्राचीन अव्य श्रौर हश्य काव्यों में पाया जाता है |

गोस्वामी तुलिधीदास ने विभिन्न अवसरों पर स्त्रियों के गाने के लिए लोक-गीत प्रचुर परिमाण में प्रस्तुत किए। यों तो उनका राम-चिरत-मानस लोक-जीवन में केवल अन्य वा पाठ्य-कान्य के ही रूप में न्यवहृत नहीं होता, उसे जनता ने गीतिकान्य का रूप भी दे रखा है। देहातों में पुरुष-वर्ग चौपालों में बैठकर विभिन्न राग-रागिनियों में वॉषकर ताल-मात्राओं के साथ भॉभ और ढोलक पर उसका गान पूरी रस-मग्रता के साथ करते हैं। संगीत के ज्ञाताओं को तो मैने अपद, त्रिताल, चौताल, भपताल से लेकर दादरा और उमरी तक की लय में वॉषकर गाते अगिएत वार सुना है। काशी में एक बार मैने घर में बैठकर स्त्रियों को भी कोकिल-कर्यू से विभिन्न वाद्यों के साथ 'मानस' को घंटों गाते सुना है। विवाह के अवसर पर वारातियों के भोजन करते समय 'मानस' की चौपाइयों को 'गारी' की धुन में वॉषकर अनेक स्थानों पर स्त्रियों को गाते सुना और देखा है। राम-विवाह में वारात के भोजन करने के ही प्रसङ्ग की जो चौपाइयों गोस्वामी जो ने लिखी हैं, उन्हीं को 'गारी' के लिए स्त्रियों आज भी खनती हैं। उनका गारी-गान यहाँ से आरम्भ होता है—

"पुनि जेवनार भई वहु भॉती। पठए जनक वोलाइ वराती।। परत पाँवड़े वसन अनूपा। सुतन्ह समेत गवन कियो भूपा।। सादर सबके पाय पखारे। तथाजोगु पीढ़न्ह बैठारे॥" रा० च० मा०, बा० ३२८

१. स्त्रीणां स्पर्शात्त्रियंगुर्विकसित बकुलः सीधुगराडूपसेकात्, पादाधातादशोकस्तिलककुरवकौ वोचाणालिङ्गनाम्याम् । मन्दारो नर्मवाक्यात्पटुमृदु-हसनाच्चम्पको वक्त्रवाता-च्चूतो गीतान्नमेर्हाविकसित च पुरो नर्तनात्कणिकारः ॥

<sup>—</sup> मेघ०, मल्लिनाथी टीका, उ० मे०, १७

से ब्रारम्म करके—

"क्षेंबत देहिं मबुर बुनि गारी। ते ते नाम पुरुष ऋर नारी॥ समय सुद्दावनि गारि विराजा। हँसत राष्ट्र सुनि सद्दित समाजा॥" —वहीं

दशुँ तकः क्रीर शिव-विवाह-सम्बन्ध दशी क्षवसर की वे जीताह्याँ — "तव सवना हिसवंत क्रनंदे । एनि एनि पारवर्ती पद वन्दे ॥ नारि पुरुष सिसु जुवा सवाने । रगर लोग सव क्षति हरपाने ॥

× × × ×

विवित्र पांति वैठी जेवनारा। तागे परसन निपुन सुक्रारा॥ नारि हुन्द सुर जेवत जानी। तभी देन गारी मृदु क्षनी॥"

—वही

इत्यादि । इत प्रकार हम देखते हैं कि गोलामी की टकरालंड के पूर्वोचर माग की हिन्दी-मार्ग बनता के कीवन के साथ बिस प्रकार एकान हो गए थे वैने ही उनकी कृतियाँ मी, विरोप्तया मानस्य इस माग के जनकीवन में वित्कृत ही युक्तमित गया है । पाठ्य बाव्य के कृतिरिक्त वह यहाँ का लोकगीत मी है । गोलामी को ने लोकगीति के रूप में ठेठ जन-माग में राम-स्वसानहरू, जानकी मंगत कोर पार्वित मंगत को रचना की । ऐसा क्रमुमान है कि सोहर काठि गीत तो तुन्दरीयास की पहले से चले ही काने थे किन्तु उनमें उच्छाइतता कुछ कृष्टिक नहती होगी । इसी करण गोल्हामी की की सिहर भी लिखने पड़े : नहस्तु की किया लिखों के बीच होने वाली विनी-दातम्य किया है । युका उस क्रम्बर पा (महस्तु कादि के क्रम्बर पर ) वहाँ नहीं रहते, इसतिय उनमें श्रीमिक्ता का युद्ध विभीग होना स्वामादिक है । दलसीयास की ने क्रमुलीलता नी बहुत कुछ नियास दो किन्तु श्रीमारिक्ता के बिना उस क्रमुल की उपसीरिका हो नमान हो साती इसतिए उसका कुछ प्रतस्त्र से उन्हों मी क्रम्बाना क्रमिवार्य हो ही गया, क्योंकि गोल्हार्म जी

<sup>2.</sup> बर के घर से बारात के करने के पहले नाइन बर के नल काइती है। इस समय बर अपनी माँ की गीद में बैठा रहता है। बर को साता की सनवयस्त्रा सित्रमें इसने विनीवन्ती हास-पित्तम करती हैं। इस समय सित्रमों इसके लिए पूर्ण स्वच्छान्य रहती हैं। पृत्रमें से परीचा स्वी-समाजा नि:संबोच होकर हास-पित्तम में आत्म-विभोर हो बाता है।—सेलक

लोक-हृदय के सच्चे पारखी जो थे। नहळू के अवसर के लिए लिखी गई उनकी गीतियाँ तिनक देखिए—

गोद लिहे कौसिला वैठि रामहि बर हो।
सोभित दूलह राम सीस पर आँचर हो।।
नाउनि अति गुनखानि तौ वेगि बोलाई हो।
करि सिंगार अति लोनि तौ विहँसित आई हो।।
कनक-चुनिन सों लसित नहरनी लिए कर हो।
आनँद हिय न समाइ देखि रामहि बर हो॥

× × ×

काहे रामजिउ सॉवर, लिछमन गोर हो। कीदहुँ रानि कौसिलिह परिगा भोर हो॥

—रामललानहञ्चू, १०-१२

'पार्वती मंगल' श्रीर 'जानको मंगल'में सियों द्वारा मंगल-श्रवसर पर गाई जाने वाली मंगल गीतियाँ हैं। सोहर (सोहिलो) के रूप में स्त्रियाँ या निटनें इन्हें पुत्र-जन्म पर भी गाती हैं। इन 'मंगलों' की विशेषता यह है कि इनमें कि की भी भयानक दृश्य नहीं लाए गए हैं। श्रंगार के विशेषी स्थलों को कि बचा गया है। पार्वती-मंगल का एक विनोदपूर्ण स्थल देखिए। द्वार-पूजन के पक्षात् बारात जनवासे चली गई श्रीर वर ले जाया जाने लगा 'कोहबर'-घर में, कि सासु ने श्राकर द्वार पर ही वर का रास्ता रोक लिया—

"बहुरि बराती मुदित चले जनवासिह । दूलह दुलहिनि गे तब हास-त्रवासिह ॥ रोकि द्वार मैना तब कौतुक कीन्हेड । करि लहकौरि गौरि हर बड़ सुख दीन्हेड ॥ जुआ खेलावत गारि देहिं गिरिनारिहि । ध्रमनी श्रोर निहारि प्रमोद पुरारिहि ॥"

इसी प्रकार जानकी-मंगल भी विनोद से ऋापूर्ण काव्य है । इन तुलसी-रचित गीतियो का प्रचार जनता के बीच हुऋा, इसमे सन्देह नही । किन्तु नारी-समाज के विशेष शिचित न होने के कारण इन गीतियो मे ऋागे चलकर काफी

१. पार्वती मंगल, ८२-८३।

उलट-फेर हो गया । मूल कृतियाँ कहीं-कहीं विशेष साहित्यिकता लिये हुए हैं, प्राकृत हाथों में पड़कर वे भी सहज प्राकृत हो गई । उनके श्राधार पर कुछ नई गीतियाँ भी बनती गई।

इस प्रकार हम देखते हैं कि साहित्यिक गीतिकारों में लोक-लीवन वा शाम-लीवन के विविध श्रंगों में तुलसीदास की ने कैसा श्रादरपूर्ण स्थान पाया वैसा श्रन्य किसी किव ने नहीं। इसमें उनकी श्रसाधारण प्रतिमा के साथ-साथ उनकी व्यापक लोक-दृष्टि का महस्वपूर्ण योग रहा है। श्राचार्य मम्मट ने किव की पूर्णता के लिए जिन साधनों का उल्लेख किया है, उनमें काव्य-शास्त्र-ज्ञान के साथ लोक-ज्ञान वा लोकानुभव की मात्रा तुलसीदास की में सभी कवियों से गम्भीर श्रोर विस्तृत थी। इसीलिए महाकवि होने के साथ हो साथ वे महान् लोक-नायक भी हो गए।

राधा-कृष्णपरक गीति-रचिवतास्रों में स्रदास के पश्चात् सर्वाधिक प्रशंसित स्वामी हितहरिवंश हैं। इन्होंने राधा-चल्लभी सम्प्रदाय का प्रवर्त्तन किया था। इनके कुछ रचे पद 'हित चौरासी' ग्रन्थ में सङ्कलित किये गए हैं। स्रपनी गीति-माधुरों के ही कारण कृन्दावन के मक्त-समान में ये कृष्ण की वंशी के स्रवतार मान लिये गए ये। राधा के नख-शिख पर इनका एक पद देखिए, इनकी भाषा संस्कृत-पढावली-गुम्पित है—

व्रज्ञ-नव-तरुनि-कद्म्व-मुकुट-मिन स्यामा आञ्ज वनी।
नख-सिख लौं श्रॅगु-श्रंग माधुरी मोहं स्याम धनी।।
श्रों राजित कवरी गूँ थित कच कनककंज-वदनी।
चिकुर चिन्द्रकन बीच श्ररध विधु मानौ प्रसित फनी।।
सोभग रस सिर स्रवत पनारी पिय सीमंत ठनी।
भृकुटि काम-कोदंड नेन-सर कज्ञल-रेख-श्रनी।।
भाल विलक ताटंक गंड पर नासा जलज मनी।
दसन-कुंद सरसाधर-पल्लव पीतम मन-समनी।
'हितहरिदंस' प्रसंसित स्यामा कीरित विसद घनी।
गावत स्रवनित सुनत सुखाकर विस्व-दुरित-द्वनी।
—हितचौरासी।

शिक्तिनिपुर्णतालोककाव्यशास्त्राद्यवेचरणात् ।काव्यक्रशिचयाऽम्यास इति हेतुस्नदुद्भवे ॥

<sup>—</sup>काच्यप्रकाश, उल्लास ११३।

कृष्ण भक्त कवियों में 'श्रीभट्ट' का स्थान भी गीतिकारों में विशेष महत्त्र का है। इनकी गीतियाँ लोकगीतों की अत्यन्त समीपी अतीत होती हैं। वज भाषा का सीधा-सादा ठेठ रूप इनमें उतरा है। सच तो यह है कि हृद्य की वाणी सदा ही अपने सहज अकृत्रिम रूप में ही सामने आया करती है। भाव ही उसके अलङ्कार होते हैं। इनके छोटे-छोटे सौ पदो का 'युगल शतक', नामक संग्रह गीतिकाव्य-स्तेत्र में अपना विशिष्ट स्थान रखता है।

कृष्ण-भक्ति-परम्परा के भक्त कवियों के पश्चात् गेय पदो की रचना प्रायः बन्द ही हो गई। यदि किसी भक्त किन ने कुछ लिखा भी तो वह गीतिकाव्य की विशेषता से रहित हो गया है। भावों का उद्देल वाणी से सहज रूप में निःसृत दिखाई नहीं पडता । शताब्दियों के पश्चात् इधर 'भारतेन्दु' जी ने जो श्रपने को 'तला प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के' मानते थे, पदों की रचना ऋच्छे परिमाण में प्रस्तुत की। उनके गेय पद शृंगारपरक श्रौर भक्ति-पंरक दोनों ही प्रकार के मिलते हैं। नाटको में तो गीत हैं ही, 'प्रेम फुलवारी', 'प्रेम मालिका', 'प्रेमप्रलाप', त्यादि में गेय पदो का ही संग्रह है, इनमें कृष्ण-भक्त कवियों के ही अनुकरण पर निर्मित रचनाएँ हैं। 'भारतेन्दु' के पश्चात् पं॰ सत्यनारायण 'कविरतन' ही गीति-काव्यकार के रूप में सामने स्राते हैं। अष्ठछाय के प्रसिद्ध कवि नन्ददास के 'भ्रमरगीत' की शैली पर इन्होंने 'भ्रमर द्त नामक काव्य लिखा है, जिसमे तत्कालीन देश-दशा का बड़ा ही मर्म-स्पर्शी चित्र तो है ही, इनके व्यक्तिगत जीवन की भी फॉकी स्थान-स्थान मिल बाती है। इसके पश्चात् ऋंग्रेजी शासन-काल में नई शिचा के प्रसार से नव-शिक्ति वर्ग विदेशी प्रतिभात्रों के सम्पर्क में धीरे-धीरे ख्राने लगा। प्राचीन हिन्दी गीतिकारों ने अपने हृदय राम वा कृष्ण की समर्पित कर दिए थे, अतः उन्हीं के जीवन के मर्मस्पर्शी खंडों को श्रापने काव्य का वर्ण्य बनाया था श्रीर पुरातन काल से चली त्राती हुई दीर्घ काव्य-परम्परा का पालन करते हुए श्रन्य कवियो ने भी श्रपने हृदय के भावो को सीधे न कहकर परोज्ञत: कहने को ही कवि-कर्म मान लिया था । पश्चिमी साहित्य की ग्रात्यन्त प्रभावशालिनी श्रात्माभिन्यञ्जक कान्य-शैली से श्रवगत होकर भारतीय कवियो ने भी पाश्चात्य गीति-पद्धति पर अपने व्यक्तिगत भावो को काव्य के साँचे में ढाला। आगे क्रात्मानुभृति-परक गीति-परम्परा के प्रसङ्क में इसका पर्यालोचन होगा l

# (2) विकास-भूमि का विरुतार

## आत्मानुभूतिपरक गीति-पद्धति

गीति-परम्परा, जैसा कि पहले कहा गया है, श्रित प्राचीन है, श्रर्थात् वेदों से भी पहले की । वेद तो उस समय की देन हैं जब भारतीय मानव विद्या श्रीर ज्ञान के शिखर पर पहुँच गया था, भावलोक का श्रितिक्रमण करता हुश्रा ज्ञान-लोक में श्रासन जमा जुका था। जिस प्रकार वाणी-वैभव से सम्पन्न किव भाव की उदीप्ति के स्विण्म ज्ञ्णों में ही मर्म-स्पर्शी रचनाएँ प्रस्तुत कर पाता है, सर्वदा वैसा नहीं कर सकता—उस समय उसकी मानसिक स्थिति श्रसाधारण हो जाती है, श्रपने व्यक्तिगत वर्तमान से सर्वथा श्रसमृत्त, उस दशा को हम श्रसाधारण के स्थान पर श्रपौरुषेय भी कह सकते हैं—उसी प्रकार ज्ञान की उदीप्ति के ज्ञ्णों में श्रावियों के मुख से जो वाणी स्वतः फूट पड़ी थी, उसी का सङ्कलन हुश्रा 'वेद'। 'वेद' शब्द ही ज्ञान की श्रिमव्यक्ति का द्योतक है। उस ज्ञान-लोक में भी भावो का सर्वथा विहेष्कार देखने में नहीं श्राता। सामवेद में कुछ गीत ऐसे भी हैं जिनमें मानव-हृदय के भावों के उद्गार सुनने को मिलते हैं। मै ऐसे दो-एक मन्त्रों को परीक्त्य, उपिश्यत करता हूँ—

त्रा ते वत्सो मनो यमत् परमाचिवत् सघस्तात्। त्रमने त्वां कामये गिरा। पुरुत्रा हि सदृङ्क्सि दिशो विश्वा त्रमुः। समत्सु त्वा ह्वामहे। समत्स्वग्निमवसे वाजयन्तो ह्वामहे। वाजेपु चित्रराधसम्॥

> —सा० वे॰, उत्तराचिक, खग्ड ६, अध्या० ८, प्रपा॰ →, मं० १२ ।

"हे अग्निदेव, आपका वत्स-स्वरूप मेरा मन आप से अत्यन्त दूर होने पर भी आपसे वॅघा हुआ है। आपकी प्राप्ति के ही निमित्त में प्रार्थना कर रहा हूँ। आपका प्रभुत्व सर्वत्र व्याप्त है। आपके मिलन-मार्ग में यद्यपि मेरे सम्मुख अनेक विष्न ग्रा रहे हैं, तथापि मै आपकी आराधना तो करता ही हूँ । मै अद्भुत शक्ति-प्रद आप का स्मरण करता हूँ, जो संघर्षों का सामना करने के लिए हमें ज्ञान और सामर्थ्य प्रदान करते हैं"।

> प्र ते धारा असतश्चतो दिवो न यन्ति वृष्टयः। श्रच्छा वाजं सहस्त्रिणम्।। श्रमिषियाणि काव्या विश्वा चत्ताणो अपंति। हरिस्तुङ्कान आयुधा।। स मर्म जान आयुभिरिभो राजेव सुव्रतः। श्यनो न वसु षीर्दात।। स नो विश्वा दिवो वसूतो पृथिव्या अधि। पुनान इन्दवा भर।।

– सा०वे॰, उत्तरार्चिक, ऋ॰ १९, खं० ४, प्र० ८, मं० १८।

यहाँ गायत्री छन्द की रचना 'वड्ज' स्वर मे 'पवमान सोम' के निमित्त संगीत रूप मे निवेदित की जाती है। 'त्रावत्सार' ऋषि सोम से कहते हैं —

"हे श्रानन्दमूर्ति सोम! ज्ञान-लोक से श्राती हुई तेरी श्रालोक-धाराएँ सैकडों ज्ञानों को लिए हुए उसी प्रकार ग्रा रही हैं जिस प्रकार वर्षा की धाराएँ सैकड़ों श्रन्नों को लिए हुए श्राकाश से धरती पर श्राती हैं। सोम! तू प्रिय रचनाश्रों का साज्ञात्कार करता हुश्रा श्रायुध (ज्ञान-शस्त्र) से वन्धनों को काटता हुश्रा विचरण करता है।

"त् सुवत राजा की भाँति साधनो द्वारा मार्जित किया हुन्ना है, तू र रयेन (वाज) पत्ती की भाँति स्वच्छन्दतापूर्वक लोकों में विचरण वरता है। हे न्नानन्दस्वरूप सोम! तू युलोक न्नीर पृथ्वीलोक के सभी वैभवों को देकर मुक्ते श्रापर्ण कर दे।"

इन मन्त्रों में हम देखते हैं कि भक्त-हृदय का पूर्ण उल्नास, उसकी उद्दाम कामना फूट पड़ो है, श्रद्धामयी वाणी में । 'श्रृष्यो मन्त्रद्रष्टारः' का भाव ही यह है कि क्रान्तदर्शियों ने वैदिक मन्त्रों का दर्शन ग्रपने ग्रन्तर्जगत् में किया ग्रौर वही उनकी वाणी द्वारा निर्भर की भाँति ग्ररोक वरस पड़ा। ऊपर के मन्त्रों में हम वाणी को भी सहज ही ग्रलंकृत पाते हैं। किन्तु यह भी सत्य है कि परिष्कृत छन्दों में बने वेद-मन्त्र ग्रात्मानुभूतिपरक होते हुए भी सर्वसाधारण के लिए ग्रानन्दपद नहीं हैं। वे देवता, जिनके प्रति ये स्क

बने, परमानन्दस्तरूप परमात्मा की विभिन्न शक्तियाँ ही हैं, जिनमें कुछ हरय, कुछ स्टर्य छोर कित्रय नर्वथा श्रहरय हैं। लो श्रहरय हैं, उनकी रूप-करपना के साथ कर्म-करपना मी कर ती गई है। पर छत मिलाकर वेदों का विषय श्रह ज्ञान का ही विषय है। वेदों में लो 'कवि' शब्द का प्रयोग हुश्रा है, वह क्षान्तदर्शी ऋषि या परमात्मा के ही श्रथ में हुश्रा है। जन-मामान्य लोकिक मावनाओं के श्रानिरेक का उठेक तो लौकिक कवियों हारा लांकिक काव्यों में हुश्रा श्रीर इसीलिए उसके श्रावकारी वहें से छोटे तक नारी-पुरूप सभी माने गए। वाल्नीकीय रामायण, लो प्रथम काव्य माना गया, उनके प्रथम कर्म में जिज्ञान वाल्मीकि को सम्पूर्ण राम-चरित सुनाकर देविं नारद ने उसकी फलश्रुति कहते समय चतुर्वर्ण को उसका श्रविकारी घोषित किया—

पठिन्द्रजो वागुषभत्वमीयात्स्यात्क्त्रियो भूमिपतित्वमीयात्। विणग्जनः पण्यक्ततः स्मीयाज्जनश्च सृद्रोऽपि महत्त्वमीयात्॥ —वा० रा०, सर्ग, ११९००।

जिम रचना का विषय जनसायारण का अनुमृति चेत्र होता है, वह सभी के लिए पाठ्य छोर अव्य हुआ करती है। आगे चलकर व्यक्तिगत मायनाओं से सम्बद्ध चिन गीतों का विकास हम पाते हैं, उनका उन्नम्त्थल प्राम्नीति ही थे, जो लोक-मात्रा के परिवान में सर्वेदायारण से अपनापन लोडे हुए थे। जिस प्रकार प्राञ्चत मात्रा संस्कृत माया की जनवित्री है, उसी प्रकार प्राञ्चत गीत संस्कृत वा साहित्यिक गीतों के जनक हैं। प्राञ्चत माया के गीतों का माधुर्य कुछ और ही है। जिस प्रकार प्राम गीतों का पूर्ण रसात्वादन वे ही कर सकते हैं, जो ग्राम-जीवन में उल-मिल गए हैं, जिन्हें ग्राम-भाषा के

 <sup>(</sup>क) "यद्योनिः किल संस्ट्रत्स्य सुदृशां जिल्लासु यन्मोदते,
यत्र श्रोत्र-प्रयाददारिणि कदुर्माषाचराणां रसः।
गद्यं चूर्णपदं पदं रितपतेस्तत्प्राष्ट्रतं यहचम्तांत्लाटौल्नलिताङ्गि परय नुदती दृष्टीनिमेपद्रतम्॥"
—राजशेखर ।

<sup>(</sup>ह) समलाग्रों इमं वाया विसंति एतो य केन्ति वायाग्रो । एन्ति समुद्दंचिय केन्ति सायराग्रोच्चिय जलाई ॥ —गडटबहो, प० सं० ६३ ।

विशिष्ट शब्दो, उनकी व्यञ्जनात्रो ग्रौर मुहावरों एवं कहावतों से पूर्ण परिचय है, उसी प्रकार प्राकृत भाषा में निबद्ध गीतो का ग्रानन्द भी उसकी प्रकृति से सुपरिचित जन ही ले सकते थे। जिनका सम्बन्ध लोक-भाषा से छूट चुका था, उन्हें संस्कृत काव्यों में ही विशेष रस मिलता था, किन्तु जो संस्कृत ग्रौर प्राकृत दोनों पर समानाधिकार रखनेवाले सहृदय थे, उन्होंने बिना किसी प्रकार के सङ्कोच के प्राकृत माषा की मधुरिमा को श्रेष्ठ ग्रासन पर विठाया, संस्कृत के प्रकारड विद्वान् राजशेलर कहते हैं—

परुसा सक्क अवंधा पाउ अवंधो वि होई सुउमारो । परुस-महिलाण जेत्ति अमिहंतर तेत्ति अमिमाणं ॥ —कपूरमञ्जरी, प्रस्ता०, ७ ।

'संस्कृत-बन्ध कठोर होते हैं, किन्तु प्राकृत-बन्ध तो अत्यन्त सुकुमार होते हैं, सच तो यह है कि संस्कृत में पुरुष की-सी कठोरता और प्राकृत में नारी का-सा सीकुमार्य होता है।" नाटक में प्रत्यचानुभूति होती है, परोचानुभृति नहीं, इसीलिए प्रत्यचानुभृति की स्वाभाविकता की रचा के लिए वहाँ नारी पात्रों से संस्कृत भाषा का व्यवहार वर्ज्य माना गया। सौकुमार्य-मूर्ति नारी के मुख से कठोर संस्कृत-शब्दावली का उचारण अस्वाभाविकता ला देता। इसीलिए चाहे गद्य हो अथवा गीति, नारी के लिए प्राकृत का ही विधान किया, गया। महाराज भोज ने भी कहा—

न म्लेच्छितव्यं यज्ञादौ स्त्रीपु नाप्राकृतं वदेत्। सङ्कीर्णान्नाभिजातेषु नाप्रबुद्धेषु संस्कृतम्॥

─सरस्वती-कण्ठभरण, परि० २।८

गीति का सहज माधुर्थ भी नारी-कगठ से निःसृत प्राकृत का ही सहचर है। एक प्राचीन किन ने कहा है—

त्रह्मेन्द्रोपेन्द्रादि-गीर्वाणवन्द्यो भक्तानां भूयाच्छिये चन्द्रचूडः। स्त्रीणां सङ्गीतं समाकर्णयन् केत्द्रस्ताग्मोदं सद्ध्यास्त ईश.॥१

गीति का विकास-क्रम जानने के लिए हमें संस्कृत नाटको स्रथवा प्राकृत सहको में स्राए हुए गीतों की स्रोर ध्यान देना होगा। उन गीतो में स्वानुभूति का चित्रण संकवियो की लेखनी द्वारा वडी सफलता से किया गया है। 'गाहा सत्तसई' में गीति की भाव-भूमि तो है, किन्तु उसमें गेयता का गुण नहीं है।

१. भोजदेव ने सरस्वती-कग्ठाभरण मे दोष के प्रकरण मे इसे उद्धृत किया है।

वहाँ गाहा में नाद-सौन्दर्य का अभाव है। भास, कालिदास आदि वैदर्भी रीति-सिद्ध कियों के नाटकों में गीति का माधुर्य प्राकृत में मिलता है। भास की 'स्वप्न-वासवदत्ता' और कालिदास के 'अभिज्ञान-शाकुन्तल' में कितपय गीतियाँ वड़ी ही भावपूर्ण हैं, भाषा भी उनकी सहज ही लच्चिएक हो गई है। हंसपिदका की एक भावपूर्ण गीति दुष्यन्त के चित्त को अधियर बना देती है और तब जब कि वे शकुन्तला को भूल चुके हैं। गीति है—

श्रहिणव-महुलोलुवो भवं तह परिचुम्बिय चूश्रमंजरिं। कमलवसइमेत्तिणिब्वुदो महुश्रर विम्हरिश्रो सि गं कहं॥

--- अ० शा०, अ० ५।१

"हे श्रिमिनव मधु के लोभी भ्रमर, तुमने एक बार ही श्राम्र-मञ्जरी का परिचुम्बन कर के श्रव कमल में रहते हुए, उसे भुला क्यों दिया?" इस गीति को भुनकर दुष्यन्त कहता है, विरही न होने पर भी इसे मुनकर मेरा चित्त उत्कंठित क्यों हो उठा?

ऐसे गीतियों में मधुर लोक-गीति की प्रतिध्विन सुनी जा सकती है, जो संस्कृत गीतियों में नहीं मिल पाती । श्राज प्राकृत की अपेद्धा संस्कृत से हिन्दी-वालों का निकट का मम्बन्ध है, श्रतः उसके माधुर्य के रसास्वादन की श्रसमर्थता का दायित्व उनकी श्रपरिचिति पर है, न कि उस भाषा पर । मैं यह नहीं कहता कि संस्कृत गीतियों में माधुर्य्य का सर्वथा तिरोभाव है, मेरा कहना इतना ही है कि गीति के माधुर्य्य का संस्कार लोकभाषा को परम्परया प्राप्त है।

पहलें कह स्राया हूँ, स्वानुभूतिपरक गीतिकान्य का प्रतिनिधि प्रन्थ संस्कृत भापा में कालिदास का मेघदूत ही है। यन्न की कल्पना तो केवल रूढ़ परम्परा के पालनार्थ ही कर ली गई है, वास्तव में मेघ से सन्देश कहने वाला तो किव ही है। स्रतः मेघदूत को स्वानुभूतिपरक गीतिकान्य ही माना जायगा। स्फुट गीतियाँ दृश्यकान्यों में बहुसंख्यक हैं। शूद्रक के मृच्छुकृटिक स्त्रौर राजशेखर की कर्पूरमञ्जरी की कितपय गीतियाँ बड़ी ही श्रुतिमधुर स्त्रौर मर्मास्पर्शा है। राजकुमारी 'कर्पूरमञ्जरी' की सादगी मे भी जो सहज सौन्दर्य है, उसी का चिन्तन करता हुस्रा राजा कहता है—

किं मेहला वलच्य सेहर ऐडिरेहि, कि चंगिमा च्य किमु मंडएडंवरेहि। तं च्रयएमित्य इह किं पि णिच्यं विणीएं जेएां लहंति सुहच्चत्तरा मंजरीच्यो।।

-क० मं०, जव० ३११३

"मेखला, वलय श्रादि नाना प्रकार के श्रामृष्णों से कहीं सौन्दर्यं नृद्धि थोड़े ही होती है, नितम्बिनयों में इन बाह्य प्रसाधनों से सर्वथा परे कोई श्रोर ही वस्तु होती है, जो उन्हें सौन्द्र्य प्रदान करती है।" ऐसा प्रतीत होता है कि यह उक्ति लोक में पहले से चली श्रा रही थी। यह उक्ति श्रपनी सरलता में लोक-हृद्य का परिचय देती है। राजशेखर से कुछ ही पूर्व होने वाले श्राचार्य श्रानन्दवर्धन ने भी कुछ ऐसी ही बात कही है—

> मुक्ताफलेषुच्छायायास्तरलत्विमवान्तरा । प्रतिभाति यदुङ्गेषु तल्लावस्यमिहोच्यते ॥

लावएय या सौन्दर्य शरीर का बाह्यारोपित धर्म नहीं। विरहिणी कपूर-- मज़री श्रपनी सखी कुरङ्किका से कहती है—

विसन्व विसकंदली विसहर न्य हारच्छडा, वश्रस्सिमव श्रत्तणो किरति तालविताणिलो। तहा श्र करणिगाश्रं जलइ जंतधाराजलं, ण चंदणमहोसहं हरइ देहदाहं च मे।।—जव० ३।२०

'विसकन्दली विप-सी, मुक्ताहार सर्प-सा, ताल-समृह से होकर आता हुआ शीतल समीर का भोका शर-वर्षा-सी करता हुआ, धारा-यन्त्र का जल तपता-सा प्रतीत होता है। और कहाँ तक इस विषम वियोग की निर्देयता का वर्षान करूँ चन्दन की महौषधि भी मेरे देह-दाह को दूर नहीं कर पा रही है।"

सातवाहन हाल, जिसका समय प्रथम शताब्दी इस्वी माना गया है, कहता है कि जो लोग अमृतवर्षी प्राकृत काव्य को पढ़ने और सुनने में असमर्थ हैं, उन्हे श्रंगार रस-सम्बन्धी तत्त्व-चिन्तन करते हुए स्वयं लिजित होना चाहिए। हाल की 'गाहा सत्तसई' एक संग्रह ग्रन्थ है। उन्होने लिखा है क

श्रमिश्रं पाउम्र कव्वं पढिउं सोउं म्र जे ए भ्राण्चित ।
 कामस्य तत्त तंति कुणंति ते कहं ए लज्जंति ।।

<sup>—</sup>गाहा सत्तसई, १।२

कि प्राकृत की एक करोड़ गाथाओं में से चुनकर मैने सप्तशाती प्रस्तुत की है। "
इस सप्तशाती में वास्तव में प्राकृत भाषा की लघु गीतियाँ ही हैं, जिनमें छुन्द के
बिन्दु-बिन्दु में शृंगारस का सिन्धु लहराता है। एक गाथा में नायिका कहती
है कि हे सुन्दर! तुम यद्यपि घवल हो, गोरे हो (रंगहीन हो), तथापि तुमने
मेरे हृदय को रंग दिया (मेरे हृदय को अपना अनुरक्त या अभी बना लिया)
श्रोर मेरे इस रागमय (प्रेमपूर्ण) हृदय में आकर भी तुम श्वेत के श्वेत ही
रह गए। मेरे हृदय के रंग में रिखत नहीं हो सके (मैं तो तुम्हें देखते ही
तुम्हारी अनुरक्ता बन गई, किन्तु तुम्हारे ऊपर मेरे प्रेम का कोई भी प्रभाव
नहीं पड़ा। तुम कितने निष्दुर हो)—

धवलो सि जइ वि सुन्दर तह वि तुए मज्म रंजिय्रं हिश्चय्यं। रात्र भरिए वि हित्र्यत्रे सुहत्र िएहित्तो ए रत्तो सि।। गाहा० ७१६४

सत्तसई की गाथात्रों में शृंगार-सम्बन्धी रचनात्रों की प्रमुखता है, किन्तु वहुत सी गाथाएँ नीतिपरक भी हैं। इन्हें देखने से पता चलता है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी के पहले ही प्राकृत भाषा मे कविता का चरम विकास ही चुका था । स्राज तक के उपलब्ध संस्कृत-साहित्य में मुक्तक रचनाएँ प्रवन्ध की स्रपेत्ना कम हैं, जब कि 'हाल' का कहना है कि उत्तने एक करोड़ गाथाएँ एकत्र की थीं। संस्कृत में गीतों या गीतियों की रचना दृश्य काव्य में होती आ रही थी। इस प्रकार मुक्त गीतियों को इस सर्वप्रथम भास के नाटकों में पाते हैं। कालिदास ने 'मालविकाग्निमित्र' नाटक की प्रस्तावना में ग्रापने तीन पूर्ववर्ती नाटककारों का उल्लेख किया है, भास, सौमिल्लक ख्रौर कविपुत्र का । श्रतः ये तीन कवि कालिदास से भी पुराने ग्रीर प्रसिद्धि-प्राप्त थे। भास के ग्रातिरिक्त दो नाटक-कारों की कृतियाँ आज उपलब्ध नहीं हैं। महामहोपाध्याय गण्पति शास्त्री के ग्रनुसार इनका काल चाणक्य ग्रौर पाणिनि से भी पहले का है। इनका 'स्वप्नवासवदत्ता' नाटक उचकोटि की रचना है। उसमे संस्कृत ग्रौर प्राकृत दोनों भाषात्रां में सुन्दर गीतियाँ उपलब्ध हैं। इसी प्रकार सौमिल्लक ग्रौर कविपुत्र की रचनाएँ भी उच कोटि की रही होगी। किन्तु गीतिकाव्य ग्रापने चग्म उत्कर्ष पर पहुँचा कालिदास की सिद्धवाणी का आश्रय पाकर। इनके

१. वही, श३

२. प्रथितयशसां भास-सौमिल्लक्-कविपुत्रादीनां प्रवन्धानितकम्य वर्तमानस्य कवेः कालिदासस्य कृतौ कथं बहुमानः ।

संस्कृत गीतिकान्य 'मेघदूत' का उल्लेख पहले हो चुका है और नाटकों की भी कित्यय प्राकृत-भापानद्ध गीतियाँ उद्धृत की जा चुकी हैं। कालिदास ने जिस 'दूत कान्य' वा 'सन्देश कान्य' का प्रण्यन किया, वह इस शैली का प्रथम कान्य माना जाता है और इस शैली के उद्धानक भी वे ही माने जाते हैं। इस उद्धानना के मूल का पता लगाते हुए संस्कृत के विश्रुत टीकाकार कोलाचल मिल्लिनाथ ने मेघदूत के प्रथम गीत की न्याख्या करते हुए कहा है कि रामान्यण के सीता के प्रति राम के हनुमत्सन्देश को सोचकर ही किव ने मेघ सन्देश की रचना की है। हो सकता है कि किव के हदय में हनुमत्सन्देश से ही प्रेरणा मिली हो, किन्तु मेरा विश्वास है कि यह प्रेरणा महाकि को लोकगीतों वा प्रामगीतों से मिली होगी। स्राज भी प्रामगीतों में ऐसे सन्देशपरक गीतों की कमी नहीं है। उनमें पपीहा, कोकिल, काग, कबूतर, बादल, पवन स्त्रादि को दूत बनाया गया है। स्रतः गीतिकान्य की रचना की प्रेरणा भी महाकिव को गीतिकान्य से ही मिली होगी।

संस्कृत नाटककारों ने कहीं-कहीं अपने नाटकों में प्राकृत भाषा की प्राचीन गीतियों का उपयोग किया है, कालिदास ने भी ऐसा किया है। कालिदास के 'विक्रमोर्वशीय' नाटक में राजा पुरूरवा उन्माद की दशा में वादल से बात-चीत करता है, अन्य मानवेतर पदार्थों से बाते करता है, कालिदास पर यह लोकगीतों वा ग्रामगीतों के प्रभाव का परिणाम ही प्रतीत होता है। हेमचन्द्र प्राकृत व्याकरण में कतिपय ऐसी गीतियाँ मिलती हैं, जिनमें विरही बादल से बाते करता दिखाई पड़ता है और कहीं-कहीं सन्देश की चर्चा भी पाई जाती है। दो-एक कविताओं की बानगी लीजिए—

जई ससरोही तो मुत्रइ त्रह जीवइ निन्नेह। विहि वि पयारेहिं गइत्र धरा किं गज्जहि खल मेह।

---प्राकृतव्याकरण, ८।४।३६७।

विरही नायक गरजते हुए बादल से सक्रोध कहता है, "हे दुष्ट बादल ! यदि मेरी प्रिया मुफ्ते सचा प्रेम करती रही होगी तो ( तुक्ते देखकर ) अवश्य ही मर चुकी होगी और यदि अब भी जीवित होगी, तो स्पष्ट है कि उसके हृदय में मेरे प्रति प्रेम नहीं है, अतः दोनो ही प्रकार से मैं उसे खो चुका हूँ !

५. ''सीतां प्रति रामस्य हनुमत्सन्देशं मनसि निधाय मेघसन्देशं कविः कृतवान्।''— मे० दू०, श्लोक १ की टीका ।

श्रम त् व्यर्थ गर्मन क्यो कर रहा है ? एक दूतरे दोहे में नायिका निराग-सी होकर प्रिय की दिशा में बाते हुए पियक से एक बार सन्देश मेजने की बात सोबती है, दिर कहती है ऐसा सन्देश नेबना और मँगाना मी व्यर्थ है जिससे प्रिय का समितन न हो, मता पनी के नाम से भी कहीं प्यास हमती है ? संदेसें काई तहारेण जं संगही न सिलिज्जह।

संदेसें काइं तुहारेण जं संगहो न मिलिज्जह। सुक्रयांतरि निष् पाणिरण निक्र पिक्रास कि ज्ञिज्जह।। —हे० प्रा॰ व्या॰, ८ ४।४३४।

छाज के शमगीतों में भी ऐसे सन्देशों की कमी नहीं है, जो खुगों से ऋपना देश दरतते जते हा रहे हैं। शमगीतों की भी कुछ वनगी देखें—

श्ररी श्ररी श्रारी श्रोइति तारी जाति भिहावन रे।
श्रोइति बोतिया बोत्य श्रममोल त सब जग मोहै रे ॥१॥
श्ररी श्ररी श्रारी श्रोइतिया श्रांगम मोरे श्रावह रे।
श्राजु मोरे पहिला वियाहु नेवत दह श्रावह रे॥२॥
नेवतेवँ श्ररमम परमम श्ररे मिश्रावर रे।
श्रोइतिर एकुम मेवतेवँ वीरममङ्ग्रा जिनसे महँ कठिवँ रे॥३॥
श्ररी श्ररी सिल्या सहेलिर मंगत जिम गावह रे।
सिल्या श्राजु मोरा जियरा द्यास वीरम नाहीं श्रायव रे॥४॥
श्राम के श्रोड्या मह्या मोरे डोतिया भवत रामी रे।
पही वीच में सोहै मितज्ञा त भरिगा है माइव रे॥४॥

"छरी-छरी काली कोयल! तुन्हारी लाति (देखने में तो) मयावनी है; किन्तु तुन्हारी बोली इतनी अनुत्य (महर और नादक) है कि तुनकर सान मंसर मुख्य हो जाता है! छरी-छरी काली कोकिल! तुम छाज मेरे छाँगन में छाछो। मेरे बर छाज पहला ब्याह है, मेरी छोर से जाकर तुन नेदता (निमन्त्रए.) तो दे छाछो। मैंने सारे परगने में (सम्बन्धियों में) निमन्त्रए मेंज विए हैं, नितहाल में भी मेरा न्यीता चला गया है, किन्तु छरने उस प्यारे माई को मेने न्यीता नहीं मेजा, जिससे (जिसके न छाने के कारए) में उससे सठ रहा थी। छरी, छरी सित्रयों, सहित्यों! यह नंगल गीत बन्द कर दो, मेरा हृदय व्यथित है क्योंकि मेरा प्यारा माई नहीं छाया।

१. वविद्याकोमुकी, प्रामगीत, पं० रामनरेश विपाठी, पृ० ४११ ।

( श्रहा, कितनो प्रसन्नता की बात है कि ) मेरा भैया श्रागे-श्रागे थोडे पर सवार, पीछे, पालकी में मेरी रानी भाभी श्रीर बीच में मेरा प्यारा भतीजा तीना ही साथ-साथ श्रा पहुँचे, ( इतने सम्बन्धियों के उपिहथत रहने पर भी जो मेरा विवाह-मएडप सूना-सूना लग रहा था ) इनके श्राते ही मएडप भर गया है।

बदली द्वारा सन्देश-

"श्ररे श्ररे कारी बदिरया तुहइ मोरि बादिर । बदिर जाइ बरसहु श्रोहि देस जहाँ पिय छाए॥" ।

विरहिणी ने बादल की घटा को प्रेम के साथ प्रियतम के पास भेजा, प्रिया की वेदना का सन्देश बदली से पाते ही प्रियतम परदेश से चल पड़े। ग्रयने घर ग्राए, द्वार खटखटाया, भीतर विरह-शय्या पर पडी हुई विरहिणी ने वहीं से प्रश्न किया, तुम कोई कुत्ता-बिल्ली हो वा श्वशुर पहरेदार हो? उत्तर मिलता है, मै न तो कुत्ता या बिल्ली हूँ ग्रीर न ही तुम्हारा पहरेदार श्वशुर, मै तो तुम्हारा नायक प्रियतम हूँ, बदली से तुम्हारा सन्देश पाकर दौड़ा श्रा रहा हूँ—

''ना हम कुकुर बिलरिया न ससुरू पहरिया। धन, हम हई तुहरा नयकवा बदरिया बुलायसि ॥'''

किसी गीर्त में विरहिशी भीरे से, किसी में श्यामा चिड़िया से श्रीर कहीं चील्ह पत्ती से प्रियतम के पास सन्देश भेजती मिलती है। सर्वत्र श्रालौकिक श्रानन्द की धारा उच्छल मिलती है। ग्राम-किषयो श्रीर कवियित्रियो के हृद्य की वेदना इन गीतों में साकार हो उठी है—

अरे अरे स्थामा चिरइया भरोखवै मित बोलहु। भोरी चिरई! अरी मोरी चिरई! सिरकी भीतर बनिजरवा,

> जगाइ लइ श्रावहु— मनाइ लइ श्रावहु ॥

"हे श्यामा चिड़िया! यहाँ मेरी खिड़की पर तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ मत बोलो। हे मेरी प्यारी चिड़िया! मेरा बनजारा, यहहीन

१. कविता कौमुदी पं० रामनरेश त्रिपाठी, -- ग्राम गीत, पू० १११।

२. वही, पू० १११।

३, वही, पू० ६०।

परदेशी, मुफतं रष्ट होकर दूर सिरकी के मीतर सा रहा होगा, उसे लाकर ले आओ, उसे मेरी ओर से विरह निवेदन करके मना ले आओ। " दूसरे स्थान पर देखते हैं कि विरहिशी नायिका अपने घर की खिडकी से बाहर आकाश में आँखें गड़ाए देख रही है, बादल रिमिफिम-रिमिफिम वरस रहे हैं, काली घटा चारों ओर से ओनई हुई है, आकाश और घरती एकाकार हो रहे हैं। पितिप्राणा का हृदय व्याकुल हा उठता है। वह बदली (मेब-घटा) को अपनी प्रिय सखी बनाती है, क्योंकि उसी की अनुकम्पा से उसके प्राणीं की रज्ञा हो सकती है। जो व्याकुलता घटा ने आकर उसके हृदय में उत्पन्न कर दी है, बही वेचैनी यदि वह उसके प्रियतम के समज्ञ जाकर उनमें उत्पन्न कर दे तो क्या वे उसे भूलकर एक ज्ञ्जण भी दूर टिके रह सकेंगे। यज्ञ-रूपी कालिदास ने भी तो यही कहा था—

'कः सम्रद्धे विरहविधुरां न्वय्युपेह्नेत जायाम् ..।°

ग्रामीणा के मन में यह विश्वास है कि उसका प्रियतम उसे भूलकर चैन की वंशी बना रहा होगा, किन्तु इस ग्रामोघ ग्रस्त के सम्मुख वह न्तृण भर भी टिक न सकेगा। ग्रात्मविस्मृता सुन्दरी करण हृद्यद्रावक स्वर में बदली के सम्मुख ग्रापनी प्रार्थना उपस्थित करती है—

> कारिक पियारि वद्रिया िमिमिकि देवा वरसहु। वद्री जाइ वरसहु श्रोहि देस जहां पिया कोड़ करें॥ भीजे श्राखर वाखर तमुश्रा कनितया— श्रारे भितरां से हुलसे करेज समुक्ति घर श्रावें॥

श्रीर प्रेम-वेदना के रसिद्ध गायक, वाणी के वरद पुत्र घनानन्द ने भी तो इसी बादल को देखकर श्रापने निष्ठुर 'विसासी' के पास सन्देश ले जाने की इससे विनीत प्रार्थना इस प्रकार की थी—

पर काजिह देह को घारि फिरौ परजन्य जथारथ हैं दरसौ। निविनीर सुधा के समान करौ सबही विधि सज्जनता सरसौ॥ घनाश्रानँद जीवन-दायक हो किछु मेरियौ पीर हिये परसौ। कवहूँ वा विसासी सुजान के आँगन मो असुवानहू लें वरसौ॥'

१. पूर्व मेच, =!

२, क० कौ०, ग्राम० गी०, पृ० ६०।

३. सुजानहित प्रवन्य, छन्द-संख्या ३३७।

इन उद्धरणों से यह त्यष्ट हो बाता है कि साहित्य-चेत्र में सन्देश-काव्य के निर्माण का बीब लोक-साहित्य से ही आया है । इसीलिए सम्भवतः ग्राम साहित्य में ऐसी व्यक्तिपरक रचनाएँ देखकर ही आचार्य भामह ने इनमें 'अयुक्तिमत्' दोष माना था—

> श्रयुक्तिमद्यथा दूता जलभृन्मारुतेन्दवः। तथा भ्रमर-हारीत-चक्रवाक-शुकादयः॥ श्रवाचोव्यक्तवाचश्च दूरदेशविचारिणः। कथं दूर्यं प्रपद्येरित्रिति युक्त्या न युज्यते॥

श्राचार्य भामह (समय चौथी-पॉचवीं श॰ ईस्वी के वीच) के पूर्व कालिदास का 'मेघदूत' लिखा जा चुका था, किन्तु यहाँ ये भ्रमर, हारिल, चकवा, शुक, बादल, पवन, चन्द्रमा श्रादि तक को गिना रहे हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि श्रामगीतों में इन सबसे सम्बद्ध दृत-काव्य इनकी दृष्टि में श्रा चुके थे, क्यों कि मेघदूत' के परचात् दूतकाव्यों में 'घोयी' किव का 'पवनदूत' ही मिलता है, जिसका रचना-काल बारहवीं शताब्दी ईस्वी है। श्राचार्य भामह ने कालिदास के 'मेघदूत' के श्रतिरिक्त भी श्रच्छे संस्कृत किवयों के दूत काव्य भी देखे होंगे, जैसा कि निम्नलिखित श्लोक में उनके 'सुमेघोभिः' बहुवचनान्त प्रयोग से प्रतीत होता है, जब कि वे दोष-परिहार का विधान करते हुए लिखते हैं—

यदि चोत्करुठया यत्तदुन्मत्त इव भाषते । तथा भवतु भूम्नेदं सुमेधोभिः प्रयुज्यते॥

काव्य की रचना वास्तव में कुशायबुद्धि पाठक वा श्रोता को ही दृष्टि में रखकर होती है। समर्थविदग्धजन ही रसास्वादन कर पाने में समर्थ होते हैं, इसीलिए ग्राचार्य कुन्तक ने काव्य का प्रयोजन वताते हुए कहा—

> धर्मादि-साधनोपायः सुकुमार-क्रमोदितः । काव्यवन्धोऽभिजातानां हृदयाह्नादकारकः॥

> > —व॰ जी०, श३॥

१. काव्यालङ्कार, प्र०१, श्लो० ४२, ४३, ४४ ॥

२. ''श्रतएव दिङ्नागाचार्यादर्वाचीनत्वेन वाण्मट्टाच्च प्राचीनतया श्रोमान् भामहाचार्यश्चतुर्थपञ्चमशतकयोर्मध्यभाग एव प्रादुर्वभूवेति साधु वक्तुं शक्यते।''—काव्यालंकार 'प्रास्ताविक भाग, पृ० ६, ले० पं० वटुक-नाथ शर्मा तथा पं० वलदेव उपाध्याय।

बाद्य अभिवाद बनी के हृद्यों का आहादन करने वाला होता है सबके हृद्यों के नहीं। अर्थाद् वह सबके मनोरखन-योग्य सावारए वस्तु नहीं है। सावारए वस्तु, किया, मान आदि की असावारए का में रखना ही कवि-कर्म है, इसीलिए उनका प्रमान भी असावारए होता है। इसी से काव्य को नके जिसके कहा गया है—

> डम्बिताबलङ्कार्यो तयोः पुनरलंङ्गतिः। वक्रोक्तिरेव वेद्गव्यमङ्गीमितिदिरच्यते॥ —वर्ष्मा,० उन्मेष १, कार्ष १०।

इस्त कारेका की ब्याख्या में क्राचार्य कुन्तक ने कहा है— "बक्रोक्तिः प्रसिद्धाभिषानक्यतिरोक्तियों विचित्रैवाभिषा।""" ""विचित्रैवाभिषा वक्रोक्तिरिसुच्यते।"—वहीं

श्रीनवा वा वैचित्र्य ही वश्रीता है, वह प्रतिष्ठ श्रीनवान ने परे की वत्तु है। मार्राय कविन्द्रमें में यह मावना प्रारम्म से व्यमूत प्रतीत होती है और इसी करण, इस प्राचीन आत्मामिक्ष्यक कविन्ध्यत्तित्वारक रचना को भी परेज्ञ मिद्यायिनी के तर में पाते हैं। इसमें काव्य-रिक्तों में वो मद नहीं हो सकते। इसी विचार में में उन वृत्काव्यों को, को कितवास की श्राद्काति पर रचे गये और जिनमें कि का व्यक्तित स्था ही सामने श्रा जाता है, कान्यातिक क्यावस्तु के इसके श्रवगुरजन को पार करके, श्रात्मातुमूतिपरक ही मानता हूँ। ऐसे ही नाज्य वा श्रीमनेक्याव्य में भी जिस स्थत पर कवि की श्रांत्मीय स्थत हो उठती है, उसे श्रात्मातुमूतिपरक काम कहा ज्ञायमा। श्रांत्मीय देश मारत के प्रति मानवासी कालवास के हृत्य में को प्रेम हो सकता है, वह श्रतकावसी व्यक्त में मी सम्मव नहीं।

### मेनद्त का प्रभाव-क्षेत्र

#### काहिदास का समय

श्रीकृत्युत श्रातिश्व ने श्रामी विश्वत्यापिनी स्वम्यग्रिमी हांश्र, सुद्शिहिदी प्रशाशीर श्रमुद्दिप्यद्य हृदय में श्रम्मीतों से प्रेरित होत्रर श्रमित्राट विजित समुद्राय के तिए श्रामाभित्यक्ति की की राह निवाली वह इतिहासेष्ट्रमूट-हृत्वाशित काव्य मार्ग से कहीं श्रांष्ट्र श्राह्मद्रविद्या श्रीर प्रमावस्थातिनी दिख हुई। उस सम्बन्द गह पर श्रामे बत्तकर बतनेवाली में

धोयी वा घोयीक कवि ही मिलता है, जिसके 'पवनदृत' काव्य ने काव्य-रिसकों में वडी ख्याति ऋर्जित की। घोयी ने तो पूर्णतया उसी पद्धति पर चलकर वैसा ही काव्य प्रस्तुत किया, किन्तु उससे शताव्दियों पूर्व कालिदास के 'मेघदूत' का प्रभाव उच कोटि के किवयों की कृतियों में स्पष्टतया परिलक्तित होता है। अत्रव तक के उपलब्ध काव्य-साहित्य में मेघदूत का सर्वप्रथम प्रभाव कविवर 'वत्सभट्टि' — निर्मित मन्दसोर के प्रशस्ति काव्य में उपलब्ध होता है। वह प्रशस्ति लिखी गई है सन् ४७३ ई० में । कालिदास के काल-निर्णय में ग्रव विद्वानों का बहुमत यही है कि वे ५७ वर्ष ई० पू० उज्जयिनी-नरेश विकमादित्य की सभा को सुशोभित करते थे। पहले के विद्वानों को समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त श्रौर स्कन्दगुप्त इन्ही विक्रमादित्यों का पता था; श्रतः वे कालिदास का स्थिति-काल चौथी-पॉचवी शती निश्चित करते थे। इघर की खोज से ई॰ श॰ से पूर्व होने वाले 'शकारि' सम्राट् विक्रम का पता निश्चित रूप से चल गया। 'गाहा सत्तसई' के लेखक (संग्रहकर्ता) सातवाहन 'हाल' का समय प्रथम शताब्दी ईस्वी निश्चित है स्त्रीर शती की बहुत-सी गाथाएँ हाल के पहले की भी हैं, उन्हीं में से एक गाथा मे दानी विक्रमादित्य का स्पष्ट उल्लेख है। वह गाथा है-

> "संवाहणसुहरसतोसिएण देन्तेण तुह करे लक्खं। चलणेण विक्रमाइत्त चरिश्रॅ श्रगुसिक्खिश्रं तिस्सा॥" —"गाहा-सत्तसई", ५,६४।

इसके स्रतिरिक्त मेरुतुङ्गाचार्य की पद्यावली, प्रबन्धकोश, शत्रुङ्गयः माहात्म्य स्रादि बाह्य साद्य स्रोर किन के कितियों के स्रन्तः साद्य द्वारा भी यह स्पष्ट हो जाता है कि कालिदास ५७ वर्ष ई० पू० विद्यमान थे। स्रब वत्सभिट्ट पर महाकिन के मेयदूत का प्रभाव देखिए—

> विद्युत्वन्तं ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः संगीताय प्रहतमुरजाः स्निग्ध-गम्भीर-घोषम् । श्रन्तस्तोयं मणिमयभुवस्तुङ्गमश्रलिहाग्राः प्रासादास्वां तुल्यितुमलं यत्र तैस्तैर्विशेषैः॥

> > —उत्तरमेघ, १।

कालिदास मेघ से कहते हैं कि जो-जो विशेषताएँ तुम धारण करते हो, जैसे विजली, इन्द्रधनुष, गम्भीर गर्जन, जल ख्रौर उच्चता, ये सब कुवेर की नगरी ख्रलका के प्राराद भी धारण करते हैं, उनमें रहनेवाली सुन्दरियाँ, वित्र, मृडङ्क-व्यनि, मिल्लिचित घरा श्रीर गगनचुन्धी उचना—ये सन तुम्हारी उपर्युक्त विरोपताश्रों से होड़ लेती हैं। श्रद वस्तर्मांड की एक क्रविता लीडिए—

"चल्रत्यताकान्यवलासनाथान्यत्यर्थे शुक्लान्यविकोन्नतानि । तडिद्धता-चित्र-सिताभक्रूट-तुल्योपनानानि गृहाणि यत्र॥"

- मन्द्रसोर का प्रशस्ति-काव्य

कालिदान की उपर्युक्त मन्द्राक्षान्ता की भावच्छाया स्पष्टत्या इस उपेन्द्र-वज्ञा में देखी काती है। यह है भावाभिव्यञ्जन की शैली का एकदेशीय प्रभाव, किन्तु दूतकाव्य की शैली में क्यात्मानुभृति के क्राभिव्यक्ति-प्रकार का पूरा-पूरा प्रभाव-विलाग हमें वारहवीं शताब्दी ने निजने लगता है, इसके पूर्व का अब तक कोई दूनकाव्य उपलब्य नहीं हो नका है।

इस प्राम्य शंली के प्रहण में पहले कालियास को भी 'श्रयुक्तिमट्' दोष प्रतीत हुआ था; क्योंकि मानवीय भाषा के कथन और प्रहण में सर्वथा श्रस्मर्थ पात्रों हारा श्रपमें हृदय को निगृह भावनाओं का प्रेपण बुद्धिप्राह्म प्रतीत नहीं होता । किन्तु मानव-ननः रिथित के कुग्रल श्रब्येता कालिदास ने विरह-व्यथित हृदय की उन्मादावस्था के यथार्थ स्वरूप को पहचाना, स्वतः उसका श्रमुमव किया और कहा कि इसमें श्रयुक्तिमत्ता के लिए औई स्थान ही नहीं है। वे स्वयं शङ्का का उत्थापन करने हैं श्रीर दुरन ही उसका निरसम भी कर देते हैं—

"यूम-ज्योति:-सिलल-महतां सिश्रपाटः क मेयः, सन्देशार्थाः क पटुकरणेः प्राणिभिः प्रापणीयाः। इत्योत्सुक्याद्यरिगण्यम् गुहाकस्तं ययाचे, कामाता हि प्रकृति-कृपणारचेतनाऽचेतनेषु॥१—पृ० मे०, ५

१. बून, जल, ग्रनल की ग्रनिल मिले है जब, तब यह बादल का रूप बन पाया है। मेजना सेंदेश चाहिए तो मिनमान ही से, यही मितमान पुरुणों ने बनलाया है॥ किन्तु इस बात का बिचार यस ने न किया, बादत से मेजना मैंदेश ठहराया है। होते बिरही जो प्राण-धन से हैं दूर, उन्हें बेनन-अबेतन का ब्यान कब ग्राया है॥

कालिवास के इसी कब्त से प्रमावित होतर मामह की यह दोप गुण में बदल देना पड़ा, यह कहकर— श्रीरामचन्द्र ने जिस हनुमान् द्वारा सन्देश भेजा था, वे ऋक, यजुस् श्रौर साम के साथ ही साथ समस्त व्याकरण-शास्त्र के ज्ञाता थे, वे समस्त गुणों की खान थे। भगवान् राम उनकी वाते सुनकर उनकी प्रशंसा इन शब्दों में करते हुए, लद्मण को उनसे वात करने की श्राज्ञा देते हैं—

> "नानृग्वेद-विनीतस्य नायजुर्वेदधारिगः। नासामवेदविदुषः शक्यमेवं प्रभापितुम् ॥ नूनं व्याकरणं कृत्स्नमनेन बहुधा श्रुतम्। यहुच्याहरतानेन न किञ्चिदपशब्दितम्।। न मुखे नेत्रयोवीपि ललाटे न भ्रुवोस्तथा । श्रन्वेष्विप च गात्रेषु दोषः संविदितः कचित् ॥ ष्ट्रविस्तरमसन्दिग्धमविलम्वितमद्भुतम् । उरस्थं कएठगं वाक्यं वर्तते मध्यमे स्वरे ॥ संस्कारक्रमसम्पन्नामद्रुतामविलम्विताम् । उचारयति कल्याणीं वाचं हृद्यहारिणीम्।। श्रनया चित्रया वाचा त्रिस्थान-व्यञ्जनस्थया। कस्य नाराध्यते चित्तमुद्यतासेररेरि ॥ एवंविधो यस्य दूतो न भवेत्पार्थिवस्य तु । सिध्यन्ति हि कथं तस्य कार्याणां गतयोऽनच ॥ एवं गुणगणौर्युक्ता यस्य स्युः कार्यसाध्काः। तस्य सिध्यन्ति सर्वाथी दूत-वाक्य-प्रचोदिताः॥" --वाल्मीकीय रामायण, किष्कि॰ कां॰, ३।२८-३५।

ं खड्गहस्त शत्रु भी हनुमान की श्लच्ण वाणी को सुनकर प्रीतमना हो सकता है, जिस राजा के ऐसा कार्य-साधक दूत हो, उसके सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं, यह भगवान् राम का कथन है। अतः मिल्लिनाथ के अनुमान की निस्सा-रता सुन्यक्त हो जाती है। महाभारत के इंसदूत से भी कालिदास ने 'सन्देश-कान्य' का आदर्श ग्रहण नहीं किया, क्योंकि हंस भी मानुषी गिरा से अलंकृत था। श्रीहर्ष का 'नैपध चरित' अवश्य उसी की देन है। अतः कालिदास की

यदि चोत्कराठया यत्तदुन्मत्त इव भाषते । तथा भवतु भूम्नेदं सुमेबोभिः प्रशुच्यते ॥

<sup>-</sup>काव्यालंकार, १/४४ |

श्रादर्श मिला लोक वा ग्राम-साहित्य ने । हाँ, वाद के सभी दूतकाव्यों का श्रादर्श 'मेबदूत' हो रहा, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है ।

#### कविराज घोयीक या घोयी

धोयी किय, जिसका पवनदृत 'मेबदृत' के बाद का प्रथम संस्कृत दूत-काव्य है, राजा लच्मण सेन (१२ वीं शताब्दी) की राज-सभा में रहता था। उसे 'कविराज' की उपाधि मिली. थी। गीत गोविन्द की 'रिनक-प्रिया' नाम्नी टीका प्रस्तुत करते हुए महाराज कुम्भ ने (१४ वीं शताब्दी) प्रथम सर्ग के चतुर्थ रलोक की टीका में लिखा है—

"इति पट् पण्डिताम्नस्य राज्ञो लच्मणसंनस्य प्रसिद्धा इति रुढ़िः।"—
—र॰ प्रि॰, टीका, १४

डमापतिचर, जयदेव, शरगा, गोवर्धन, श्रुतिघर श्रीर घोयी, ये टीकाकार के श्रनुमार राजा लद्मगा सेन के सभा-पिण्डत थे। परम्पराप्राप्त एक श्लोक से पता चलता है कि राजा लद्मगा सेन की सभा में पाँच रह थे—

> "गोबद्ध नश्च शर्गा जयदंव उमापितः। कविराजश्च रत्नानि समिनो लद्दमणस्य च॥"

इस श्लोक में पृत्रोंक विद्वानों में से श्रुतिघर छीर घोयी का नामोल्लेख नहीं है, किन्तु छनेक प्रमाणों से यह मिढ होता है कि 'किचराज' नाम 'घोयी' के ही लिए छाया है। बुढलोग 'गवय-पागडवीय' काच्य के रचियता को किवराज कहते हैं, किन्तु उसके छात्म-कथन द्वारा ही स्पष्ट हो जाता है कि वह गजा लद्मण्येन का सभा-रतन न होकर 'कादम्यराज विक्रमसेन' का राज-किव था। 'उस किव का वास्तिक नाम 'माध्य भट्ट' था। ' घोयी का स्पष्ट उल्लेख जयदेव ने छपने गीत-गोविन्ट के छारम्भ में ही किया है—

"वाचः पल्लवयत्युमापनिधरः सन्दर्भशुद्धिं गिरां जानीने जयदेव एव, शरणः श्लाष्या दुरुहदूनेः।

१. ''इति श्री हलघरगोप्रमृत-कादम्बकुलतिलक-चक्रवर्तिवीर-कामदैवप्रीत्सा-हित-कविराविरिचिते राववणण्डवीये ...।''

<sup>—</sup>सर्गान्तनिर्देशिका, राघवपाग्डवीय काच्य ।

२. संस्कृत-माहित्य का इतिहास, ५० वनदेव उपाध्याय-रचित, पृ० २६८ ।

श्रृङ्गारोत्तरसत्प्रमेयरचनैराचार्यगोवर्द्धन— स्पर्द्धी कोऽपि न विश्रुतः श्रुतिधरो धोयी कवित्तमापितः ॥ —गी० गो०, १।४

'धोयी कविच्मापितः' से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि धोयी को 'कविराज' कहा जाता रहा है। इसके ग्रातिरिक्त 'पवनदून' से भी इनके कविराजत्व की पृष्टि करनेवाले ग्रानेक प्रमाण उपलब्ध हैं। जैसे—

> "दन्तिञ्यूहं कनक-लितकां चामरं हैमद्ग्खं यो गोड़ेन्द्रादलभत कविच्माभृतां चक्रवर्ती। श्रीधोयीकः सकलरिसकप्रीतिहेतोर्मनस्वी काव्यं सारस्वतिमव महामन्त्रमेतज्ज्ञगाद॥

> > -प , दू०, १०१।

इस श्लोक में काव्य-समाप्ति के पश्चात् कि ने अपना पश्चिय प्रस्तुत किया है और अपने को 'कविच्नाभ्यतां चक्रवर्ता' अर्थात् कविराज-चक्रवर्तां कहा है। अपने काव्य के दीर्घजीयन की कामना प्रकट करता हुआ आगे वह कहता है—

> "यावच्छं मुर्वेहति गिरिजां-संविभक्तं शरीरं यावज्जेत्रं कलयति धनुः कौसुमं पुष्पकेतुः। यावद्राधारमणतरुणी-केलि साची - कद्म्ब-स्तावज्जीयात् कविनरपतेरेष वाचां विलासः॥"

> > —प॰ दू॰, १०३।

यहाँ उसने 'किवनरपतेरेष वाचां विलास:' अर्थात् 'किवराज का यह वाग्विलास' कहा है। ये सब हद प्रमाण हैं जो घोयीक को 'किवराज' सिद्ध कर रहे हैं। 'सदुक्तिकर्णामृत' नामक संग्रह ग्रन्थ में पवनदूत के उपर्युक्त १०१ वे श्लोक से मिलता जुलता श्लोक प्राप्त है, जिसका पूर्वार्द्ध तो तिनक से हेर-फेर के साथ विल्कुल इसी का पूर्वार्द्ध ही है, उत्तरार्द्ध इससे बदल गया है, जो एक ग्रौर भ्रान्ति को दूर करने मे सहायक हो रहा है। वह श्लोक यो है—

> "दिन्तिञ्यूहं कनककितं चामरं हैमदरखं यो गौड़ेन्द्रादलभत कविद्माभृतां चक्रवर्ती।

ख्यातो यश्च श्रुतिधरतया विक्रमादित्यगे।ष्टी-विद्याभर्तुः खलु वररुचेराससाद प्रतिष्ठाम् ॥ १

इसके उत्तराद्ध से यह भी विदित होता है कि 'श्रुतिधर' भी धोयी का एक ग्रापर नाम था, इनसे भिन्न श्रुतिधर नामधारी कोई ग्रान्य विद्वान् लच्मण्सेन की सभा में नहीं था, जैसा कि गीतगोविन्द के टीकाकार महाराज कुम्भ ने माना है।

#### पवनदृत का गीतिकाव्यत्व

ब्रानेक जैन ब्यौर बौद्ध कवियों पर भी कालिदास के 'मेयदूत' का गम्भीर प्रमाव दिलाई पड़ता है, किन्तु उनकी कृतियाँ शुद्ध काव्य की कोटि में नहीं ग्रातीं, उनमें ग्राध्यात्मिक तत्त्वों का निरूपण ही प्रमुख ग्रोर ग्रमीष्ट है, दृत-काव्य की शैली मात्र का ग्रहण उन्होंने किया है। उनका उल्लेख इम ग्रागे चलकर करेंगे। 'पवनदृत' मेयदृत की परम्परा का प्रथम उच्चकोटि का काव्य है, यह पहले कहा जा जुका है। मेयदृत के समान इसकी कथा काल्पनिक न होकर ऐतिहासिक है, यद्यपि केवल महाराज लच्मगा सेन को छोड़कर, जो कान्य के नायक रूप में ग्रहीत हैं, उनकी दिल्ण-विजय-यात्रा का प्रमाण इतिहास में कहीं मिलता नहीं, जिसके ग्राधार पर कवि ने दक्षिण-पवन के दतत्व की सार्थकता सिद्ध की है। ग्रतः ऐतिहासिक विजय-यात्रा की प्रामाणिकता के ग्रभाव में इसे भी इम कवि-वल्पना का ही विलास मानेंगे। यात्रा को काल्यनिक मान लेने पर भी आत्मानुभृति के चित्रण का इसमें श्रमाव ही है, क्योंकि इसमें सन्देश भेजनेवाला नायक नहीं, श्रपित नायिका है। ब्राम-गीतों में भी इम सन्देश मेजती हुई नायिकाओं को ही पाते हैं, नायकों को नहीं । कालिदास ने उस परिपाटी को बदलकर अपना काव्य श्रात्मानुम्तिपरक श्रथच विशेष प्रभावशाली बना दिया है।

इसकी कथा इतनी ही है, 'गाडेश्वर महाराज लच्मण सेन दान्तिणात्य नरेशों पर विजय प्राप्त करने के लिए गए। वहाँ उन्होंने सभी राजाओं पर विजय प्राप्त की । विजय करके जब वे लीट रहे थे, तब मलय पर्वत-निवासिना

१. राजा नदमण सेन के वर्माध्यत्त बटुदास के पुत्र श्रोवर दास हारा संकलित 'सदुक्तिकणांमृत' से । इसमें कुल २३७० रलोक संगृहीत हैं, जो बीप्णव कवियों हारा निर्मित हैं । यह प्रवाहों में विभक्त है । इसका संकलन-काल तेरहवीं शताब्दी का पूर्वाई है ।

गन्धर्व कन्या 'कुवलयवती' उन्हें देखते ही उन पर श्रासक्त हो गई। महाराज के चले श्राने पर मदन-वाण से पीड़ित होकर वह उन्मत्त हो गई श्रोर उसी दशा मे उसने दिल्ला पवन को श्रपना दूत बनाकर श्रपनों करण दशा का वर्णन करके प्रियतम के पास जाने की प्रार्थना की।" मलय पर्वतस्थ गन्धवों की पुरी 'कनकनगरी' नाम से विख्यात थी, जो सौन्दर्य मे श्रमरावती से होड़ लेती थी। कामदेव के कुसुमवाण से भी कोमल कुवलयवती लद्मण्सेन के सौन्दर्य को देखकर 'काम-बाण का लद्म बन गई। इसी बात को किं शब्दों में सुनिए—

''तिस्मन्नेका कुवलयवती नाम गन्धर्वकन्या, मन्ये जैत्रं मृदुकुसुमतोऽज्यायुधं वा स्मरस्य। दृष्ट्वा देवं भुवनविजये लद्मर्णं चौणिपालं, बाला सद्यः कुसुमधनुषः संविधेयी बभूव॥''

—प० दू०, २।

कालिदास का यक्त मेघ की प्रशंसा करता हुआ उसे अधिगुण बताकर यह विश्वास प्रकट करता है कि दूत बनकर सन्देश ले जाने की उसकी प्रार्थना मेघ के समक्त निष्फल नहीं हो सकती। कुलीन व्यक्ति एक दुखिया के हित-साधन से पराड्मुख नहीं हो सकता—

"जातं वंशे भुवनविद्ते पुष्करावर्तकानां, जानामि त्वां प्रकृतिपुरुपं कामरूपं मचोनः। तेनाऽर्थित्वं त्विय विधिवशादूरबन्धुर्गतोऽहं, याख्रा मोघा वरमधिगुरो नाऽधमे लब्धकामा॥ सन्तप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियायाः सन्देशं मे हर धनपति-क्रोध-विश्लेषितस्य।"

-पू० मे॰, ६-७।

इसी प्रकार कुवलयवर्ती भी पवन की, जगत्प्राण और दिल्लिण आदि विशेषणों द्वारा प्रशंसा करके विश्वास प्रकट करती है कि मेरी प्रार्थना ऐसे महानुभाव द्वारा, ठुकराई नहीं जा सकती और फिर ऐसे पुराय-श्लोक जनो का जन्म ही परार्थ होता है। देखिए—

१. मेघदूत की छन्द-संख्या मैने 'चेमराज श्रो कृष्णदास श्रेष्ठी' के बम्बई वाले संस्करण से दी है। भिन्न-भिन्न श्रकाशनो की छन्द-संख्या मे थोड़ा-घोड़ा ग्रन्तर मिलता है। — लेखक

"त्वत्तः प्राणाः सकलजगतां दिच्चिणस्त्वं प्रकृत्या, जड्यालं त्वां पवन मनसोऽनन्तरं व्याहरिनत । तस्मादेव त्विय खलु मया सम्प्रणीताऽर्थिभावः प्रायो भिद्या भवति विफला नेव युष्मद्विषेषु ॥ × × × प्रादुर्भावस्त्रिजगति खलु त्वादृशानां परार्थः ॥"

पत्रनदूत ४-६।

इस प्रकार हम देखते हैं कि धोयीक ने न केवल दूतकाव्य की कालिदास-कल्पित शैली अपनाई है, अपित बहुत से स्थलों के भाव भी ज्यों-के-त्यों अपना लिए हैं। कतिपय स्थल इष्टव्य हैं—

> "संसर्पन्तीं प्रकृति-कुटिलां दृशितावर्त्त-चक्रां तामालोक्य त्रिदशसरितो निर्गतामम्बुगर्भात् । मा निर्मुक्तासित-फणि-चध्-शङ्कया कातरो भू-र्भातः सर्व्यो भवति भुजगाक्ति पुनस्त्वादशो यः॥"

—प० दु०, ३४।

मलयवती पवन से कहती है कि नहाँ गंगा और यमुना का संगम है उस लोक-पावन देश में भिक्त-नम्र होकर नाना । वहाँ गंगा नो से पृथक् होती हुई प्रकृत्या कुटिन (टेदी मेदी धारावाली, टेटे स्वभाववाली) उस यमुना को भौंर रूपी नाभि-पान्त दिखाती हुई देखकर काली सर्पिणी की शङ्का से सभीत मत होना ( श्रपितु उसकी इच्छा प्री करना )। कालिदास का यन्न मेच को उज्जयिनी होकर नाने की प्रार्थना करता हुन्ना कहता है कि उज्जयिनी की राह में ही निर्विन्थ्या नाम की नदी मिलेगी, उसकी तरङ्गो के न्योभ से पिन्यों का ग्रँनता हुन्ना कलस्व उसकी करधनी की भङ्कार वन रहा होगा, वह श्रपने श्रावर्त (भौंर) रूपी नाभि-प्रान्त को तुम्हें दिखाएगी। स्नतः उसके साथ मिलकर श्रानन्द लूटो, क्योंकि नारियों का पुरुषों के प्रति प्रदर्शित विभ्रम ही तो उनके प्रेममय श्रभिलाप का प्रकाशक है—

''वीचि-चोभ-स्तिनत-विह्ग-श्रेणि-काञ्ची-गुणायाः संसर्पन्त्याः स्विति-सुभगं दृशितावर्त-नाभेः। निर्विन्ध्यायाः पथि भव रसाभ्यन्तरः सन्निपत्य स्त्रीणामाद्यं प्रणय-वचनं विश्वमे। हि प्रियेषु॥

—पृ∘से०, २८ ।

म्लयवती. राजा के पास पहुँचकर सन्देश सुनाने के उचित अवसर का निर्देश करती हुई, पवन से कहती है—

''श्रासाद्मतः कमिप समयं सौम्य वक्तुं विविक्ते देवं नीचैर्विनयचतुरः कामिनं प्रक्रमेथाः।''

- प० दू , ६१।

एकान्त मे राजा को अन्य चिन्ताओं से मुक्त पाकर विनयपूर्वक धीरे-घीरे नेरा सन्देश सुनाना आरम्भ करना । यक्त कहता है कि नींद पूरी हो जाने पर शीतल पवन-संचार से उसे जगाना और जब वह खिड़की पर तुम्हारी श्रोर निश्चल हिं से चिकत होकर देखने लगे तब अपनी स्तनित-वाणी मे धैर्य के साथ इस प्रकार बात शुक्त करना—

'विद्युद्गर्भः स्तिमितनयनां त्वत्सनाथे गवाचे । वक्तुं धीरः स्तनितवचनैर्मानिनीं प्रक्रमेथाः ॥—उ० मे॰, ३६ ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि घोयीक पर कालिदास का पूरा-पूरा प्रभाव है । किन्तु कितपय स्थल ऐसे भी मिलते हैं जहाँ वह सौन्दर्य-वृद्धि की हािष्ट से कािलदास से पृथक् अपनी नृतन हािष्ट की स्चना देते दिखाई पडते हैं। दो-एक स्थल देखने का कष्ट करें—

"इत्याख्याते पवनतनयं नैथिलीवोन्मुखी सा, त्वामुत्क्रयठोच्छ्वसित-हृद्या वीच्य सम्भाव्य चैवम् । श्रोष्यत्यस्मात्परमवहिता सौम्य! सीमन्तिनीनां, छन्तोदन्तः सुहृदुपनतः सङ्गमात्किख्चिदृतः॥"

—ड॰ मे॰, ३७

"तुम्हे नेरा मित्र समम्मकर वह एकाग्रचित होकर तुम्हारी गते सुनेगी, क्योंकि मित्र द्वारा प्राप्त प्रियतम का सन्देश मिलन से कुछ ही घटकर होता है।" यहाँ यक्त की प्रियतमा उसकी परिजीता वधू है, ग्रतः किन ने प्रियतम के सन्देश को 'सङ्गमात्किञ्चदूनः' कहा है श्रीर गन्धर्य-क्रन्या नृतन ग्रागरिचित प्रेयसी है जो अपने प्रज्ञय-सन्देश को प्रिय के पास मेज रही है. ग्रतः वहाँ किन ने कालिदास की बात बदलकर ग्रापनी मनोवैज्ञानिक सुम का परिचय दिया है। मलयवती कहती है—

" सद्यः कृत्वा पवन ! विनयादञ्जलि मृप्तिं किञ्चिद्, वक्तन्योऽसौ रहसि भवता नद्गिरा गौडराजः। त्वत्तः श्रोप्यत्यवहित-मनाः सोऽनुरक्ताङ्गनानां, जायन्ते हि प्रण्यिनि सुधा-वीचयो वाचकानि॥"

—प० टू०, ६६

"हे पवन! विनयपूर्वक िं से ग्रञ्जिल लगाकर गौडराज से एकान्त में मेरी बातें कहना। तुम्हारी बाते वे बडे ध्यान से सुनेगें; क्योंकि नई प्रेमिका का प्रज्य-निवेदन प्रेमियों के हृदय में ग्रमृत की लहिरयों उत्पन्न कर देता है।" यहाँ कितनी सटीक ग्रौर प्रभावशाली उक्ति घोषीक ने प्रस्तुत की है, जो विल्कुल नई है। ग्रम ग्रामिसारिका का एक-एक चित्र दोनों से लेकर मिलाइए। कालिदास ग्रलकापुी की कामिनो ग्रामिसारिकाग्रों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रात ने त्वरा से चलने के कारण कामिनियों की ग्रलकों से गिरे हुए कल्पवृत्त-कृत्तुमीं, बानों ने गिरे हुए त्वर्ण-कमल के दलों ग्रौर सूत्र के टूट जाने से स्तन-प्रदेश से गिरे हुए हारों के मोतियों से जहाँ कामिनियों के नैश मार्ग का पता सूर्योदय होने पर लग जाता है—

गत्युत्कम्पादलक-पिततेर्यत्र मन्दार-पुष्पैः पत्रच्छेदैः कनककमलैः कर्णविश्रंशिभिश्र । मुक्ताजालैः स्तन-परिसर्च्छित्र-सूत्रेश्र हारै-र्नेशो मार्गः सवितुद्दे सूच्यते कामिनीनाम् ॥

— इ० मे०. ६।

े इस प्रकार कालिटास को कामिनियों के श्रामिसरण का पता तो प्रातः काल लोगों को लग जाता है; किन्तु धोयों की कामिनियाँ रात्रि में गगवर निःशक्ष ग्रामिसरण करती हैं, उनके श्रामिसर का पता किमी को चलता ही नहीं, क्योंकि उनके पैरों के श्रमक्तक-राग श्रीर श्रलकों ने गिरे हुए रक्तारों के शुक्ले प्रातः कालीन सूर्य की रिक्तम किरणों में मिलकर एकाकार हो जाते हैं—

भ्राम्यन्तीनां तमिसं निविद् वल्लभाकां चिर्णानां, लाचारागाश्वरणगिलताः पौर-सीमन्तिनीनाम्। रक्ताशोकस्तवक-कितिर्वालभानार्मयूखें-र्नालच्यन्ते रजनिविगमे पौरमार्गेषु यत्र॥

यहाँ मीलित अलङ्कार ने आकर चमत्कार-वर्द्धन किया है। इन प्रकार इम देखते हैं कि घोषीक एक प्रतिभा-सम्पन्न उचकोटि के कवि हैं। स्थान-स्थान पर इनकी मौलिकता नया चमत्कार उत्पन्न करती दिखाई पड़ती है। मलयवती, राजा के पास पहुँचकर सन्देश सुनाने के उचित अवसर का निर्देश करती हुई, पवन से कहती है—

'श्रासाद्यातः कमि समयं सौम्य वक्तुं विविक्ते देवं नीचैर्विनयचतुरः कामिनं प्रक्रमेथा ।''

- प० दूः, ६१।

एकान्त में राजा को अन्य चिन्ताओं से मुक्त पाकर विनयपूर्वक धीरे-धीरे मेरा सन्देश सुनाना आरम्भ करना । यक्त कहता है कि नींद पूरी हो जाने पर शीतल पवन-संचार से उसे जगाना और जब वह खिड़की पर तुम्हारी और निश्चल दृष्टि से चिकित होकर देखने लगे तब अपनी स्तिनित-वाणी में धैर्य के साथ इस प्रकार वात शुरू करना—

'विद्युद्गर्भः स्तिमितनयनां त्वत्सनाथे गवाचे । वक्तुं धीरः स्तिनतवचनैर्मानिनीं प्रक्रमेथाः ॥—उ० मे०, ३६ ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि घोयीक पर कालिदास का पूरा-पूरा प्रभाव है। किन्तु कतिपय स्थल ऐसे भी मिलते हैं जहाँ वह सौन्दर्य-बुद्धि की हाक्ट से कालिदास से पृथक् अपनी नृतन हांष्ट की स्चना देते दिखाई पडते हैं। दो-एक स्थल देखने का कष्ट करे—

"इत्याख्याते पवनतनयं मैथिलीवोन्मुखी सा, त्वामुत्करकोच्छ्वसित-हृदया वीच्य सम्भाव्य चैयम्। श्रोष्यत्यस्मात्परमवहिता सौम्य । सीमन्तिनीनां, श्रम्तोदन्तः सुहृदुपनतः सङ्गमात्किञ्चिदूनः॥"

--- उ० मे०, ३७

"तुम्हें मेरा मित्र समभक्तर वह एकाग्रचित होकर तुम्हारी वाते सुनेगी, क्योंकि मित्र द्वारा प्राप्त पियतम का सन्देश मिलन से कुछ ही घटकर होता है।" यहाँ यस की पियतमा उसकी परिणीता वधू है, ग्रतः किन ने पियतम के सन्देश को 'सङ्गमात्किञ्चदूनः' कहा है ग्रीर गन्धर्व-कन्या न्तन ग्रागरिचित प्रेयसी है जो ग्रापने प्रण्य-सन्देश को प्रिय के पास भेज रही है, ग्रतः वहाँ किन ने कालिदास की बात बदलकर अपनी मनोवैज्ञानिक स्भ का परिचय दिया है। मलयवती कहती है—

" सद्यः कृत्वा पवन ! विनयादञ्जलि मृप्तिं किञ्चिद्, वक्तञ्योऽसौ रहसि भवता मद्गिरा गौडराजः। त्वत्तः श्रोप्यत्यवहित-मनाः सोऽनुरक्ताङ्गनानां, जायन्ते हि प्रग्यिनि सुधा-वीचयो वाचकानि॥"

—प० टू०, ६६

"हे पवन! विनयपूर्वक िस से अलि लगाकर गौड़राज से एकान्त में मेरी बार्ते कहना। तुम्हारी बार्ते वे बड़े ध्यान से सुनेंगे; क्योंकि नई प्रेमिका का प्रणय-निवेदन प्रेमियों के हृद्य में अमृत की लहिरयों उत्पन्न कर देता है।" यहाँ कितनी सबीक और प्रभावशाली उक्ति धोयीक ने प्रस्तुत की है, जो विरुकुल नई है। अब अभिसारिका का एक-एक चित्र दोनों से लेकर मिलाइए। कालिदास अलकापी की कामिनी अभिसारिकाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रात में त्वरा से चलने के कारण कामिनियों की अलकों से गिरे हुए कल्पचृत्त-कुमुमी, कानों से गिरे हुए त्वर्ण-कमल के दलों और सूत्र के टूट जाने से स्तन-प्रदेश से गिरे हुए हारों के मोतियों से जहाँ कामिनियों के नैश मार्ग का पता सुयोद्य होने पर लग जाता है—

गत्युत्कम्पादलक-पिततेर्यत्र मन्दार-पुष्पैः पत्रच्छेदेः कनकक्रमलेः कर्षाविश्रंशिभिश्र । मुक्ताजालेः स्नन-परिसर्राच्छन्न-सृत्रेश्च हारे-र्नेशो मार्गः सवितुक्दये स्च्यते कामिनीनाम् ॥

— इ० मे०, ६।

इस प्रकार कालिटास को कामिनियों के श्रामिसरण का पता तो प्रातः काल लोगों को लग जाता है; किन्तु थोबीक की कामिनियाँ रात्रि में बराबर निःशङ्क श्रामिसरण करती हैं, उनके श्रामिसर का पता किसी को चलता ही नहीं, क्योंकि उनके पैरों के श्रलक्तक-राग श्रीर श्रलकों से गिरे हुए रक्ताशोंक के गुच्छे शातः कालीन सूर्य की रक्तिम किरगों में मिलकर एकाकार हो जाते हैं—

भ्राम्यन्तीनां तमसि निविड् वल्लभाकांचिणीनां, लाचारागाश्चरणगलिताः पौर-सीमन्तिनीनाम्। रक्ताशोकस्तवक-कलितेर्वालभानाम्यूखेन नीलच्यन्ते रजनिविगमे पौरमार्गेषु यत्र॥

यहाँ मीलित ज्ञलङ्कार ने ज्ञाकर चमत्कार-वर्द्धन किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि घोषीक एक प्रतिमा•सम्पन्न उचकोटि के किय हैं। स्थान-स्थान पर इनकी मौलिकता नया चमत्कार उत्पन्न करती दिखाई पड़ती है। कल्पना का योग होने पर भी 'पवनदूत' मे कालिदास की-सी श्रात्मानुभूति नहीं है। इसी कारण इसमें मेघदूत के समान भावों की तीव्रता नहीं मिलती, जो गीतिकाव्य की श्रात्मा है। 'पवन दूत' को हम परोच्चानुभूतिपरक गीतिकाव्य ही कहेगे। प्रवन्ध काव्य के लिए उपयुक्त पर्याप्त कथा-तत्त्व के श्रभाव के ही कारण 'दूतकाव्य' की गीतिमत्ता उनमें प्रवन्धत्व को द्वा देती है। प्रवन्धात्मक भाव-धारा मुक्त गीतों से गम्भीर एवं समन्वित प्रभाव पाठक श्रीर श्रोता पर डालती है, यही दतकाव्यों की विशेषता है।

#### अन्य दूतकाव्य

#### सन्देश-रासक

कवि-गुरु कालिदास की गीतियों में भाषा का जो प्रसन्न प्रवाह, उसकी पारदर्शिता के कारण भावो की हृदय मे उतर आनेवाली सहज व्यञ्जना और काव्य का अयस्तिसद्ध स्वरूप मिलता है, घोयीक कवि मे हमें वे गुण न्यूना-धिक मात्रा मे तो मिलते हैं, किन्तु आगे चलकर हम देखते हैं कि कविता में भी अप्रटपटी कसरतों के प्रदर्शन की श्रोर लोगों का मन जाने लगा था। हाँ, गीतिकाव्य के प्रकृत चेत्र लोकभाषात्रों में सुन्दर रसमयी गीतियो की रचना हो रही थी। घोयीक किव के आस-पास ही अपभ्रंश या पुरानी हिन्दी मे श्रदहमाण नामक एक कवि ने कालिदास के मेघदत के ही श्रादर्श पर 'सन्देश-रासक' नामक बड़े ही सुन्दर गीतिकाव्य की रचना की । 'सन्देश-रासक' की भूमिका से पता चलता है कि इसकी हस्त-लिखित प्रति की टीका विक्रम सं० १४६५ की लिखी हुई प्राप्त है। स्रातः यह सिद्ध है कि काव्य का रचना-काल इससे पूर्व है। किसी ठोस प्रमाण के श्रभाव मे विद्वानो ने श्रनुमान द्वारा भिन्न-भिन्न कालो का निर्देश किया है। डॉ॰ कात्रे का कहना है कि इसका रचना-काल ग्यारहवीं और चौदहवी शताब्दी के बीच का होना चाहिए। १ इस ग्रन्थ के सम्यादक श्री मुनि जिन विजय ने इसका रचना काल बारहवी शताब्दी विक्रमी के उत्तरार्द्ध और तेरहवीं शता॰ के पूर्वाद्ध के बीच माना है। श्राचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे ग्यारहवीं

The Karnatak Historical Review, Part 4, June and July 1937, No. 1-2.

२. रासक की भूमिका, पृ० ७।

वि॰ शती की रचना होने का अनुमान लगाया है। यह काव्य 'अदहमाए' या 'अव्हुर्रहमान' किन द्वारा लिखित है, जो सामोर वा मुल्तान का निवासी और जाति का जुलाहा था। उसने अपने काव्य को पूर्णतया भारतीय संस्कृति के आदर्श पर रचा है। वह संस्कृत, प्राकृत और अपभंश तीनों भाषाओं पर अच्छा अधिकार रखता था। इसका पता उसके काव्य से ही स्पष्टतया चल जाता है। संस्कृत और प्राकृत के महाकिवयों के भावों का आदान किन ने बंड अधिकार से किया है। हनुमन्नाटक में सीता से विषयुक्त राम ने शोक-दग्ध हृद्य से कहा है—

हारो नारोपितः करुठे मया विश्लेप-भीरुणा । इदानीमावयोर्मध्ये सरित्सागरभूधराः ॥ — हनुमन्नाटक

श्रयात् प्रिये, मैंने तुम्हारे तिनक से वियोग के भय से श्रपनी छाती पर हार तक नहीं घारण किया श्रौर श्राज दुर्भाग्यवश मेरे श्रौर तुम्हारे वीच निद्यों, समुद्रों श्रौर पर्वतों का श्रम्तर श्रा गया है। इसी भाव को लेकर श्रद्दहमाण श्रपनी विरहिणी नायिका से कहलाता है—

> तइया निवडंत णिवेसियाइँ संगमइ जत्थ णहु हारो । इन्हिं सायर-सरिया-गिरि तरु-दुग्गाइँ अन्तरिया ॥

> > —सं० रा०, प्रकम २।६३ ।

नायिका है विजयनगर में श्रौर खंभात में पित के पास वह सन्देश भेजती है, यद्यपि विजयनगर श्रौर खम्भात के बीच कोई समुद्र नहीं है, तथापि पूर्ववर्ती किन की उक्ति से प्रभावित होकर उसने भी 'सरिया, गिरि, तह, दुगाई' के साथ 'सायर' को ला रखा, इससे विरिह्णी की उन्मादावस्था की स्चना भी मिलती है। पूरा काव्य ठीक प्रक्रमो वा सर्गो मे विभक्त है। काव्य का श्रारम्भ मङ्गलाचरण से होता है, फिर किन श्राहम-परिचय प्रस्तुत करता है श्रौर तदनन्तर पूर्ववर्ती किनयों को नमन करता है। वह श्राह्मन्त

इदानीमन्तरे जाताः पर्वताः सरितो द्रुमाः ॥

१. हिन्दो-साहित्य, डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ० सं० ७१।

२. सुभाषित-सुवा-रत्न-भाषडागार में इसे वाल्मीकि-रिचत कहा गया है, ग्रकाराचनुक्रमिणका, पृ० १६७, वहाँ यह इस रूप में है— 'हारो नारोपित: कर्णडे मया विश्लेषभीरुणा।

<sup>—</sup>विरहिएथाःप्रलापाः, ३, पृ० ११६।

विनीत शब्दों में कहता है कि मेरी किवता शुद्ध स्वान्तः सुखाय है। मै जानता हूं कि इसके द्वारा काव्य-रिसकों का अहादन नहीं हो सकेगा, तथापि जैसे कोकिल के लोक-रज़क गान छेड़ने पर भी कौवा कॉव-कॉव की कर्णकटु बोली बोलने से अपने को रोक नही पाता, उसी प्रकार मेरा भी हृदयोद्धार नीरस वाणी में व्यक्त करने के लिए सुक्ते विवश किए दे रहा है, अन्य किवयों के उत्कृष्ट काव्यों के होते हुए भी। ब्रह्म-मुख से निःस्त वेदों के होते हुए भी क्या और किव काव्य-रचना से विरत हो जाय ? में यह जानता हूं कि मेरा काव्य बुध जनों को हीन कोटि का प्रतीत होगा, किन्तु साथ-ही अबुध जन भी अपनी बुद्धिनता के कारण इसमें प्रवेश नहीं कर पाएँगे। हाँ, जो लोग न तो मूर्खों की कोटि में हैं और नहीं पिएडतों की श्रेणी में, उन मध्यवर्ग के लोगों के समज्ञ यह काव्य पढ़ा जा सकता है—

गाहु रहइ बुहा कुकिपत्तरेसि, श्राबुहत्तण श्राबुहह गाहु पवेसि। जि गा मुक्ख गा पंडिय मज्भयार. तिह पुरंड पढिन्वड सन्ववार॥ —प्रक्रम १। २१।

इस प्रकार काव्य का प्रथम प्रक्रम इसकी भूमिका वा प्रस्तावना मात्र है। कथनीय वस्तु का आरम्भ होता है द्वितीय प्रक्रम से। कुल कथा इतनी ही है—

विजयनगर की रहनेवाली एक बाला अपने प्राणेश्वर पित के परदेश चले जाने के कारण विरह से मन्तस है, ज्ञण भर के लिए भी उसका हृदय शान्त नहीं हो पाता । उसके प्रियतम जिस देश मे गए हैं, उधर जाने वाले श्रीर उधर से ग्राने वाले पथिकों की राह देखा करती है । कुछ दिनों के बाद उसी ओर जाने वाला एक बटोही उसे दिखाई पड़ जाता है । वह उसके पास जा पहुँचती है और बात ही वात में उसे ज्ञात होता है कि पथिक 'सामोर' (किव की जन्म-स्थली ) से आ रहा है । 'सामं र' का बड़ा श्राकर्पक वर्णन किव ने किया है । फिर पथिक बतलाता है कि मुक्ते खंभात नगर जाना है । नायिका का मनचाहा होता है, क्योंकि उसका पित भी वहीं गया है । अब नायिका अपनी मनोदशा के विभिन्न कारुणिक चित्र उसके समद्ध प्रस्तुत करती है । उसका पित ग्रीष्म ऋतु में गया था, अब बसन्त आगया किन्तु प्राणेश्वर

१. सन्देश रासकः, १।९, १७।

ने उसकी सुधि न ली । इसी व्याज से किव ने पड्ऋनुश्रों का श्राकर्षक रूप में उदीपनात्मक वर्णन किया है। गायिका लाज में गड़ी जाती है कि वह विपत्तियों के पहाड़ से दव कर भी बची क्यों रह गई, वह सन्देश किस मुँह से भेजे। पिथक से सन्देश कह कर वह लौटते ही देखती है कि उसका जीवन-सर्वस्व दिल्ला दिशा से चला श्रा रहा है। हर्पातिरेक से वह श्रात्म-विभोर हो जाती है। श्राशीर्वादात्मक मङ्गल से किव काव्य को समाप्त करता है।

इस सुखान्त काव्य में भारतीय साहित्य-परम्परा का पूरा-पूरा निर्वाह हुआ है। यही पहला मुसलमान किय है जिसने भारतीय साहित्यिक भापा में ऐसी समर्थ रचना प्रस्तुत की। काव्य का प्रतिपाद्य लौकिक प्रेम है. विप्रलम्भ शृंगार ही प्रधान रस है। भारतीय काव्य-परम्परा में गृहीत उपमानो का ही व्यवहार देखने को मिलता है, साथ प्रकृति-खरडों के दृश्यों का चित्रण भी किन का गम्भीर प्रकृति-प्रेम प्रकट करता है। किसी दृश्य वा रूप का विम्त्रप्राही चित्र प्रस्तुत करने में इन्होंने भारतीय सफल कियों से होड़ ली है। जिस प्रकार इस किन ने अपने पूर्ववर्ती कियों से लाभ उठाया, उसी प्रकार हिन्दी के परवर्ती बहुत से कियों ने इस किन से बहुत कुछ ग्रहण किया है। विरिहिणी नायिका विरहण्वर से अतिशय कृशांगी हो गई है, उसके पचतत्व श्रव तक कभी के इस विरह-व्याधि से पंचतत्त्व में मिल गए होते यदि दर्शन की आशा रूपी आपिधि न होती तो—

तुह विरह पहर संचरिश्राइँ विहडंति जं न श्रंगाइँ । तं श्रज्ज-कल्ल संघडण-श्रोसहे गाह तग्गंति ॥ —सं० रा०, प्र०२। ७२।

किववर देव की विरहिणी की भी यही दशा देखने मे आ रही है— साँसन ही सों समीर गयो अरु आँसन ही सब नीर गयो ढिर । तेज गयो गुन ले अपनो अरु भूमि गई तन की तनुता किर । 'देव' जिये मिलिवेई की आस कि आसह पास अकास रह्यो भिर । जा दिन ते मुख फेरि हरे हँसि हेरि हियो जु लियो हिर जू हिर ॥ —भा॰ वि॰

महावीर हनुमान् ने समुद्र पार करके ऋशोक वनिका में जब विरह-परिक्लिष्ट सीता को देखा, तब मन ही मन यही सोचा था— सेयं कनकवर्णाङ्गी नित्यं सुिस्मत-भाषिणी। सहते यातनामेतामनर्थानामभागिनी॥ कामभोगैः परित्यक्ता हीना बन्धुजनेन च। धारयत्यात्मनो देहं तत्समागम-लालसा॥ नैपा पश्यति राज्ञस्यो नेमान्पुष्प-फल-द्रुमान्। एकस्थ-हृद्या नृनं राममेवानुपश्यति॥

-वा० रा॰, सु ॰ कां॰, सर्ग १६।२१, २४, २४।

प्रग्य-जगत् का यह एक चिरन्तन सत्य है कि प्रेमी श्रीर प्रेमिका विरहा-वस्था में भी मिलन की श्राशा में ही प्राण् धारण करते हैं। उनकी श्रन्तिम कामना प्रिय-दर्शन की ही होती है। यह प्रेम की चरम परिण्ति है। किसी लोक किन की यह गीति श्रत्यन्त मार्मिक श्रीर लोक-प्रसिद्ध है, जो इसी मान को लेकर कही गई है—

> कागा सव तन खाइयो, चुनि-चुनि हाड़ श्रो मॉस । दो नैना जनि खाइयो, पिय-दरसन की श्रास॥

विरहिणो नायिका का एक विम्बयाही चित्र छह्हमाण ने प्रस्तुत किया है, इसकी विशेषता यह है कि बाह्य रूप के द्वारा हम हृदय का छाभ्यन्तर चित्र भी भली भॉति देख लेते हैं। श्रीर इस क द्वारा किव की सहृदयता की पूरी-पूरी परीक्षा भी हो जाती है—

विजय नयरहु कावि वर रमिण,

उत्तंग थिर थोर थिण, विरुड-लक्क, धयरहु-पउहर।
दीनाणण पहु गिहइ जल-पवाह पवहंति दीहर।
विरहिगाहि कग्पयंगि तगु तह सामिलम पवन्तु।
णज्जइ राहि विडंविश्रज ताराहिवइ सउन्तु॥
फुसइ लोयण रुवइ दुक्खत्त
धिन्मिल्ल उम्मुक्क मुह, विज्जंभइ श्रक्त श्रंग मोडइ।
विरहानिल संतविश्र ससइ दीह, करसाह तोडइ॥
—सं॰ रा॰, प्र० २।२४. २४।

"विजयनगर की कोई मुन्द्री रमणी थी। ऊँचे उठे हुए, अश्लथ और वड़े-बड़े उसके स्तन थे। भिड़ की किट के समान किटवाली, हंस के समान पग धरनेवाली (हंसगिमिनी) वह बाला दीनानना (म्लानमुखी) होकर अपने प्रभु (प्राणेश्वर) का पथ देख रही थी। नेत्रों से दोर्च जल-प्रवाह जारी था। उस स्वर्णकान्ता का तन विरहाग्नि से भुलस कर श्यामल पड़ गया था, निर्द्य राहु ने मानों सम्पूर्ण ताराधिप (पृणिमा के चन्द्रमा) को विडंबित कर दिया हो। वह दुःख से गे रही थी और आँसू पंछिती जाती थी। खुली हुई केश-राशि मुख पर विखर पड़ी थी। आलस्य के वशीभृत हो वह जमाई ले रही थी और अंगों को मोड़ती थी। विरहानल में सन्तत होकर लम्बी उसाँसें भरती थी और कभी ग्रांगुलियों को तोड़ती थी।"

प्रोपितपितका नायिका का यह चित्र किय की बड़ी सुद्म पर्यवेच्णशिक्त का परिचय देता है। नायिका के बाह्य व्यापार उसके सन्तत हृदय की विवशता, व्याकुलता, किंकर्तव्यमृद्ता, ग्रास्थिरता, दुःखातिशयता को चोतित कर रहे हैं। किव-गुरु कालिदास के बच्च ने पहले ग्रपनी प्रियतमा का 'तन्त्री श्यामा शिखरिदशना पक्षविम्वाधरोधी'। ग्रादि शब्दों में बड़ा ही चटकीला रूप-वर्णन किया है—यह रूप वह है जो उसने संयोगावस्था में देखा था, क्योंकि वही रूप ध्यान करने पर उसकी ग्रॉखों के सामने उत्तर ग्राता था। बाद में जब वह उसकी वर्तमान स्थिति का ग्रानुमान करता है तब कहता है कि उसका वह रूप जो मेंने पहले कहा है ग्रव विल्कुल ही बदल गया होगा। ग्रव तो नुम उसे इस रूप में पहचान सकोगे, उसके ग्रंगों की चञ्चलता खो गई होगी, बोलना भी कम हो गया होगा, विरह-वेदना की

रै. यहाँ किट-प्रान्त का मूक्पता के लिए हो किन ने नायिका को 'निश्ड-लक्क' (भिड़-सदृश लंकवाली) कहा है। इस प्रकार की उपमाएँ परवर्ती काल में खूब चलने लगे थीं। किनयों की दृष्टि उपमान के श्रङ्की पर न जाकर उपमान-स्वरूप श्रंग पर ही श्रर्जुन के समान टिक जाती थी। वातावरण के प्रभाव का ध्यान ही उन्हें नहीं रहा था। भूषण किन कहते हैं—

<sup>&</sup>quot;सोचे को ग्रवार, किसमिस जिन्को ग्रहार, चारि को-सो ग्रंक लंक चन्द सरमाती हैं।"

<sup>--</sup> भू० ग्रं०, शि० भू०।

२, उत्तरमेघ, २२।

तीव्रता से देह स्ख गई होगी, शरट् ऋतु की पूर्ण नयनाभिराम खिली हुई कमिलनी शिशिर ऋतु ऋाने पर जिस प्रकार विगत-श्री होकर मुर्फा जाती है, वैसी ही वह भी विल्कुल वदल गई होगी—

तां जानीथाः परिमितकथां जीवितं मे द्वितीयं, दूरीभूते मिय सहचरे चक्रवाकीमिवैकाम् । गाढोत्करठां गुरुपु दिवसेष्वेपु गच्छत्सु बालां जातां मन्ये शिशिर-मिथतां पिद्यानीं वाऽन्यरूपाम् ॥ नूनं तस्याः प्रवलरुदितोच्छूननेत्रं प्रियाया नि श्वासानामशिशिरतया मिन्नवर्णाधरोष्टम् । हस्त-चस्तम्मुखमसकलव्यक्ति लम्वालकत्वा- दिन्दोर्देन्यं त्वदनुसरग्विक्तप्रकान्तेर्विभिर्ति ॥

—ड॰ मे॰, २०-२१।

यन्न-प्रियतमा 'श्यामा' अर्थात् युवती है, विजयनगर की विरहिणी 'वररमणि' है। यन्निणी के स्तन इतने बड़े-बड़े हैं कि उसे उनके कारण 'स्तोक नम्र' हो जाना पड़ता है, इधर इस रमणी के स्तन ऊंचे, कठोर और बड़े-बड़े हैं। यन्निणी 'मध्ये-नामा' (कृश किट वाली) है और यह भिड़ के समान पतली लंक वाली है। अहहमाण की नायिका मुर्काए चेहरे से पित का पन्थ निहार रही है, शायद वर्ष पूरा होने पर अथवा वसन्त के आने के कारण उसके लौटने का समय हो गया था; क्योंकि किव ने वर्ष भर मे होने वाली छहों ऋतुओं का वर्णन किया है और नायक श्रीध्म में गया था। कालिदास का यन्त भी एक वर्ष के ही लिए निवासित किया गया था (वर्षभोग्येण शापेन)। विजयन नगर की 'वर रमणि' के हृदय में पित के आने का समय पूर्ण होने के कारण विशेष उद्दिग्ता है, इसीलिए ऑस् की धारा रुकती नहीं। वह बार-बार संभाइयाँ लेती, अंग मोड़ती और अँगुलियों को तोड़ती है, किन्तु यन्तिणी को अभी पहाड़ जैसे चार महीने काटने है। अतः उसमें तो चिन्ता के भार से शैथिल्य और जड़ता ही होगी, इसीलिए वह हथेली पर मुँह रखे अचेतन

१. कश्चित्कान्ताविरहगुरुणाः स्वाविकारात्प्रमत्तः शापेनाऽस्तङ्गमितमहिमा वर्षमोग्येण भर्तः। —प्०मे०,१।

२. शावान्तो मे भुजगशयनाडुरियते शार्ज्जप.ग्गी, शेप.न्मासान्गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा ।—उ० मे०, ४७ ।

सी होगी, श्रोर वालों के विखर श्राने से मुँह भी पूरा नहीं दिखाई पड़ेगा जैसे वादल से दका हुश्रा चन्द्र-विम्व हो । श्रद्दहमाण को वहाँ उपमा हूँ दुने की फ़र्सत नहीं है । वह कहता है 'घम्मिल्ल उम्मुक्क मुह' श्र्यात् मुँह पर केश-राशि विखरी थी । दोनों महाकवियों के चित्र श्रपने श्रपने स्थान पर श्रद्यन्त मनोवैज्ञानिक श्रयच प्रभावशाली हैं । दोनों ही ने नायक का प्रवास-काल एक ही वर्ष रखा है । श्रोर दोनों के काव्य श्राशार्वादात्मक मंगल से समाप्त होते हैं । यज्ञ कहता है—

'इष्टान्देशाञ्जलद विचर प्रावृपा सम्भृत-श्री-मीभूदेवं चणमपि च ते विद्युता विश्रयोगः॥''—उ॰ मे॰, ५२।

श्चर्यात्—मेच, तुम श्चपनी पूर्ण शोभा के साथ वर्णा भर श्चपने मन-चाहे देशों में विचरण करो श्चौर श्चपनी प्रियतमा विज्ञाती से तुम्हारा च्रण भर भी वियोग न हो । श्चर्हमाण नायिका को नायक से भिलाकर श्चपने काव्य के पाठकों श्चौर श्रोताश्चों को श्चाशीर्वाद देते हैं कि जिस प्रकार उस सुन्दरी का कार्य श्चानक ही च्रण भर में सिद्ध हो गया उसी प्रकार इस काव्य के पढ़ने श्चौर सुननेवालों का कार्य सिद्ध हो । उस श्चनादि श्चौर श्चनन्त (सिच्चदानन्द) की चय हो—

''जेम ऋचिंतिउ कज्जु तसु सिद्धु खण्द्धि महंतु। तेम पढंत सुण्तयह, जयउ ऋणाइ - ऋण्तु॥'' —सं० रा०, प्र०३। २२३।

इससे इतना तो स्पष्ट है कि श्रद्दमाण ने कालिदास के 'मेबदूत' का पूर्णतया श्रनुशीलन किया था श्रीर उससे श्रत्यन्त प्रमावित था। 'संदेश-रासक' काव्य के निर्माण की प्रेरणा-भूमि मेबदूत ही है, किन्तु किन ने श्राद्यन्त काव्य में श्रपनी उन्मुक्त प्रतिभा श्रीर कल्पना का उपयोग किया है।

श्रदृहमाण मुलतान के पास किसी श्राम का निवासी प्रतोत होता है। श्राम्य प्रकृति के सुचार चित्रण के साथ ही श्राम्य जीवन का वड़ा ही स्वामा-विक चित्रण काव्य में श्रानेक स्थलों पर मिलता है। किन के जीवन-काल में विद्रद्वर्ग में संस्कृत श्रीर प्राकृत भाषा का ही बोल-बाला था, किन्तु किन ने सामान्य साहित्यिकों श्रीर श्रामवासियों को दृष्टि में रखकर श्रपने काव्य की रचना श्रपश्रंश भाषा में की। जिस प्रकार किनिशिरोमिण गोस्वामी तुलसीदास श्रीर महाकिव केशवदास को संस्कृत से हृटकर भाषा' में काव्य रचना करने के लिए संकोच का अनुभव करना पडा था, उसी प्रकार विद्वहर्ग के उप-हास से बचने के लिए संभवतः इस किव ने विद्वानों से इसे न पढ़ने की प्रार्थना की है और मध्यमवर्ग को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। अह-ह्याण अपने समय का महान् गीतिकार था। यह काव्य भी गीति-प्रधान काव्य है। मेघदूत की शैली पर लिखे गए अन्य काव्यों में प्रायः एक ही छुन्द पाया जाता है किन्तु इस किव ने अनेक गेय छुन्दों का सफल प्रयोग किया है। कथांश की न्यूनता और भाव-चित्रण की प्रधानता के कारण हम इसे भी गीतिकाव्य ही मानते हैं, प्रबन्ध नहीं।

जितने सन्देश-काव्य हैं सबमे गीतितत्त्व की ही प्रधानता दिखाई पडती हैं। कथा-वन्ध का ग्राग्रह सब में नहीं के बराबर है। उन्हें हम 'भाव-वन्ध' कह सकते हैं, 'कथा-वन्ध' नहीं। वियोगावत्था में हृद्य में उत्पन्न होने वाले ग्रंगित वेदनात्मक भावों का उद्घाटन ही दूतकाव्य-रचियतात्रों का लच्य है। मुक्तक रचना में कुछ काल के लिए रस-मग्नता की सामग्री होती है. किन्तु दीर्घकाल-स्थायी जो हृद्योद्दलकर समन्वित प्रभाव भाव-प्रवन्धों में होता है वह लघुकाय मुक्तकों में नहीं मिलता। काल्पनिक ज्ञुद्र कथा के संस्पर्श मात्र से भाव-निवन्धन में जो सुशृंखलता त्रा जाती है, उससे प्रण्यी ग्रौर प्रण्यिनी का पूरा-पूरा चित्र ग्रांखों के सामने ग्रा उपस्थित होता है ग्रौर ग्रालम्बन से पाठक ग्रौर श्रोता का हृद्य ग्रत्यन्त सामीप्य वा ग्रामिन्नता का ग्रानुभव करता है। यों तो पूज्य ग्राचार्यों ने उच्चकोटि के मुक्तककारों की भी प्रशंसा मुक्तकण्ड से की है ग्रौर उन्हे प्रवन्धकारों के समकच्च ला खडा किया है, जैसे ग्राचार्य ग्रानन्दवर्धन 'श्रमक्शतक' के रचियता ग्रमक्क किय की रचनाग्रों पर संघटना के प्रकरण में ग्रपनी सम्मित इन शब्दों में प्रकट करते हैं—

१. भाषा भिनात भोरि मित मोरी। हंसिने जोग हॅसे नींह खोरी ॥
—रा० च० मा॰, ना० का०, दो० सं० ९।
गीताप्रेस. गोरखपुर।

भाषा बोलि न जानही, जिनके कुल को दास। भाषा कवि भो भंदमति, पाँवर वेसवदासर्थी।

<sup>--</sup> कविप्रिया, प्रभाव २। १७ ।

"मुक्तकेषु हि प्रवन्वेष्विव रसवन्वासिनिवेशिनः कवयो दृश्यन्ते। यथाद्यमरुकस्य कवेमु ककाः शृङ्काररस-स्यन्दिनः प्रवन्वायमाणाः प्रसिद्धा एव।" —श्व०, उद्योत ३। कारिका ७ की वृत्ति ।

श्रयीत् 'प्रवन्य कार्यों के ही समान मुक्तकों में भी रसदन्य की प्रतिष्टा करनेवाले श्रमेक कवि मिलते हैं। जैसे श्रमस्क कवि के शृङ्कार रसवर्षी मुक्तक प्रवन्य के सदय प्रसिद्ध ही हैं।' इसी प्रकार शृङ्कार रस-मूर्ति सयदेव श्रपने समय के प्रस्थात कवि श्राचार्य गोवर्धन के श्रुंगारी मुक्तकों की प्रशंसा करते हुए उन्हें सबोंब श्रासन पर प्रतिष्टित कर देते हैं—

"राज्ञारोत्तर-सत्त्रमेयरचनेराचार्यगावर्द्ध न-स्पर्धी कोऽपि न विश्रुतः"।"
—गी॰ गा॰, ४।

श्चर्यात् 'श्चेगार रस की उत्तम रचना में श्चाचार्य गोवर्द्धन से होड़ तेने वाला नोई सुनने में नहीं श्चाया।' किन्तु लोक-हृत्य के श्चावर्जन की को क्षान्ता माव-चन्य दृत-काव्य में मिलती है, उसका श्माण मेयदृत की विश्विष्ठात है ही। श्चन्य सन्देश काव्यों में सन्देश मेजनेवाले पुरुष ही मिलते हैं किन्तु 'ण्यन दृत' श्चार 'सन्देश रासक' इन दोनों में सन्देश मेजनेवाली स्त्रिण हैं। इसका मी एक सुचिन्तित कारण प्रतीत होता है। सन्देश काव्य की दो प्रदुख विशेषताएँ देखने में श्चाती हैं, एक है उसकी श्चात्मानुमृतिपरकता श्चीर दृत्मी है उसकी गीतिनत्ता। किसी दृत काव्य में श्चात्मानुमृति का प्राधान्य है श्चीर किसी में गीतिन्त्य का। महाकृति स्टूकने श्चपने 'मृच्छुकृदिक' नाटक में पुरुष के गाने पर बड़ी विनोदपूर्ण किन्तु पते की बात विदृषक से कहलाई है। चेट श्चार्यचारदत्त की प्रतीज्ञा करता है, जो कि संगीत सुनने के लिए गए थे। दसी समय वह एक गीत गाता है, जो वड़ा भावपूर्ण है। वह गीत है—

"राश्स-पत्तक वलहे ण शक्ति वालिदुं, क्रयण पशत्त-कलत्ते ग शक्ति वालिदुम्। जृद-पशत्त-मनुरसे ण शक्ति वालिदुं, जे वि शहाविक्य दोरो ण शक्ति वालिदुम्॥''

—मृः, ऋं∘ ३।२।

र. जिस बैल को खेत चरने की आदत पड गई उसे, जो पर-स्त्री में श्रासकत हो गया उसे शौर जिसे जुझा खेलने का चस्का पड़ गया उसे रोका, नहीं जा सकता, इसी प्रकार किसी का स्वामादिक दोष दूर नहीं किया जा सकता।

इतने ही मे चारुदत्त ग्रा जाता है ग्रौर विदूषक से उसके गाने की प्रशंसा करता है। इस पर नाक-भौ सिकोडता हुन्ना विदूषक गीत के माधुर्य्य के प्रति अपना वैमत्य प्रकट करता है ग्रौर कहता है—

मम दाव दुवेहिं ज्जेन्व हस्सं जाञ्चदि। इत्थि ञ्चाए सक्कञ्चं पहन्तीए, मनुस्सेण त्र्य काञ्चलीं गाञ्चंतेण। इत्थिञ्चा दाव सक्कञ्चं पहन्ती, दिएणणवणस्सा विज्ञ गिट्टी, त्र्यहित्रं सुसुत्राञ्चिद् । मनुस्सो विकाञ्चलीं गाञ्चंती, सुक्ख-सुमणोदामवेट्टिदो वुहुपुरोहिदो विज्ञ मन्तं जवन्तो, दिदं मे ण रोञ्चदि।'' —मृ०, ग्रं० ३।

श्रर्थात् 'मुक्ते तो इन दोनो ही पर हॅसी श्राती है, स्त्री के संस्कृत पढ़ने श्रीर पुरुप के काकली गाने पर । सस्कृत पढ़ती हुई स्त्री ऐसी लगती है जैसे श्रिषक नई सुँघनी सूँघ कर स्न्सू कर रही हो श्रीर काकली गाता हुश्रा पुरुष सूखे फूला की मालाश्रों से ढके हुए चुद्ध पुरोहित की भाँति मन्त्र जपता सचमुच मुक्ते श्रच्छा नहीं लगता।' गउडवहीं का रचयिता महाकवि वाक्पति-राज प्राकृत काव्य की प्रशसा करता हुश्रा कहता है—

> ''णवमत्थदंसर्णं संणिवेस-सिसिरात्रो वन्ध रिद्धित्रो । त्रविरत्तमिर्णमो त्राभुवण-वन्धमिह रणवर पययस्मि ॥

- गडडवहो, प० सं० ६२।

त्र्यात् 'नूतन ग्रर्थ-दर्शन, सिन्नवेश माधुर्यं ग्रौर वन्ध की समृद्धि सृष्ठि के ग्रादि काल से केवल प्राकृत में पाई जाती है। ' इससे यही प्रतीत होता है कि संगीत के स्वाभाविक माधुर्यं की रक्षा के लिए घोयीक ग्रौर ग्रद्दहमाण ने ग्रयने गीतों को नारी की वाणी प्रदान की है। ग्रद्दहमाण ने तो प्रकृति की वाणी का ग्राश्रय ग्रहण करके ग्रयनी सूदम दृष्टि का परिचय दिया है। इस किव का तेरहवी या चौदहवीं शताब्दी में होना ग्रनुमित होता है। हेमचन्द्र के प्राकृत-व्याकरण में 'सन्देशरासक' के प्राप्त चार छन्द किसी पूर्ववर्ती किव के भी हो सकते हैं, क्यांकि सन्देशरासक' का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता।

उल्लिखित दूत कान्यों के त्रातिरिक्त उदयन-रिचत 'मयूर सन्देश', वासुदेवकृत 'मृंग-सन्देश', वामनभद्द वाण का 'हंसदूत' श्रौर विष्णुत्रात-विरिचित 'कोक-सन्देश' प्रसिद्ध हैं। इनमें 'कोक-सन्देश' का रचियता एक विदग्ध-हृदय किन प्रतीत होता है। इस किन का समय सोलहवों शतान्दी ईस्ती है। यह काव्य प्रा-प्रा नेघवृत का पटानुसरण करता है। उसी की माँति यह काव्य भी पूर्व-भाग और उत्तर माग नाम से दो भागों में विभक्त है। पूर्व भाग ने १२० छन्द तथा उत्तर माग में १८६ मन्दाक्तान्ताएँ हैं। कथा के लिए किंव की कल्पना है कि विहारपुर का कोई राजकुमार नो अपनी ियतमा के प्रगाद प्रेम में आबद्ध होकर दिन-रात स्त्रेर रमण करता है, दैव-योग से किंची मन्त्रविद् के मन्त्र द्वारा दूर देश में खींच लिया नाता है। अपनी प्रिया से वियुक्त होकर वह अत्यन्त सन्तत हो उठता है। इतने ही में उसे एक कोक पन्नी (चक्रवाक) दिलाई पड़ नाता है और वह उसी से प्रार्थना करके अपना सन्देश 'वामारामपुर' नामक नगर में ले नाने को कहता है। पहले कोक की प्रशंसा की गई गई है, फिर उसे मार्ग वताया गया है। मार्ग में आनेवाल विशेष स्थान हैं— अरखा, सुन्दरा, सचन्द्रा राजवानी, शान्ताकारा, रम्या, लोकमद्र शिवक्तेत, अयोच्या और नाथक्तेत्र— निते पूर्णानन्त भी कहते हैं। पूरा काव्य नेयवृत से प्रतिच्छायित हैं; किन्तु यह किंव चमत्कारिय विशेष दिखाई पड़ता है। यमक और रलेष का प्रचरता से प्रयोग किया गया है। कोक से प्रार्थना करते समय ही यमक का एक चित्र देखिए—

"विश्वासो मे भवति भवति प्राप्तिमात्रेण तस्मा-द्वव्ये नुस्रो विवर ! विवरप्रेष्मुनाऽलं स्मरेण । मत्येचस्या हृद्य-हृद्यन्नाशु पार्श्वं सखे ! स्या नृनं वित्तं सरति सरति प्रेष्टरूनेऽङ्गनानाम् ॥"

-को० सं०, प्र० भा०, ६।

वीच में शिव जी के प्रति मिक्तपूर्ण उक्तियाँ मेयदूत के ही आदर्श पर रखी गई हैं। जिसे मेय अपनी पिया विद्युत् के साथ मेजा गया था, उसी प्रकार कोक भी अपनी कोकी साथ मेजा गया है। अलकापुरी ते ही होड़ लेता वर्णन 'कामारामा' नाम्नी नगरी का किया गया है। अलका की सुरवाओं का वर्णन करते हुए यद्य ने कहा--

''नीवी-वन्घोच्छ्वसित-रिाथिलं यत्र विम्वाधराणां चौमं रागाद्निभृतकरेष्वाचिपत्सु प्रियेपु। द्यर्चिस्तुङ्गानभिमुखमपि प्राप्य रत्न-प्रदीपान् हीमृदानां भवति विफल्ल-प्रेरणा चूर्णमुष्टिः॥'' राजकुमार कामारामा की मुग्धात्रो की लाज ढकता हुन्ना कहता है——
"उद्यहीपे नवमणिरुचा रोचिते केलिगेहे
नीवी-बन्ध-न्नुटन-रिसके प्राग्णनाथे निशायाम् ।
लज्जाभाराद् विधुरमनसां यत्र मुग्धाङ्गनानां
काञ्ची नीलोपल-रुचिरहो किञ्चिदाश्वासहेतुः ॥'

-को॰ सं०, उ॰ भा॰, ८।

अन्त में मेंघ के समान कोक को भी आशीर्वाद दिया गया है और उसे प्रिया से आदेश प्राप्त करने के पश्चात् इष्ट देशों में विचरण के लिए कहा गया है। इस प्रकार काव्य समाप्त किया गया है। इस काव्य में चमत्कार-प्रियता के कारण हृदय-पच्च, जो गीतिकाव्य की आत्मा है, दव गया है। फिर भी काव्य-प्रेमियों के लिए यह मनोरञ्जक तो है ही।

'हसदूत' अनेक कियों ने प्रस्तुत किए हैं । वेदान्तदेशिक ने राम की ओर से सीता के पास हंस भेजा है । चैतन्य देव के विद्वान् शिष्य आचार्य रूप-गोस्वामी ने राधा की ओर से कृष्णं के पास 'हंस-सन्देश' मेजा है । यह काव्य सौ शिखरिणी वृत्तों में है ।

### आध्यात्मिक दूत-काव्य

कतिपय वैष्ण्व श्रीर जैन महात्माश्रो ने भी श्रपनी धार्मिक मान्यताश्रो श्रीर श्राध्यात्मक विचारों के प्रतिष्ठापन श्रीर विश्लेपण के लिए भी दूत-काव्यों की सृष्टि की है। जैन किंव विक्रम ने तेरहवीं शती ईस्वी में 'नेमिदूत' नामक काव्य का प्रण्यन किया। रूप गोस्वामी का हंसदूत भी धर्म के च्रेत्र में माधुर्य भावस्थ भक्ति की प्रतिष्ठा के ही लिए निर्मित हुन्ना है। 'हस-सन्देश' में मनोहंस को भक्ति-सुन्दरी के पास प्रेपित किया गया है। ऐसे काव्य शुद्ध गीति काव्य की कोटि में नहीं श्राते। इनका महत्त्व धार्मिक दृष्टि से ही विचारणीय है।

शास्त्रीय संगीत का विधान कान्य में तालो के निर्देशानुसार 'गीतगोविन्द' के पूर्ववर्ती किसी कान्य में नहीं मिलता तथापि गीति-निर्माण की छोर से भारतीय विव कभी पराङ्मुख नहीं हुछा। गीति का प्रकृत चेत्र-प्राकृत-समाज होने पर भी सन्चे सहुदय भारतीय संस्कृत (साहित्यिक) किव का हृदय भी गीति की स्निग्धच्छाया में छासीन हुए बिना रह न सका। मुक्त गीतियों में सिन्धु की-सी व्यापकता छोर विस्तार मले ही न हो, गम्भीरता

के प्रति तो सन्देह नहीं किया जा सकता। गीति-काव्य के भी, विचार करने पर दो स्तृष्ट रूप देखने में ज्ञाते हैं, एक तो वह जिसमें भाव विशेप की एक घारा दूर तक चली चलती है, हम उसमें कहीं बीच में ही रुकना नहीं चाहते ज्ञोर न तो बीच में ही कहीं रोक देना किव का ज्ञभीष्ट होता है। वह ज्ञपने पूर्ण भाव-वन्घ को हमें कर्णगोचर कराने के बाद ही विराम लेता है ज्ञौर पूर्ण भाव-वन्घ के समाप्त होने पर ही किव की ज्ञभिप्रेत रसाभिव्यक्ति होती है। इस भाव वन्घ में किव हमें प्रमुख भाव-भूमि में रखते हुए भी विविध भाव-भूमियों का दर्शन कराता हुज्ञा चलता है। इस प्रकार ऐसे 'गीति-प्रवन्घ' का चेत्र विस्तृत होता है। श्रोताञ्चो को किव का प्राय-सम्पूर्ण हृदय देखने का ज्ञवसर मिल जाता है। मुक्त गीतियों में यह बात नहीं होती, उसमें हम किव के हृदय का एक ज्ञंश मात्र, जो प्रमुख होता है, देख पाते हैं। सहदयों का मन इन दोनों प्रकार के गीतिकाव्य का महत्त्व स्वीकार करता है। इस प्रकार गीतिकाव्य के दो प्रकार हुए: (१) सवन्ध गीति ज्ञौर (२) मुक्त गीति।

#### सवन्ध गीतिकाव्य

सवन्ध गीति-कान्य में प्रसङ्ग-प्राप्त गौगा भावों के स्रोत भी आर्-आकर प्रमुख भाव-धारा में मिलते हुए प्रमुख भाव के विशेष उत्कर्प में सहायक होते हैं। इस सवन्ध गीति के भी दो प्रकार हैं—

(१) दीर्घवन्ध ऋौर (२) लघुवन्ध ।

'दीर्घनन्य' गीतिकाच्य के दो प्रकार होते हैं—

(१) बहुभावाश्रित श्रौर (२) एकभावाश्रित । इसी प्रकार 'लव्यवन्ध' गीति काव्य के भी प्रकट रूप में दो प्रकार हैं—

(१) अनेक-भावाश्रित और (२) एक-भावाश्रित ।

मुक्त गीतियों के शुद्ध दो प्रकार हैं-

(१) स्वानुभृतिपरक श्रौर (२) परानुभृतिपरक (Subjective) (Objective)

गीतिकान्य के जिन रूपों का विकास संस्कृत काल में हो चुका था, श्रागे चलकर प्रायः उपेक्तित ही रहे; किन्तु इघर 'छायावाद' युग में श्राकर उन विविध-रूपात्मक गीतो का विकास हमें बहुत दिनों के बाद फिर देखने को मिल सका है। गीतिकान्य के विविध प्रकारों श्रीर श्रवान्तर प्रकारों के स्वरूप

परिचय की सुविधा की दृष्टि से हम यहाँ उसका एक तरुवर शाखाओं-प्रशा- खाओं के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं—

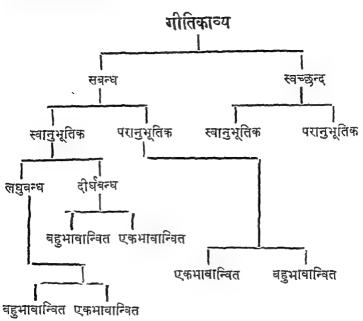

विशेष—ग्रात्मकथन के रूप में प्रस्तुत किए जाने के कारण, नाटक की मॉित, दूतकाव्य स्वानुभृतिपरक ही होते हैं। यो तो काल्पनिक नाटक में कथा-श्रंखला दूर तक चली चलती है, इसके विपरीत दूत काव्य में कथा-वस्तु होती ही नहीं। उसमें केवल पात्र और उसकी तात्कालिक स्थिति मात्र की कल्पना किव को करनी पड़ती है। अतः बहुसंख्यक दूतकाव्य तो शुद्ध स्वानुभृति-परक हैं ही किन्तु वाह्य रूप-विधान के साथ ही जो दूत-काव्य अपर-पज्ञाशित हैं, उन्हें परानुभृतिक गीति काव्य की श्रेणी से रखा गया है। ऐसे दूत-काव्य कम ही हैं। जैसे, 'पवनदूत' और अपश्रंश भाषा-वद्ध 'सन्देश रासक'।

सवन्ध गीतिकाव्य के 'परानुभृति-रूपाश्रित' प्रकार के 'बहु-भावाश्रित' काव्य के रूप में पवनदूत ग्रादि काव्य दिखाए जा चुके हैं। वे बहु-भावान्वित काव्य हैं। इनमें संयोग, नायक-नायिकेतर जनों के जीवन का उल्लास, ऐतिहासिक उल्लेख, भक्ति ग्रादि ग्रन्य विविध भावों के रञ्जक चित्र उसी प्रकार सजाए गए हैं जिस प्रकार मेघदूत मे। के विषय में प्रसिद्ध है। श्रतः 'चौर' नामक कोई दूसरा ही किव इसका कर्ता होगा। दूसरी श्रोर कीथ महोदय इस बात का जोरदार समर्थन करते हैं कि 'चौरपञ्चाशिकां' का रचियता महाकिव विल्हण ही था, जिसने 'विक्रमाइन्चिरित' लिखा। हॉ, वे उस लोक-प्रसिद्ध जनश्रुति के प्रति श्रवश्य श्रमास्था प्रकट करते हैं, जिसके श्रनुसार किव का प्रेम एक राजकुमारी से हो गया था श्रोर जब राजा को यह विदित हुआ तब उसने किव को प्राण्य-दण्ड की श्राज्ञा दी। फिर किव द्वारा उसी समय राजकुमारी के साथ हुए प्रेम का विवृत श्रीर मर्मस्पर्शी काव्य-बद्ध श्राख्यान सुनकर तथा श्रपनी पुत्री के सच्चे प्रेम का समाचार पाकर वह द्रवित हो गया श्रौर फिर प्रसन्नतापूर्वक दोनों को विवाह-बन्धन में बॉध दिया। रे

<sup>1.</sup> There was no Doubt a चापोत्कर king of Anhilwad, Called नीरसिंह; but he died in 920A.D., one hundred years before Bilhana's real date........Besides the Mss. existing in Karnat country, Give different name for the king and daughter: मदनाभिराम and यामिनीपूर्णतिलका, who lived in लच्मी मन्दिर in Capital of पाञ्चाल देश. Moreover, identical anecdote is told of another poet चौर to whom alse, in some Mss. in which पञ्चाशिका is ascribed. Finally in Bilhana's own account of his life-given in eighteenth canto of निक्तमाङ्क-चरित, no mention of the story is made." (Dr. Buhlar, introduction of निक्तमाङ्कदेव-चरित)।

<sup>2.</sup> Of purely erotic type is a regulator, which is certainly by Bilhana, author of Vikrama Charita. There is, of course, no truth in the picturesque tradition, which alleges that the poet contracted a secret union with a king's daughter, was captured and condemned to die, but won the heart of the sovereign by his touching verses, uttered, as he was led to execution, in which he recalls the joys of the love that had been. It is highly probable that there is no personal experiencee, at all, in these lines, whose warmth of feelings undoubtedly degenerates into license'.

<sup>-</sup>Classical Samskrit Literature, P. 120.

श्री दुर्गाशङ्कर शास्त्री ने तो एक जाली श्लोक पाकर इस काव्य को ही जाली सिद्ध करने का प्रयास किया ग्रीर कहा कि यह रचना काश्मीरी विल्ह्ण की नहीं है। उन्हें एक चौरपञ्चाशिका कहीं से मिली, जिसके ग्रन्त में यह श्लोक है—

श्रीमद्विक्रमधीर राजकुमुदः चन्द्रप्रकाश-कृतः
भूतं वेदयुगं च चन्द्रसिहतं श्रव्दे गते संख्यया।
एते श्रव्दगतेऽपि चौरकविना काव्यं कृतं संग्रहः
श्रीमत्पंडितधीरसत्सुधिकविः श्रीभट्टपञ्चाननः॥

इसमे दिया गया समय वि॰ सं० १४४५ है। ऐसा लगता है कि पद्य रचना के उत्साह में श्रौर पञ्चाशिका के प्रतिलिपिकार किसी श्रीभट्टपंचानन ने यह श्लोक सूचनार्थ और श्रात्मपरिचयार्थ सं० १४४५ में लिख डाला, जो श्रनेक श्रशुद्धियों से भरा है। श्रश्तु, श्रव हमें इन कतिपय विद्वानों के निष्कर्ष देख लेने के ग्रनन्तर स्वयं स्वस्थ चित्त से विचार कर लेना चाहिए । 'विक्रमाङ्कदेव चरित' में जहाँ किव ने ग्रात्म-परिचय प्रस्तुत किया है, वहाँ वतलाता है कि क्श्मीर छोडने के बाद उसे भिन्न-भिन्न भू-भागों में भटकना पड़ा। उत्तर से दिच्या की छोर बढ़ते हुए वह कुछ दिनों के लिए गुजरात मे रुक गया था। सम्भवतः 'कर्ण सन्दरी' नाम्नी नाटिका उसी समय लिखी गई जिसमें काव ने अनिहलवाड़ के वृद्ध राजा कर्णदेव का कर्णाट के राजा जयकेशी की पुत्री से विवाह होने का वर्णन किया है। 'विक्रमाङ्ग-चरित' के एक श्लोक से पता चलता है कि कवि को गुजरात में, जब कि वह वहाँ गया था, कुछ कष्ट श्रवश्य मिला था। गुर्जरों के चरित्रगत दोपों का उद्घाटन करते हुए कवि कहता है कि राह में ही उनसे परिचय हो गया । जिसके परिणाम-स्वरूप विव को मानसिक सन्ताप हुन्ना न्नौर वह तब तक दूर नहीं हो सका जब तक कवि ने भगवान् सोमनाथ का दर्शन नहीं कर लिया। श्रे ग्रतः यह मान लेना निराधार नहीं कहा जा सकता कि कवि कुछ दिनों तक महाराज कर्णदेव की राज-सभा को शोभित

१. कचावन्वं विद्यति न ये सर्वदैवाविशुद्धा-स्तद्भापन्ते किमपि भजते यज्जुगुप्सास्पदत्दम् । तेपां मार्गे परिचयवशादिजतं गुर्जराणां यः सन्तापं शिथिलमकरोत्सोमनार्थं विलोक्य ॥

करता रहा । उसके निवास-काल में ही कर्णदेव का विवाह 'सुन्दरी' नाम की राजकुमारी के साथ हुआ । नाटिका भी वही राजा के मनः प्रसादन के लिए लिखी गई । यह काश्मीरी विद्वान् राजकुमारी का शिच् क भी नियुक्त किया गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नही । बाद में 'सन्तापार्जन' करने पर किय दिच्चिए की ओर चला गया और विक्रम की सभा में ससम्मान रहकर 'विक्रम-चरित' की रचना की ।

एक अन्य अनुमान-प्रमाण भी यह सिद्ध करने के लिए दिया जा सकता है कि 'पञ्चाशिका' विल्हण की ही रचना है। विल्हण ने 'कर्णभुन्दरी' के अन्त में यह निर्देश किया है कि मै कालि की वाणी के पथ का पथिक हूं। कालिदास के कुमार-सम्भव काव्य की परिणित वीर रस में ही है, तारकामुर के युद्ध और उसके वध को लेकर ही काव्य का निर्माण हुआ है। रघुवंश में भी वीर रस का अनेक स्थलो पर सुन्दर परिपाक प्रत्यच्च है। विल्हण ने विक्रमाइदेव चिरत में केवल विक्रम (घछ) का ही जीवन-चृत्त नही दिया है, अपित उसके वंश की लम्बी परम्परा भी प्रस्तुत की है। जिस प्रकार 'रघुवंश' का प्रारम्भ एक लम्बी भूमिका से होता है वैसे ही 'विक्रमाइन्चरित' का भी आरम्भ होता है। कालिदास ने भूमिका में लिखा—

तं सन्तः श्रोतुमहिन्त संदसद्वयक्तिहेतवः। हेम्रः संलद्यते हाम्रौ विशुद्धिःश्यामिकाऽपि वा।।

-रघु॰ सर्ग १।

श्रर्थात् सहृदय विद्वज्जन ही इसकी परीचा कर सकते हैं जैसे स्वर्ण की परीचा श्रश्नि करती है। विल्हिंग ने कहा —

जल्लेख-लीला-घटना-पदूनां सचेतसां वैकटिकोपमानाम्। विचार-शाणोपल-पट्टिकासु मत्सूक्ति-रत्नान्यतिथीभवन्तु ॥ न दुर्जनानामिह कोऽपि दोषस्तेषां स्वभावो हि गुणासहिष्णुःः। द्वेष्यैव केषामपि चन्द्रखण्डं विपाण्डुरा पुण्ड्रक-शर्कराऽपि॥ —वि० च० सर्ग १। १६-२०।

४. यन्मूलं करुणानिधिः स भगवान्वल्मीकजन्मा मुनि यंस्यैके कवयः पराशर्मुतप्रायाः प्रतिष्ठा दघु ।
 सद्यो यः पिथ कालिदासवचसा श्री विह्लिणः सोघुना
 निव्यजिं फलितः सहैव कुसुमोत्तंसेन कल्पद्रमः॥
 —कर्णसुन्दरी, प्रशस्ति, २ ।

श्रशंत् यह काव्य चतुर रतन-परी च्कों के समान सहृदय काव्य-मर्मशें के हाथों में सौंपता हूँ, उनके परिष्कृत विचार ही निर्णायक होंगे, श्रोर दुष्टों का तो स्वभाव ही गुणियों से जलने का होता है, उनकी तो कोई वात ही नहीं। श्रागे चलकर जब किय सम्राट् श्राहवमत्ल का यशोवर्णन करता है, तब एक स्थान पर कालिदास की कही बात प्रकारान्तरित श्रालङ्कारिक रूप में यहाँ भी मिल जाती है। कालिदास का श्लोक है—

मन्दोत्करठाः कृतास्तेन गुणाधिकतया गुरौ । फलेन सहकारस्य पुष्पाद्गम इव प्रजाः ॥ रघु०, सर्ग ४।६ ।

ग्यु के गुर्गों से मुग्ध होकर प्रचा-जन महाराज दिलीप को उसी प्रकार भूल गए जिन प्रकार आम के फल को देखकर लोग उसकी मञ्जरी को भूल जाते हैं। वितहरंग कहते हैं—

श्चन्यायमेकं कृतवान् कृती यश्चालुक्य-गोत्रोद्भव-वत्सलोऽपि। यत्पूर्व-भूपाल-गुणान् प्रजानां विस्मारयामास निजेश्चरित्रैः॥ —वि० च०, सर्ग १। १०१।

श्रर्थात् श्राहवमल्ल के चरित्र को देखकर प्रका पूर्ववर्ती चालुक्यवंशीय राजाश्चों के गुर्णों को भूल गई।

इसके श्रातिरिक्त निस वैदर्भा रीति के लिए प्राचीन काल से कालिदास प्रिस्ट हैं, उसी पथ के पियक निल्हिण भी हैं श्रीर इस रीति की इन्होंने मुक्त कराठ से प्रशंसा भी की है। इस प्रवन्ध के श्रातिरिक्त इनकी 'कर्णसुन्दरी' नाटिका कालिदास के 'मालिवकाशिमित्र' से कथावस्तु श्रीर रचना-शिल्म की दृष्टि से बहुत कुछ सम्य रखती है। श्रातः कालिदास ने 'नेवदूत' की रचना करके निस स्वच्छन्द किन प्रकृति का परिचय दिया था, श्रापनी उसी स्वच्छन्द प्रकृति के कारण इस किन ने भी 'चौर-पञ्चाशिका' की रचना की होगी; क्योंकि यहाँ किन को श्रात्मानुभृति की श्रामिन्यक्ति का पूरा उन्सुक्त चेत्र मिल जाता है। श्रव्य कान्य-निर्माण में परानुभृतिपरकता होने के कारण किन का पूरा प्राप्त किन सारण किन का पूरा प्राप्त की मान्यता उसी परम्परा को मिली हुई थी। कालिदासानुगामी इस किन ने भी उस बन्धन के दूर कर दिखाया। 'निक्रमाङ्क-चिरत' की भूमिका में इन्होंने प्रोदि-प्रकर्ष

१. विक्रमाङ्कदेव-चरित, सर्ग १, श्लोक-संख्या ६ ।

लाने वाली नवीन रीति को प्राचीन रीति से ऋषिक श्लाध्य कहा है। र स्रातः श्रपने हृदय की प्रेम-वेदना की श्रिमन्यक्ति के लिए 'चौरपञ्चाशिका' की **त्रात्मानुभृति-प्रधान रचना, जो 'मेघदूत' के ही समान ही वि**ष्रलम्भ शृङ्गारा-श्रित है, ग्रवश्य की । स्वच्छन्दता-प्रियता में एक बात में तो ये कालिदास से भी त्रागे बढ़ गए हैं। वह यह कि कालिदास को तो त्रात्माभिव्यक्ति के लिए यत्त की कल्पना करनी पड़ी किन्तु इस महाकवि ने श्रपने उद्गार श्रपने ही शब्दों में प्रकट किए। शुद्ध संस्कृत-साहित्य में त्रात्मानुभृति प्रधान यह प्रथम काव्य है, यहाँ किव का व्यक्तित्व बन्धन को तोड़कर साहस के साथ सामने श्रा खडा हुआ है। हिन्दी के आधुनिक 'छायावाद' के पूर्व अन्यत्र यह बात देखने को नहीं मिली। यही कारण है, यह शुद्ध गीति-काव्य भाव चेत्र में गहराई के विचार से 'मेघदूत' से भी आगो बढ़ गया है। यह 'एकभावान्वित' सबन्धगीति है। यों तो उसकी सभी कविताएँ मुक्त रूप में अलग-अलग रसोहीति में समर्थ हैं, तथापि पूरा कान्य-बन्ध हृदय पर श्रीर भी गम्भीर प्रभाव डालने में समर्थ होता है, इसीलिए यह 'सबन्ध गीतिकान्य' की श्रेणी में रखा गया है। बिना स्वानुभूति के काव्य में भाव की असीम गहराई कभी लाख यत करने पर भी आ ही नहीं सकती । इसकी कतिपय गीतियो को मै सबके समच रख कर मै इसे प्रमाणित करना चाहूँगा—

श्रद्यापि तां निधुवन-क्लम-निःसहाङ्गीमापाग्डु-गग्ड-पतितालक-कुन्तलालिम् ।
प्रच्छन्न-पापकृत-मन्थरमावहन्तीं
कण्ठावसक्त-मृदु-बाहु-लतां स्मराभि ॥
—चौ॰ पं॰ ४।

श्रर्थात् सम्भोग के श्रम को सह सकने में ग्रसमर्थ, पीताभ कपोलों पर विखरी हुई श्रलकावली से शोभित, प्रच्छन्न पाप-कर्म से कम्पित होकर मेरे कराठ में श्रपनी कोमल वाहु-लता डाल देनेवाली उस प्रिया को मैं अब भी भूल नहीं पाता।

१. प्रौढि-प्रकर्षेणं पुराण-रीति-व्यतिक्रमः श्लाघ्यतमः पदानाम् । श्रत्युन्नति-स्फोटित-कञ्चुकानि वन्द्यानि कान्ता-क्रुचमएडलानि ॥ —विक्रमाङ्क-चरित, स० १। १५ ।

श्रद्यापि तां यदि पुनः श्रवणायताचीं पश्यामि दीर्घ-विरह-क्वरिताङ्ग-यष्टिम् । श्रङ्गेरहं ससुपगुद्य ततो ऽतिगाढं नोन्मीलयामि नयने न व तां त्यजामि ॥ ची० पं॰, ६ ।

श्रयोत् कानों तक फैले हुए विशाल नयनों वाली श्रयनी प्रियतमा की यदि मैं पा चाऊँ तो दीर्घ विरह-च्चर से तत उस क्षशाङ्गी को छाती से लगा सूँ, उसके श्रेगों को श्रयने श्रङ्गों में छिना सुँ श्रोर उसकी मनोहारिणी छिव को श्राँखों में मर कर श्राँखें वन्द कर सुँ श्रीर फिर कभी भी न छोड़ूँ।

श्रद्यापि तन्मनसि सन्परिवर्तते मे रात्रों मिय जुतवित वितिपालपुत्र्या । जीवित 'मङ्गलवचः परिहत्य कोपात्कर्णे कृतं कनकपत्रम्नालपन्त्या ॥
—चो० पं०, ११ ।

"एक बार की बात है कि कवि के किसी अपराव पर गडकुमारी ने मान किया था भ्रीर राज्या पर करवट बदल कर मीन पड़ी हुई थी, भ्रापने कान का कर्ण्यक्त भी निकाल कर दूर रख दिया था। इसी बीच कवि को छींक ह्या गई लोगों में ऐसा विश्वास चला आता है कि छींक अमंगल-चनक होती है, किन्तु यदि पास में रहने वाला केंद्रे व्यक्ति 'बीव' ग्रयवा ् 'शतंत्रीव' कह दे तो वह ग्रमङ्गल मिट बाता है । उस समय कृति-प्रिया यद्यपि रूठी हुई थी तथापि पित के अमङ्क की आगङ्का से उसने क्रोब त्याग कर तुरत 'र्जाब' ( र्जाबित रहो ) का उचारण किया श्रीर श्रयने उतारे हुए सीमाग्य के चिह्न-त्वरूप सोने के कर्णपूजी की कानों में तुरन्त पहन लिया।" वह बटना श्रव भी ब्वों-की-त्यों मेरे मानस पट श्रंकित है। यह गीति कवि की श्रनुमृति का व्यलन्त प्रमाण है। श्री एन. एन. पत्रीकर का कहना है कि उन्हें चौरपञ्जाशिका की जो पाँच प्रतियाँ मिलीं उनमें बहुत से पढ़ों का एक-दृष्टरे में अभाव है किन्तु को पद सभी प्रतियों में उपलब्ब हैं श्रोर दिनकी रंख्या बहुत कम है, उनमें से एक यह भी है। कि के मार्वो की तीव्रता इतनी शक्तिमती है कि वह प्राचीन मर्यादा-पथ का भी श्रातिक्रमण् कर कार्ता है। मादना का यह उद्दान वेग कविराट काालिदास में भी नहीं मिलता । ऋवि-मानम को मथते हुए माव उसके सहज उच्छ् वासों में उतर पड़े हैं । गीति काव्य में लिस भाव समात् को अपेका होती है। वह अपनी समस्त महिमा को उमेटे हुए इस काव्य में प्रतिष्ठित है। यही कारण है कि वहुत से

<sup>1.</sup> This is one of the very few stanzas found in all the vertions. —S. N. Tarpatrikar, critical note on stanza No. II, नो॰ पं॰ I

किवयों ने इस काव्य की अनुकृति पर प्रचुर परिमाण में किवताएँ प्रस्तुत कर दीं और इसके जवाव मे 'पंचाशत्प्रत्युत्तर' भी राजकुमारी ओर से प्रस्तुत कर दियां गया । बुहर महोदय तो विल्हण के काव्य सौन्दर्य पर मुग्ध होकर इनका-गुण-कीर्तन करते हुए इनके काव्य-संरच्चण के लिए सबको सावधान करते हैं —

"His composition deserves to be resqued from oblivion.......he possesses a spark of poetical fire. Really beautiful passages occur in every Canto. Bilhan's worse is flowing and musical, and his larguage, simple."

--Dr. Buhler, Introduction to विक्रमाङ्क-चरित।

अन्त में एक गीति और देकर मै इस श्रेष्ठ गीतिकाव्य की चर्चा समाप्त करता हूँ । यह गीति टिहरी-निवासी पं० महीघर किव वेदान्ती द्वारा सम्पादित संस्करण में ५१ वे पद्य के रूप में चौरपञ्चाशिका मे रखा गया है, किन्तु श्रो एस. एम. ताडपत्रीकर द्वारा सम्पादित संस्करण में यह परिशिष्ठ सं० ४ मे 'पाठान्तरेषु दृष्टानि अधिकानि पद्यानि' के अन्तर्गत दिया गया है। पद-वन्ध, प्रासादिकता और भाव-प्रकर्ष की दृष्टि से यह अवश्य ही काव्य की अन्तिम गीति होनी चाहिए। काव्य के अन्त मे वृत्त-परिवर्तन—५० गीतियाँ 'वसन्तितलका' मे हैं और यह शादू लिविकीडित' वृत्त है—भाव के ही समान इसकी परिणति का द्योतक है। कामना भी किव की अन्तिम है—

पञ्चत्वं ततुरेतु भूतिनवहः स्वं स्वं विशत्वालयं याचित्वा दुहिग्गं प्रणम्य शिरसा भूयादिदं मे वपुः । तद्वापीषु । पयस्तदीयमुक्तरे ज्योतिस्तदीयाङ्गगे— व्योन्नि व्योम तदीयवत्मेनि धरा तत्तालवृन्तेऽनिलः ॥

-चौ० पं० ५१।

श्चर्यात् "मेरा शरीर पञ्चत्व प्राप्त करे, इसके पाँचो महाभूत अपने महत् स्वरूप में मिल लायं। किन्तु हे ब्रह्मा, मेरी यह श्चन्तिम प्रार्थना है कि मेरे शरीर का ज्लान्तत्व उसकी उस वापों के जल में रखना जिसमें वह स्नान करती है, ज्योति-तत्व उसके द्र्पण में सुरिच्चित कर देना, श्चाकाश-तत्त्व उसके श्चामन में रख देना, पृथ्वी का श्चश उस पथ में रख देना जिस पर वह सञ्चरण करे श्रीर पवनांश को उसके पंखे में संजो कर रख देना। कितनी कॅची मावना है, प्रेम का कितना दिश्य स्वरूप है, प्रण्ति की केई सीमा नहीं है श्रीर है प्रिया के निमित्त श्रात्मोत्सर्ग का कितना महान् सन्देश तथा प्रियतना से कमी विश्वत्त व होने की कितनी मर्ममेदिनी श्राक्षांशा! इस काव्य के द्वारा विल्हण विश्वतम्म के केंत्र में सवांच गीतिकार सिद्ध होते हैं। स्वरंगत्तर ब्रिटल होते गए समाज के चड़ बन्धनों ने इस कृति की स्वरूप-रज्ञा में श्रवर्य बावा पहुँचाई है, श्रीर इस पद्धति पर गीति-सध्य प्रस्तुत करने वालों को श्राना नाम तक देने का आगे सहस नहीं हो मका। किन्तु सहद्वीं का क्रयहार यह काव्य स्वा से रहा है, इसका प्रमाण कविवर जयदेव की वह स्कि है, विसमें उन्होंने 'चौरपंचाशिका-कार के कविता-कामिनी का चिश्वर-निकर कहा है—

यत्यारचोरित्वङ्गर-निकरः कर्णपृरो मयूरो भासो हासः कविङ्कल-गुरुः कलिदासो विलासः । हर्षो हर्षो हृद्यवसितः पद्धवाणस्तु वार्णः कर्षा नेपा कथय कविता-कामिनी कोतुकाय ॥

—प्रसन्न रावव, प्रस्ता॰, २२।

यहां जबदेद ने मर्बष्यम चार कि [दिल्हण] को सर्वोच्च स्थान दे दिया है, पढावली में भी प्रथम कीर किवा कामिनी के वेश-णश के रूप में भी उसके क्रिंगों में भी सर्वोच्च स्थान । वाल्य में बिढ किनी वामिनी में उत्तर-लिखित क्राभ्यण न हों तो उसका कामिनीत्व नहीं हिए सकता; हास, विलास हर्ष, काम रमणी के नित्य गुण-धर्म नहीं हैं, अवसर विशेष पर ही इनका उन्नव होता है. जिल्लु वेश-पश नारी-शरीर का नित्य गुण है । इसके अभाव में अन्य गुण-धर्म निक्य कीर प्रभावहीन हो लाएंगे । क्रवः जबदेव ने विल्हण के उपनान के रूप में चिकुर-निकर को ला कर न्याय तो किया ही है, अपनी कवि-शक्त कीर सहववता का परिचय भी प्रस्तत कर दिया है । चिकुर-निकर बढ़ होने पर भी नेत्ररखक, मुक्त होने पर भी हदयवार्चक । उसी प्रकार चौर कांव की कवि प्रतिमा महाकाव्य और रूपक में बढ़ होने पर भी कोतुकपूर्ण और 'चौर-पञ्चशिका' के रूप में मुक्त गीतियों में तो और भी उन्माद कारिणी ।

#### पश्चित्रका का प्रभाव-क्षेत्र

विल्हुण कवि की चौरपञ्जाशिका से प्रमावित होकर अनेक प्रतिमाशाली

कियों द्वारा प्रभूत मात्रा में मुक्तवन्य श्रीर सवन्ध दोनों प्रकार का काव्य प्रस्तुत किया गया विल्ह्या श्रीर राजकुमारी के प्रेमाख्यान को लेकर जो लिलत काव्य लिखे गए हैं श्रीर जिन्हें विल्ह्या-रचित ही कहा जाता है, वे चाहे विल्ह्या के हों श्रथवा किसी श्रन्य किव वा किवयों के, वह गीति-काव्य के सम्पूर्ण वैभव से पूर्ण है। उनमें एक काव्य का नाम 'विद्यासुन्दर' है। इसमें प्रारम्भ में कृष्ण-स्तुति द्वारा मङ्गल-पाठ है, फिर विद्या नाम्नी राजकन्या की प्रार्थना की गई है, जो विद्या के प्रेमी द्वारा ही रचित हो सकती है। वह इस प्रकार है—

राजात्मजे काम-कला कलापे संगीत-विद्या-रसिकेम्बुजाश्री। हेमश्रभे पीननितम्वविम्वे विम्बोष्ठि रम्भोरु मिय प्रसीद्॥

'चौरपञ्चाशिका' से होड लेने वाली गीतियाँ इसमें भी हैं। भ्रमर श्रौर कुसुम' कोकिल श्रौर श्राम्रमंजरी श्रादि श्रन्योक्तियों की मार्मिक शोभा दर्शनीय है। काव्य का विशेषांश प्रश्नोत्तरों में निबद्ध है। कालिदास के मेघदूत की एक गीति की भावव्छाया उससे भी कही श्राधक उद्दाम रूप मे यहाँ मिलती है। श्रलकापुरी की मुग्धाङ्गनाएँ प्रियतम द्वारा नीवी-बन्ध खोल दिए जाने पर लज्जाकुल होकर रत्न-प्रदीपों को बुक्ताने के लिए निष्फल चूर्ण की मूठ फेंकती है। यहाँ भी बैसे ही श्रवसर पर राजकुमारी फूँक मारकर दीपक को तो बुक्ता देती है किन्तु श्राभृषण के रत्न ने प्रकाश को किञ्चिन्मात्र भी कम न होने दिया। दोनो को श्रामने-सामने रखकर देखिए—

नीवी-वन्धोच्छ्वसित शिथिलं यत्र विम्बाधराणां सौमं रागादिनभृत-करेष्वाचिपत्सुः प्रियेषु । स्त्रचिस्तुङ्गानिभमुखमिप प्राप्य रह्न-प्रदीपान् हीमूढ़ानां भवति विफल-प्रेरणा चूर्णमुष्टिः ॥ — ड॰ मे॰, ४ । दृष्टं तज्ज्ञधनस्थलं स्तनयुगं लज्जाभर-व्याञ्जला वाला सत्कवरीसुपुष्प-विलसन्मल्लाहते दीपके । चव्चद्रह्न-सुतेजसा समभवदीपोपमे तत्स्फुटं दृष्ट्या कान्तिगुणाधिकं स्मितमुखी संत्यक्तलज्जाभवत् ॥

—विद्या०, ३६।

श्री ताडपत्रीकर द्वारा सम्पादित 'चौरपञ्चाशिका' के परिशिष्ट, भाग एक में इस काव्य की 'पूर्वपीठिका' श्रौत्तराह-पाठानुसार ७४ वृत्तों में निबद्ध है, जिसमें किव की प्रोम-कथा दी हुई है। दूमरे भाग में 'दान्तिगात्य-पाठानुसारी' भेमाख्यान सन्त्रिबद्ध है। पहले प्रोमाख्यान में राजकुमारी का नाम 'शशिकला' है, जो ग्रानहिलपत्तन के राजा वीर सिंह ग्रोर उनकी पट्टमिंहपी सुतारा की पुत्री है। किन्तु इसमें राजकुमारी का नाम 'वामिनीपूर्ण तिलका' वताया गया है ग्रोर वह पाञ्चालदेश के 'लद्मीमिन्दर नगर' के राजा 'मदनाभिराम' ग्रोर उसकी रानी 'मन्दारमाला' की पुत्री कही गई है। दोनों के ग्राख्यान में बहुत ग्रन्तर है, किन्तु कि द्वारा ग्रच्यापन का उल्लेख ग्रोर साजियज प्रेम दोनों ही में समान रूप में ग्राङ्कित है। दािच्छात्य पाठ में कि की काव्य-चमता ग्रोर उसके साथ रूप, वचन-चातुर्घ्य ग्रादि की प्रशंसा भी विशद रूप में प्रस्तुत है। विल्हण की काव्य-शक्ति को ग्रप्रतिम कहा गया है—

"वासः शुभ्रमृतुर्वसन्तसमयः पुष्पं शरन्मिल्लका धानुष्कः कुसुमायुधः परिमलः कस्तूरिकाऽस्त्रं धनुः । वाणी तर्करसोज्ज्वला प्रियतमा स्यामा वयो यौवनं मार्गः शाङ्कर एव पञ्चमलया गीतिः कविर्विल्हणः॥"

-वि० च०, १४।

ग्रन्यत्र,

श्राकारे मद्नः सुकान्य-रचना चातुर्ग्य युक्तो गुरुः, सद्भाषास्त्रिप दृश्यते च चतुरस्तं दृष्टवत्यिस्त्रियः। स्वप्राणेश्वर-सङ्गमं सुखकरं त्यक्त्वा न जीतन्त्यहो तस्यान्ते सुकुमारया तनययाभ्यासः कलानां कथम् ?॥

—वि० च०, १८ ।

पद्य-संख्या दोनों ही में १०० है। इसके पश्चात् परिशिष्ट, भाग ३ में राजकुमारी द्वारा विल्हण की पञ्चाशिका का उत्तर ५० पद्यों में किसी 'भूवर' नामधारी कवीश्वर द्वारा रचित दिया हुन्ना है। इस प्रकार इम देखते हैं कि 'चौरपञ्चाशिका' को लेकर म्रलग एक विशिष्ट साहित्य ही प्रस्तुत किया जा चुका है। विल्हण ने ही सर्वप्रथम कवि-च्यक्तित्व को काव्य में वन्वन-मुक्त करने का महान् साहस किया है। इनके हाथ में म्राकर गीतिकाव्य ने म्रपने सहज सुन्दर रूप को प्राप्त किया है।

उत्तरकालीन संस्कृत के किवयों पर इस गीति-कान्य का प्रभाव ग्रवश्य पड़ा, श्रौर उसका प्रमाण हमें चौरपञ्चाशिकाश्रित परवर्ता रचनाश्रों में मिला, किन्तु बहुभावान्वित श्रौर एकभावान्वित 'सवन्ध-कान्य' के दोनों रूप हिन्दी में इधर ग्राकर देखने को मिले, श्रागे चलकर उनका उल्लेख किया चायगा।

## राधा का मबतरग

कवि-कुल-गुरु कालिदास के मेघदूत की शैलो पर हिन्दों में काव्य-रचना नहीं हुई, किन्तु विल्हण को स्रात्मानुभृतिपरक 'सवन्घ' गीति-पद्धति का द्वार श्रवश्य ही उन्मुक्त हो गया। चिद्यो से दवे हुए कवि-व्यक्तित्व ने सर्वप्रथम 'मीरॉवाई' को पाकर मुक्ति का प्रा-पूरा अनुभव किया। मीराँ ने 'लोक-लान कुल की मरजादा' को विदा देने में तिनक भी हिचक नहीं दिखाई श्रौर सन्तों के साथ वैठकर अपने प्रणय का उद्गार नि सङ्कोच भाव से सुनाया। एक तो वे नारी थों श्रौर उसके साथ ही साथ विवाहिता भी, किन्तु उनका हृदय दमघींट कारागार को ऋपनी पूरी शक्ति से, ऋपूर्व साहस से तोड़कर वाहर निकल त्राया । मुक्ति के कवच में सुरिच्चित उनके हृदय पर लोक के वाग्वाण त्रा-म्राकर ऋपनी पैनी नोकों से हाथ घो वैठे स्रौर वह स्नानन्द-विभोर स्वर्गीय प्रग्रय के गीत गाने से च्रग् भर के लिए भी विरत नहीं हुन्ना। इनके गीत स्वच्छन्द गीति-कान्य की परम्परा में हैं, जिनके मूल ग्रौर विकास का उल्लोख पहले हो चुका है। मीरॉ के प्रेम के ख्रालम्बन भगवत्ता-प्राप्त कृष्ण थे, जिनका उनके प्रत्यच् जीवन से कोई प्रत्यच् सम्बन्ध नहीं था। हमारे पुराणों ने तो उनके साथ कुल-नधू गोपियों के स्वैर विहार को भी धार्मिक दृष्टि से उच्चादर्शनिष्ठ ग्राचरण घोषित कर दिया था । श्रीमद्भागवत हिन्दू जाति का एक महान् धार्मिक ग्रन्थ माना जाता है, उसमें कृष्ण प्रच्छन जार-रूप में चित्रित किये गए हैं। देखिए-

वाहुप्रसार-परिरन्भकरालकोरू-नीवी-स्तनालभन-नर्मनखात्रपाठैः । स्वेल्यावलोक-हसितैत्रेजसुन्दरीणामुत्तम्भयन् रितपति रमयाछ्यकार ॥ —श्रीमद्भा०, स्कं०१०, श्रध्या० २९।४६

"श्रीकृष्ण ने हाथों को बढ़ाकर आलि इन करके, श्रलको, जाँचों, नीवी-वन्यनों, कुचो का स्पर्श करके, नख-चृत करके, कटाच्त्यातपूर्वक हॅस-हॅसकर व्रज्ञसुन्दरियों ने कामीदीपन करके उनके साथ रमण किया।" श्रीकृष्ण जब छिप जाते ये तब गोपियाँ उसी प्रकार ज्याकुल हो जाती थी, जिस प्रकार गज-यूथप के कहीं आँख से ओक्सल हो जाने पर हथिनियाँ सन्तस और व्याकुल हो जाती हैं और फिर वन-वीथियों में मटकती हुई श्रश्वस्थ, झच्, वट, मालती, मिल्लका श्रादि से कृष्ण का पता पृछ्तीं, उनके पथ का निर्देश पाने के लिए याचना करती थीं । इसी श्रवसर पर कृष्ण किसी सबसे प्रिय गोपी को कन्वे पर उठाकर सबसे दूर भाग निकले ये श्रौर उसका श्रपने हाथों शृंगार करके उसके साथ स्वेच्छ्या रमण किया था—

श्चन्ति संगवित सहसैव व्रजाङ्गनाः । श्चतप्यंस्तमचन्नाणाः करिण्य इव यूथपम् ॥ —भाग०, १०१३०।१ ।

× × × ह्यो वः कच्चिद्श्वत्थ सच्च-न्यप्रोध नो मनः । नन्दस् नुगतो हत्वा प्रेम-हासावलोकनैः ? ॥ मालत्यदर्शि वः कच्चिन्मल्लिके जांति यूथिके । प्रीति वो जनयन्यातः करस्पर्शेन माधवः ? ॥ —भाग०, स्कं०, १०।३०। ५ ८ ।

—वहीं, अध्या॰ ३०। ३४, ३५।

पुराणों में आकर कृष्ण को रिषया का जो रूप प्रदान किया गया, वह महाभारत के कृष्ण से सर्वथा भिन्न है। इस महान् परिवर्तन की खोज करके अनेक इतिहासज विद्वानों ने यह सिद्ध किया है कि भारत में बाहर से आकामक के रूप में आनेवाली आभीर जाित के राधा और कृष्ण कुल-देवता थे, इनका विलासी रूप ही उनके यहाँ प्रतिष्ठित था। जब आभीर जाित भारत में वस गई तब जिस प्रकार आभीर जाित भारतीय याद्वां में शुल-मिल गई उसी प्रकार उनके पृच्यदेव कृष्ण महाभारत के यहुवंशी कृष्ण के स्वरूप में मिलकर एकाकार हो गए। धीरे-धीरे लोक के स्वभावतः शृंगारिवय होने के कारण कृष्ण के शृंगारी रूप को ही सर्व-मान्यता प्राप्त हो गई और महाभारतवाले कृष्ण का राजनीतिज्ञ-स्वरूप उससे आच्छन्न हो गया। 'राधा' जो आभीरो की कुलदेवी थीं, उनका प्रहुण पहले लोक-गीतों में हुआ। बहुत बाद में रिक भक्तो द्वारा उनकी प्रधान गोपी का रूप प्रदान कर दिया गया। जैसा कि नर्वविदित है, लोक-भाषा-बढ़ लोक-गीत धीरे-धीरे अतीत के गहुर

१. देखिए, डॉ॰ हजारो प्रसाद द्विवेदी का 'हिन्दी साहित्य'।

में समाते गए, उनका लिपिवद्ध रूप सुरिच्चित नहीं रखा गया। अपद जनता उन्हें स्मृति पर ही अङ्कित करती थी, और भापा-परिवर्तन के साथ वे भी परित्यक्त और विस्मृत होते गए। जो भाषा जनता के बीच व्यवहृत थी. वहो विशुद्ध प्राकृत थी, किन्तु उसके सौन्दर्य पर मुग्ध होकर विद्वान् परिस्ति। ने उसका संस्कृतानुसार संस्कार किया और उस संस्कृतीकृत रूप को लिखित साहित्य में स्थान दिया। यदि विशुद्ध प्राकृत वा ग्रपभ्रंश में निवद्ध लोक-साहित्य त्राज उपलब्ध होता तो उसमें राधा-कृष्ण की लीलास्रो का उन्मुक्त गान अवश्य मिलता। कहने का तात्पर्य यह कि लीला-विहारी राधा और कृष्ण को बहुत पहले से लोक-मान्यता प्राप्त हो चुकी थी श्रीर लोक-प्रतिष्ठित महापुरुष के स्वरूप के माध्यम से जनता मे धर्म का सन्देश पहुँचाना सरल हो जाता है, भारतीय मनीषा सदा से इस सिद्धान्त की कायल रहा है। इसी दूरदर्शिता को दृष्टि में रखकर अवतारो की परिकल्पना हुई, अौर इसी तथ्य को मानकर गौतम बुद्ध को प्रमुख दशावतारों में आगे चलकर प्रतिष्ठित कर दिया गया। स्रतः पहले से लोक के हृदय के भीतर प्रतिष्ठित राधा-कृष्ण के रसिया रूप को धर्म-चेत्र में प्रतिष्ठित करके मनीषियों ने उसे आध्यात्मिकता के ब्रावरण में खुले रूप में मान्यता प्रदान कर दी ब्राथवा यों कहें कि उन्हे मान्यता प्रदान करने के लिए बाध्य होना पड़ा। धर्म के सन्देश-बाहक 'भागवत' ने भी पहले तो खुलकर कृष्ण और गोपियों की केलि-कीड़ा का वर्णन किया, किन्तु प्रबुद्ध होती हुई जनता को आध्यात्मिकता की मीठी थ9की देकर फिर शान्त कर देने का बीच-बीच में यत्न भी किया अपनी चौकन्नी श्रॉखों से कथा-धारा के बीच-बीच मे श्रोताश्रों की श्रोर देख-देख कर। श्री मद्भागवत में ही देखिए-

> "रेमे तया चात्मरत आत्मारामोऽप्यखण्डितः। कामिनां दर्शयन्दैन्यं स्त्रीणाश्चैव दुरात्मताम्॥ —भाग०, स्कं० १०, ष्ट्राध्याय २०-३५।

"श्रीकृष्ण श्रात्माराम हैं श्रीर हैं श्रांकित, उन्होंने तो केवल कामियों की दीनता श्रीर क्षियों की दुरात्मता को दिखाने के लिए ही ऐसा किया।" श्रातः कृष्ण का श्रद्धेय, श्रातङ्ककारी, प्रभविष्णु महाभारत-वाला-स्वरूप एक श्रोर रख दिया गया श्रीर उनका प्रेमी का सामान्य लोक-समर्थित रूप ले लिया गया। श्राभीरों के देवता कृष्ण को तो भागवतकार ने श्रपनाया, पर उनकी देवी राधा को प्रत्यन्त श्रपनाने का साहस नहीं किया; क्योंकि प्राचीन

मान्य ग्रन्थों में कहीं उस नाम का उल्लेख तक नहीं था। किन्तु जनता तो राधा को चाहती थी, उसे कैसे सन्तुष्ट किया जाय? यह विचार कर भागवत-कार ने राधा की कल्पना के लिए कृष्ण की एक अनन्य-प्रिया गोपी को गढ़ा, जिसमें लोगों को राधा का आभास मिल जाय। उसी को लेकर कृष्ण अन्य गोपियों को त्यागकर एकान्त में रमणार्थ निकल जाते हैं और उन्हें खोजती हुई गोपियों को कहना पड़ता है—

कस्याः पदानि चैतानि वालाया नन्दसूनुना । श्रंस-न्यस्त-प्रकोष्टाया करेणोः करिणा यथा ॥ श्रनयाऽऽराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः । यन्नो त्रिहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्रहः ॥

—भाग०, स्कं० १०, ऋध्या० ३०। २७, २८।

"कृष्ण के साथ जानेवाली किस गोपी के पैरों के ये चिह्न हैं! जिस प्रकार हिंथनी हाथीं के कन्धे पर अपनी सूँड रखकर जाती है उसी प्रकार कृष्ण के कन्धे पर हाथ रखकर वह गई है (क्योंकि दोनों के पैरों के चिह्न समानान्तर साथ-साथ अगो वने हुए हैं!) इसने अवश्य ही (पूर्व जन्म में) भगवान् विष्णु की आराधना की है, इसीलिए हम सब को छोड़कर गोविन्द उसे एकान्त में ले आए हैं!' उसी गोपी को कृष्ण अपने कन्धे पर विठाकर ले गए हैं! लोक में कृष्ण-प्रिया के रूप में गृहीत राधा का सक्केत मात्र भागवतकार ने यहाँ 'अनयाऽऽराधितो' पद द्वारा किया है। स्पष्ट रूप में राधा का नाम न देना धार्मिक किय का सक्कोच ही प्रकट कर रहा है।

लोक द्वारा 'राघा' गृहीत होकर स्मरणीया हो गई थीं, इस का प्रमाण हमें 'हाल' द्वारा संग्रहीत 'गाहा-सत्तसई' की एक गाथा में मिलता है, जिसमें राघा का प्रमुख नायिका के रूप में स्पष्ट उल्लेख हुआ है। वह गाथा यह है—

> मुहमारुएण तं कण्ह गोरऋं राहिऋाएँ ऋवणेन्तो । एताणाँ वलवीणाँ ऋण्णनँ वि गोरऋं हरसि ॥

—गा॰ सत्त०, १। ८६।

'हे कृष्ण, तुम अपने मुँह से फ़्ँक-फ़ूँक कर राधिका के गो-रज (गायोंके चलने से उड़कर पड़ी हुई प्रूलि) को दूर करते हुए इन अन्य गोपाड़ा-नाओं के गौरव को भी दर किए दे रहे हो।"

ग्रन तक के उपलब्ध साहित्य में यह राधा का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख है। 'गाथा' में कतिपय ऐसी गाथाएँ भी हैं, जिनमें कृष्ण ग्रौर गोपियों का शृंगारी रूप उल्लिखित है, किन्तु राधा का उल्लेख केवल उपर्युक्त गाथा में ही है। शृंगार रस का जो परिपाक गाथा की मीतियों में मिलता है, उसे देखकर यह प्रतीत होता है कि प्राकृत भाषा का साहित्य अत्यन्त समृद्ध था। नायिका और नायक प्रायः ग्रामवासी हो होते थे, जिनका नाम-निर्देशपूर्वक कोई उल्लेख नहीं होता रहा, इसीलिए 'सत्तसई' की गाथाओं में तीन-चार गाथाओं को छोडकर और किसी में भी प्रेमी और प्रेयसी का नाम्ना उल्लेख नहीं है। एक गाथा देखिए—

धवलो सि जइ वि सुन्दर, तह वि तुए मज्म रंजिऋं हिऋऋम्। राष्ट्र भरिए वि हिऋए सुहण णिहित्तो ण रत्तो सि ॥

—गा॰ सत्त॰, ७। ६४।

नायिका नायक से कहती है, "हे सुन्दर, तुम यद्यपि धवल (गोरे) हो तथापि तुमने मेरे हृदय को रॅग दिया है श्रीर मेरे राग (प्रेम, रङ्ग) से भरे हुए हृदय में रहते हुए भी तुम रंजित (श्रनुरक्त, रञ्जित) नहीं हुए।"

यहाँ स्पष्ट ही नायक कोई सामान्य व्यक्ति है। गाथा के श्रङ्गार रस का उद्गम वास्तव में लोकजीवन है। कृष्ण बहुत बाद मे रिसक या प्रेमी के प्रतिनिधि रूप में गृहीत हुए। सातवाहन हाल के हाथ लगी एक करोड़ गाथाएँ यदि आज उपलब्ध होतीं तो लोक-जीवन के श्रुङ्गारिक पद्म के साथ ही साथ विविध पद्मों का ठेठ स्वरूप हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता। किन्तु गाथा की प्राप्त कृष्णपरक अत्यल्प रचना द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि गाथा के सङ्कलन-काल तक कृष्ण-जीवन में मधुरपद्म की पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी की और राधा को भी जनता ने अपना लिया था। किन्तु विद्वद्वर्ग के साथ दूरी बनी ही हुई थी, राधा के विदेशी (वस्तु) होने के कारण। इसीलिए राधा के परिग्रहण का विशेष चाव संस्कृत कवियो मे प्रायः एक हजार वर्ष तक दिखाई नहीं पडता। गाथा-संग्रह के कई सौ वर्षो बाद मद्दनारायण कि के 'वेणीसंहार' नाटक के नान्दी पाठ के एक छन्द मे 'राधा' का नाम मिलता है। विष्णु की प्रार्थना के परुचात् कृष्ण के रिसक रूप का स्मरण करता हुआ कि कहता है—

कालिन्द्याः पुलिनेषु केलिकुपितामुत्सृज्य रासे रसं
गच्छन्तीमनुगच्छतोऽश्रु कलुपां कंसद्विपो राधिकाम् ।
तत्पादप्रतिमानवेशितपदस्योद्भृत रोमोद्रते
रच्चएणोऽनुनयः प्रसन्नद्यितादृष्टस्य पुष्णातु वः ।
—वे॰ सं॰, श्रङ्क १।२।

"यमुना के तट पर केलि में कुपित होकर रास के रस को त्याग श्रॉम् से भींगी श्रॉलों से श्रांगे-श्रांगे जाती हुई गधिका के पीछे-पीछे चलते हुए श्रांर उनके ही पद-चिह्नों पर श्रेपने चरणों को रख-रखकर चलने के कारण रोमाश्चित तथा (पेरों पर गिरकर मनाने के कारण) प्रिया की प्रसन्न दृष्टि का प्रसाद पाने वाले कंसारिषु (कृष्ण) का श्रनुनय श्राप्त लोगों को बल-प्रदान करे।"

विगीसंहार का आरम्भ ही इस्ण के दूतत्व से होता है। इस्ण के महा-भारतवाले त्वरूप को ही किव ने आरम्भ से प्रहण किया है। वे पाराशर्य, नारद, तुम्बर, जामदग्न्य आदि सुनि-देवों द्वाग अनुगम्यमान भगवान् होते हुए भी भरत कुल की हितकामना से दूतपन स्वीकार करते हैं। किव ने कुछ आगे चलकर भीम के सुख से उनके वथार्थ स्वरूप का आमास इस प्रकार दिया है—

श्रात्मारामा विह्तिरतयो निर्विकल्पे समाधौ ज्ञानोत्संकाद्विघटिततमोत्रन्थयः सत्त्वनिष्ठाः । यं वीचन्तं कमपि तमसां ज्योतिषां वा परस्ता-त्तं मोहान्यः कथमयममुं वेत्ति देवं पुराणम् ? ॥

-वं॰ सं॰, श्रं० श २३।

"द्यात्माराम, निर्विकत्न समाधि में लीन ग्राँर ज्ञान के प्राचुर्य्य से जिनके ग्राम्यन्तर की ग्रज्ञान रूपी ग्रन्यकार की गाँठें खुल गई हैं, ऐसे सन्विनिष्ठ योगी-जन भी जिन्हें ग्रन्यकार ग्रीर प्रकाश (ग्रज्ञान ग्रीर ज्ञान) में परे देखते हैं उस पुराण देव (श्री कृष्ण) की यह मोहान्य (मूर्ख दुर्योधन) भला समस्त ही कैसे सकता है ?"

भद्रनारायण व्यन्यालोककार श्रीर काव्यालद्वार-सुत्रवृत्तिकार से पहले हुए हैं, क्योंकि दोनों ही ने श्रपने प्रत्यों में 'वेणीसंहार' के वृत्त श्रीर प्रयोग उद्घृत किए हैं। व्यनिकार ने तीन श्लोक लिए हैं श्रीर वामन ने शब्द- शुद्धि-निक्ष्यण के लिए एक पद मात्र लिया है। पून श्लोक इस प्रकार है—

"जात्या काममवध्योऽसि चरणं त्यिद्मुद्यृतम् । स्रोनेन लूनं खड्गेन पतितं वेसयसि जिलो ॥"

—वं॰ सं॰, छं॰ ३।४१।

१. प्रवेशकालः किल तत्र भगवतः पाराशर्यनारवनुस्वरः जामदम्यप्रभृतिभिर्मुनि दृश्दारकेरनुगम्यमानस्य भरतकुतिहनकाम्यया स्वयं प्रतिपन्नदौत्यस्य देवकीः मृतोश्वक्रपाणेम्हाराजदुर्योवनशिविरसन्निवेशं प्रति प्रस्थातुकामस्य ।
——वै० सं०. घं० १ ।

इसमें 'वेत्स्यिस' को 'वेत्सि + श्रीस' करके उन्होंने इसकी शुद्धता की पुष्टि की है, 'वेत्स्यसीति पदभड़ात्' सूत्र द्वारा । अतः वामन जो आनन्दवर्धन के पूर्ववती हैं, भट्टनारायण उनके भी पूर्ववतीं हुए । चीनी यात्री 'हुएन् त्सांग' सातवीं शती के पूर्वार्द्ध में जब भारत आया था, तब वामन की लिखी पाणिनि-सूत्रों की व्याख्याएँ पूर्णतया पढ़ी-पढ़ाई जाती थी, विशेषतः छात्रो-पयोगी होने के कारण, अतः इनका समय सप्तम शती का पूर्वार्द्ध होगा । कुछ विद्वान् अष्टम शतक के मध्यकाल मे भट्टनारायण की स्थिति मानते हैं। किन्तु इस पाश्चात्य विचारकों की नई खोज से वे छवीं शती के अन्त अथवा सातवीं शती के प्रारम्भ के ठहरते हैं। अतः संस्कृत-साहित्य में 'राधा' का उल्लेख यहाँ से आरब्ध माना जायगा। र

इसके पश्चात् 'कइराय वणइराय' (किवराज वाक्पितराज) के प्रसिद्ध प्रवन्ध काव्य 'गउडवहो' के प्रारम्भिक स्तुति वा प्रार्थना भाग में हमे राघा का उल्लेख मिलता है। कृष्ण के साथ राघा का भी उनकी प्रिया के रूप में स्मरण किव ने किया है। कृष्ण की वन्दना चार गाथाश्रों में इस प्रकार मिलती है—

सो जयइ जामइल्लायमाग्य-मुहलालि-वलय-परिश्रालं।
लिच्छ-निवेसन्तेउर-वइंव जो वहइ वग्य-मालं।।
बालत्तणिम्म हरिग्यो जयइ जसो-श्राएँ चुम्वियं वयग्यं।
पिडिसिद्ध-नाहि-मग्गुद्ध-णिगायं पुरुडरीयं व।।
णह-रेहा राहा-कारणाश्चोँ करुग्यं हरन्तु वो सरसा।
वच्छ-त्थलिम कोत्थुह-किरणाश्चन्तीश्चोँ कर्यहस्स ।।
—गडडवहो, मङ्गलाचरण, २०-२२।

''जो कृष्ण गुञ्जन करते हुए भ्रमरों से घिरी वक्तःस्थल के परिवेप के सहश वनमाला धारण करते हैं, उनकी जय हो। बालकृष्ण के यशोदा द्वारा

१. संस्कृत-साहित्य का इतिहास, पृ० ४८९, परि० संस्करण ४, लेखक पं० बलदेव उपाच्याय ।

२. कित्य विद्वान् 'वेश्यीसंहार' के राधिकावाले श्लोक की प्रचिष्त मानते है, जैसा कि डा० भोलाशङ्कर व्यास ने अपने 'संस्कृत-कवि-दर्शन' नामक पुस्तक में जयदेव किव के प्रसङ्ग में कोष्ठकों में कहा है, ''जिसे प्रायः प्रचिष्त माना जाता है।"

चुम्बित उस मुख की विजय हो जो नाभि-मार्ग से प्रतिपिद्ध ऊर्ध्वनिर्गत कमल के समान (खिला हुआ) है। राधा द्वारा कृष्ण के वक्षःस्थल पर बनी हुई को स्तुर्भम ण की किरणों-सी चमकती आर्द्ध नख-रेखाएँ संसार के दुःखो को दूर करे।"

तं णमह जेण श्रज्जिवि विल्र्ग-करिठस्स राहुगो वलइ। दुक्खमनिच्चरियं चिय श्रमूल - लहुएहिँ सासेहिँ॥

"उन्हें नमस्कार करें जिन्होंने राहु का शिरश्छेद किया श्रीर उस शिरच्छेद के दुःख को राहु श्रव भी श्रपनी नन्हीं-नन्हीं सासों से ही व्यक्त कर पाता है (नाभि-प्रदेश के न रहने के कारण वह लम्बी साँसें भी नहीं ते सकता)।" इस श्रन्तिम छन्द में कवि ने कृष्ण को विष्णु से श्रभिन्न स्चित किया है।

वाक्पितराज ने अपने काव्य में कन्नोज के राजा यशोवर्मा की गौड़नरेश पर विजय का वर्णन किया है। काश्मीर के राजा लिलतादित्य ने यशोवर्मा को ७३४ ई० में युद्ध में पराजित किया था, जिसका उल्लेख वाक्पितराज
ने नहीं किया है। यशोवर्मा को पराजय के पूर्व ही गौड़ पर विजय मिल चुकी
थी, अतः इस काव्य का निर्माण ७३४ ई० के पहले ही हो गया होगा। इस
प्रकार आठवीं शताब्दी के पूर्वार्क्ष के मीतर-भीतर ही इम इस प्राकृत काव्य
में राधा का प्रहण पाते हैं। वाक्पितराज के पश्चात् आचार्य आनन्दवर्द्धन
ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'ध्वन्यालोक' में रसवदलङ्कार के विमर्श में एक गीति
ऐसी दी है जिसमें राधा का उल्लेख हुआ है। वह गीति यह है—

तेषां गोपवधू-विलास-सुहृदां राधा रहःसान्तिणां चेमं भद्र कलिन्दशेल-तनया-तीरे लतावेश्मनाम्। विच्छित्ने स्मर-तल्प-कल्पन-मृदुच्छेदोपयोगेऽधुना ते जाने जरठीभवन्ति विगलत्रीलत्विपः पञ्चवाः॥

—ध्वन्या॰, उद्योत २।

कृष्ण के मधुरा में आ जाने के पश्चात् कोई व्यक्ति व्रज से उनके पास आया, उसी के वहाँ का कुशल-समाचार पूछते हुए उन्होंने उससे यह भी पूछा, ''हे भद्र, गोपियों के विलास के मित्र और राधा के अन्तरङ्ग साची कालिन्दी तटवर्ती लता कुझ हरे-भरे तो हैं न ? मुक्ते तो ऐसा प्रतीत होता है कि काम-शस्या के निर्माणार्थ अब तोडे न जाने के कारण उनके कोमल पहन नीले पड-पड़कर सूख जाते होगे। 17 इसके श्रातिरिक्त एक श्रीर गीति मे राधा का उल्लेख मिलता है। 1

'कवीन्द्र-वचन-समुच्चय' नामक काव्य-संग्रह में विभिन्न कियों की उत्तम रचनात्रों का संग्रह किया गया है। यह संग्रह अन्य सभी संस्कृत-काव्य-संग्रहों से प्राचीन है। इसका संग्रह-काल ई० सन् की दसवी या ग्यारहवीं शाताब्दी वा आरम्भ माना जाता है। इसमें जो श्रृंद्धारपरक रचनाएँ हैं, उनमें से चार में कृष्ण को नायकत्व प्रदान किया गया है किन्तु राधा का स्पष्ट उल्लेख किसी में भी नहीं है। संग्रह की किवतात्रों के सभी रचियता दसवीं शाताब्दी से पूर्ववर्ती हैं। इनकी राधापरकता को कितप्य विद्वान् मान्यता देते हैं। डॉ० शिश्चिषण दास गुप्त ने 'श्रीराधार क्रमविकाश' नामक प्रनथ में इनका उल्लेख किया है। है

# जयदेव की गीतियों की राधा का मूल-

इसके अनन्तर किंव-कुल-मण्डन महाकिंव च्रेमेन्द्र ऐसे प्रथम महाकिंवः मिलते हैं, जिन्होंने आद्यन्त कृष्ण-चिरत के मार्मिक पत्तों को आपनाकर अत्यन्त मनायोग और हादिकता से अनुपम काव्य-रचना की है। अपनी अपूर्व प्रतिभा, अद्भुत वाग्वैदण्य, अतुल शब्द-चायिनी शक्ति, बहुवस्तुं स्पर्शिनी दृष्टि और विशाल सहृद्यता से सम्पन्न इस महाकिंव में हम कालिदास, भवभूति और जयदेव (गीतगोविन्दकार) का महत्त्वपूर्ण दर्शन पाते हैं। तीनों महाकिंवयों की विशेषताएँ इस महाकिंव में आकर समाश्रित हो गई हैं। कालिदास में उपलब्ध वैद्भी रीति और प्रसाद गुण् से सम्पन्न शुद्धार रस का उदात्त मनोहर परिपाक तथा नृतन उपमाओं की योजना, भवभृति का आज एवं नाद-सौन्दर्य, और जयदेव की लितत पदावली प्रचुरता से अवदेले इस कांव की विभिन्न कृतियों में सहज

दुराराधा राघा सुभग यदनेनापि मृजतस्तवैतत्प्राखेशाजघंनवसनेनाश्च्यतितम् ।
कठोरं स्त्रोचेतस्तदलमुपचारैविरेम हे
कियार्त्राखं मो हरिननुनयेष्वेवमुद्तिः ॥
—-ध्वत्यालोक, उद्योत ३, का० ४१ मे उद्घृत ।

२. देखिए डॉ॰ शशिभूषणदास गुप्त-रचित ''श्रीराघोर कमिवकाश', प्राथित संदेकरण।

ही उनलम्य है। क्रेमेन्द्र महती प्रवन्य-रचना में भी उतने ही कुराल हैं, जितने कि लघु आख्यायिकाओं की रचना में प्रचीण । व्यंग्यन्तक चुटीली काव्य-रचना में पृरे संस्कृत-साहित्य में इनका कोई बोड़ नहीं है। जहाँ ये 'टग्रावन्यर-चित' और 'बृहस्कथामखरी' के साथ 'रानायण-मखनी' और 'मारत-मखरी' की महती कृतियाँ प्रस्तुत करते हैं वहीं 'समयमानृका' की रचना वारगमाओं के लिए भी रख देते हैं। इनका 'टग्रावतार-चित' संस्कृत के शीर्यस्थ महाकाव्यों में अन्यतम महाकाव्य है। इनके इस काव्य का अनुशी-लन करते समय सुक्ते पृण् विश्वास हो गया कि ये ही महाकवि गीतगोविन्दकार जयदेव के काव्य-गुरु हैं। गीतगोविन्द की 'अष्टपदी' का पूर्वरूप प्रस्तुत करने वाले ये ही प्रथम कि हैं। कवि-कुल-गुरु कालिदास के सुकुमार मार्ग की स्वयमागत सहस अलंकत-पद-त्यास वाली कविता इनकी वाणी से स्वतः उद्भृत हुई है। एकाथ छन्द दे देना अनुचित न होगा। कालिदास महारास दिलीप के गोचारण के प्रसङ्ग में हरी-भरी वन-भूमि की शोभा दिखाते हुए कहते हैं—

स पत्त्रलोत्तीर्ग्य-वराह-यृथान्यावास-वृत्त्रोन्मुख-वर्हिगानि । य यो मृगाध्यासित-शाद्वलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन् ॥ —-रघुवंश, सर्ग २ •

चेमेन्द्र अपने 'दशावतार-चरित' को कालिटासीय शैली में ही प्रस्तुत करते हुए 'श्रीगमावतार' नामक सर्ग में 'पुष्पक विमान पर वैटे हुए रावण को विज्ञन नगर के स्थान पर प्रकृति की शोभा दिखाते हुए वहते हैं—

"स तत्र चित्राणि पुराणि तानि न हेमहर्म्याणि न मन्दिराणि । स्वप्नान्तराणीव छतभ्रमाणि जन्मान्तराणीव गतान्यपश्यत् ॥ तत्रानुलोके स तमालतालनालीस - हिन्तालिनरन्तरालम् । वनं विशालं विवलित्यालामालवली सन्तत्वक्तमालम् ॥" — दशाः च , श्रीरामावतार, ७८, ७६ ।

"गवग ने न वहाँ विचित्र पुरों को देखा, न उन कनक भवनों को देखा श्रीर न ही मिन्दरों को देखा, मानो वह दूसरे स्वप्नलोक के भ्रम में कँस गया हो श्रथ्या उन पूर्वदृष्ट भवनों ने इन नय प्राकृतिक दृश्यों के नय में नया जन्म ग्रह्म कर लिया हो।" यहाँ प्रथम छुन्द कालिदास के पद-भाव-माधुर्य की याद दिलाता है श्रीर द्वितीय छुन्द जबदेव भी वागी में उतरता दिखाई पड़ता है। जयदेव ने भाषा-माधुरी के लिए इसी आदर्श को ग्रहण किया।

जयदेव को महाकि चिमेन्द्र से संगीत में उतरने वाली पदावली कहाँ
मिली, इसे हम आगे वताएँगे, पहले हमें राधा की अवतारणा को परम्परा
पर ही चर्चा करनी है। अस्तु, चेमेन्द्र ने दसों अवतारों को अपने महाकाव्य
का विषय बनाया, किन्तु उनकी चित्तवृत्ति पूर्णंत्या रम सकी है कृष्ण-चरित
में ही। महाकि ने कृष्ण के एकपचीय चरित्र के ही प्रति अनुरिक्त नहीं
दिखाई है, उसने उसे आद्यन्त संचित्त रूप में किन्तु मार्मिक स्थलों को बड़े ही
मनोयोग और सहृदयता के साथ काव्य-रूप दिया है। 'दशावतार चरित' का
आधारमृत यन्थ है 'श्रीमद्भागवत'। चेमेन्द्र का धार्मिक विश्वास एकाङ्गी
नहीं है, इसीलिए ये परम वैष्णव भागवताचार्य सोमपाद से दीचित होने पर
भी परम शिवभक्त भी हैं। इन्होने 'मुकुत्तिलक' का आरम्भ 'शिव' की
बन्दना से ही किया है।' प्रस्तुत काव्य मे महाकि ने भगवान् विष्णु के
भागवत-वर्णित (महाभारत कथित नहीं) अमुख आठ अवतारों तथा बुद्ध
और कि (कि शिक्त) अवतारों का भी वर्णन किया है, जिसका निर्देश
भागवतकार ने इस प्रकार कर दिया था—

भूमेर्भरावतरणाय यदुष्त्रजनमा जातः करिष्यति सुरैरपि दुष्कराणि । वादैविमोहयति यज्ञकृतोऽतद्हीन् शूद्रान्कलौ तितिभुजो न्यहनिष्यदन्ते ॥ —श्रीमद्भागवत, स्कं० ४१, अध्याय ५। २१ ।

"श्रजन्मा विभु, जिसने यदुकुल में जन्म लिया है वही देवों द्वारा भी न हो सकने योग्य कामो को करेगा। वही यज्ञ करनेवालों को वादो से मोहित करेगा श्रोर कलियुग में शासन के लिए सर्वथा श्रयोग्य श्रूद्रों का विनाश करेगा।"

गणपितगुरोर्वक्रश्चूडाशशाङ्क म्लाङ्क्ररः
स्फुट-फिणिफणा-रत्नच्छायाछटाछुरणाम्णः ।
गिरिपितसुतासंसक्तेष्यिविलासकचग्रहच्युत नखशिखालेखाकान्तस्तनोतु । सुखानि वः ॥

<sup>---</sup>सुवृत्रतिलक, विन्यास १। १ ।

२. महाभारत में दशावतार के अन्तर्गत 'हंसावतार' की गणना को है, बुद्ध की नहीं।

हिस प्रवार भागवतकार में क्रम्य क्रवतारों की क्रमेचा क्रम्य-चरित का स्वित्तर टल्लेख किया हैं, उसी नक्षार महाक्रि चेनेन्द्र में क्रम्य-चरित को ही प्रधानता दी हैं। क्रम्य-चरित के मीतर 'उम-क्रमिस्स' के प्रकरण में किये में रस की स्वार खेतिकों। प्रधाहित कर दी हैं। मागवतकार में केवल 'क्रम्याऽउग्रिकतों' मात्र कहकर रावा की क्रोर सक्केत मात्र कर दिया था किन्तु इस महाक्रिय में रावा का क्रम्य की प्रधान प्रेयती के रूप में स्पष्ट उल्लेख किया है। इस काव्य की 'गोनी-क्रम्य-सीता' क्रस्यन्त हृद्यहारिग्री है। क्रम्य के क्रवर्ता होने पर गोजन की शोमा इतनी वह गई कि उनके सामने मन्द्रम्य भी हल्का पड़ गया। क्रिये उस शोमा का चित्रण इस प्रकार करता है—

स्तिन्वश्यानास्तरत्वन्त्वः सम्प्रतिष्ठस्तराया नेवदेनोत्नुखशिखिनुखन्त्यायिनो सन्यदोपः। गायद्वोपीन्तिनित्हरिणीहारिणः काननान्ताः कान्तारचकुः प्रमद्भसमयं यानुनाः कृतकच्छाः॥ —वृशा०, शोक्वष्णावनार, ४१।

"रोड़ल की मृति लिग्ब श्यामल तक्करों और वार्टों से आच्छादित हो गई, मारने अमन्द गति से अवहमान हो उठे. इस के मवनों में उठनेवाली दहीं मथने की चंडल व्यति को मेक्शार्टन समस्य मापूर करर की और देखने लगे, मृगहशी गोवियों ने अपने महार गीतों से यहना-तोरवर्ती वनमूनि को और मा मोहक बना दिया।" दीच-बीच में ओडोगुएपूर्य प्रवीर और रैडि रहादवर्ती रहावर्ती से गुम्बित कवि-कार्या सकत्व कर देती है। वालिय-दमन के समय सर्व का उपकर देखिए—

पादाक्रान्तक्रस्य कृद्धिविषावेगोप्र्यन्तःश्वासिनः कोपक्लेशविशेषदन्तकष्य-प्रोद्मृतवृमैहरः । कातभ् भ्रमभङ्गुरेवृदममृत्याताल-मृत्योद्देशः कातोः कातिषयान्यवैरिव जलं साहायकान्यागेतेः ॥ —दरााण्यण्, श्रीकृष्ण्ण ४६ ।

इसी प्रकार कुरित इन्द्र झारा घोर इटि का हरव बाताबरण की मीप्रणता को सामने ला खड़ा कर देता है। इसके कमन्दर क्षत्र कुछए का प्रीट युवा-बरमा का चित्र उपस्थित करता है। युवा कुछए के सीन्द्र्यामृत का पान करके गोरियों को मदनिक्षम हो गया— श्रथ प्रपेदे गोविन्दः प्रौढ़ मद्मिव द्विप । सहकारतदः कान्तं वसन्तमिव यौवनम्॥ तस्य निर्भरताहरय-लावरयं नयनामृतम्। पिवन्तीनामभूद्गोप-कान्तानां मद्विश्रमः॥

-द्शा॰च॰, सगे ८।६९, ७१।

महाकवि ने कृष्ण और गोपियों की लीला पर जो मधुर रचना की है, उसमें गीति-तत्त्व अपने सम्पूर्ण वैभव के साथ आ उपस्थित हुआ है। कृष्ण के रितक स्वरूप का वर्णन अत्यन्त विद्ग्धता के साथ (श्लेप और छेकापहुर्ति में) उनकी एक प्रियतमा गोपी अपनी विहरिद्धिणी सखी से इस प्रकार करती है—

स्रन्तर्लोचनयोविंशस्यविरतं लग्नश्च पाणौ गति

निवन्धेन रुण्द्धि धावति सुदुर्दशाभिकामाऽधरे।
सुद्धः कि करवाणि वारण्शतेनैवापयाति कृणं
कृष्णः पट्चरणः प्रयाति चपलः पुष्पोच्चये विध्नताम्।।
कपत्यंशुक-पल्लवं परिहृतः प्रत्याहृतिं नोऽज्मिति
प्रित्तप्रस्वरणे लग्न्यविरतं तिष्ठत्यदृष्टः पथि ।
स्रङ्गान्युल्लिखित प्रसह्य यदि वा लब्धाऽवकाशः क्विच —
दिक शौरिर्यनकुञ्जवञ्जुलेलता-जालान्तरे क्यटकः।।
——वही, ७५.७६।

"प्रिय सिख अपनी दुर्दशा का हाल में तुभे क्या बताऊँ! मेरी आँखों के भीतर जा पहुँचता है, हाथ ने लिपट जाता है, आगे बदना दूभर कर देता है, बार-बार होठ काटने के लिए ( अधरामृत- पान के लिए ) भपटता है। में करूँ तो क्या करूँ, हजार बार मना करने पर भी दूर नहीं हटता और इस प्रकार वह काला भारा ( रसलोलु कृष्ण ) मेरे फूल चुनने में बाधा डालता फिरता है।"

यह वचन-विदग्धा गोपी राघा ही मालूम पड़ती है। इसी प्रकार गोपि में के विदग्धता से भरे प्रश्नोत्तर रस की वर्षा करते मिलते हैं। इन्ण् को दूती के साथ रमण करने वाले शठ नायक का रूप भी दिया गया है। आगे कवि ने राघा को ही इन्ण् की अधिक ब्ह्नमा कहा है—

> प्रीत्ये वभूव कृष्णस्य श्यामानिचय-चुम्विन: । जाती मघुकरस्येव राघैवाधिकवल्लभा ॥

राघा का श्रवतरण ६१

'जैसे भौरे को सभी फूलों में जाती फूल सबसे अधिक प्रिय होता है उसी प्रकार गोपाङ्गना समृह मे विचरने वाले कृष्ण को राधा हो सर्वाधिक प्रिया हुई।" इसके पश्चात् अकृर कृष्ण और वलराम को ले जाने के लिए मथुरा से गोकुल आते हैं। उस समय उनके मार्ग में पड़ने वाले आमीण हर्य जिस सहृद्वता और स्क्म निरीक्ण से किव ने उपस्थित किए हैं, वह सहृद्यता और हिए विरले महाकवियों में ही मिल पाती हैं। एक विम्बजाही चित्र देखिए—

श्रतिक्रम्याथ मथुरामक्रूरः प्रथितो रथी।
श्रवापाप्रसरत्सेन्यः पर्यन्तप्राम-मेखलाम् ॥
प्रत्यप्रपाकविनमत्कलमचेत्र - पंक्तिभः ।
हरितालरजः पुञ्जरञ्जिर्तााभरिवाचिताम् ॥
कद्नीश्यामलारामवटवाटलतावृताम् ।
लम्यमानघनालावृतुम्य-कृष्मार्ण्ड-मर्ण्डलाम् ॥
वलत्कुटिलकल्लोलकुल्याकलकलाकुलाम् ॥
श्रोणांसुशीतलतल-स्थली-शय्याश्रयाध्वगाम् ॥
श्रध्वन्यजग्यपूर्वेजु-शल्क-शुक्लीकृतस्थलाम् ।
पाकपिङ्गलनारङ्गीवनःसन्ध्यान्वितामिव ॥
ययौ स पश्यित्रःशङ्क-शुकाशन-निवारणे।
उद्ख्रद्मुज-लद्योचकुचाग्राः शालिपालिका ॥

– वर्हा, ५४१–१४६। .

"श्रकृर मथुरा को पार करके गाँवों की सीमा मे श्रा पहुँचे। उन्होंने देखा, दूर-दूर तक फैले खेतों में धान की पकी वालियाँ नीचे की श्रोर लटक गई हैं, मानों गाँवों की प्रान्त-भृमि पीले रंग में रँग दी गई हो। चारों श्रोर से घने हुनां श्रोर लताश्रों से वह भूमि विरी हुई है। लोकी श्रोर कुम्हडे के फल छुप्परों से नीचे लटक रहे हैं। छोटी-छोटी वकर्गात से चाती हुई जल-प्रणालियों के जल-प्रवाह का कल-कल शब्द वायुम्पडल में व्यात हो रहा है। होगी नावें शीतल जल प्रवाह पर तैरती चली जा रही हैं। ईख की खोइयों से धरातल श्वेत दिखाई पड़ रहा है। नारक्षों के पीले फलों से शोभित भूमि मानो सन्थ्या से घुल-मिल गई हो। धान की वालियों को श्रपनी चोचों से नोंच-नोंचकर भाग खड़े होने वाले तोतों को इडाने के लिए हाथ को ऊपर भटकते समय जिनके ऊँचे कुचों के श्रग्रमाग उठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं,

ऐसी घान रखानेवाली ग्रामीण सुन्दरियों को देखते हुए अकृर श्रागे बढ़े।" किव-गुरु कालिदास के काव्य में प्रकृति का जैसा विम्वग्राही चित्रण हम पाते हैं, उसका महाकवि च्लेमेन्द्र के काव्य में प्राचुर्य है।

राधा का नायिका के रूप में ग्रहण और संयोग तथा विप्रलम्भ की पृष्ठ-मृमियो पर उनके विविध रूपों का रमणीय चित्रण इस महाकवि से पहले किसी दूसरे किव ने नहीं किया है। जयदेव के 'गीतगोविन्द' में राधा के संयोग श्रंगारान्तर्गत ही विविध चित्र हमें देखने को मिलते हैं, उस विश्रलम्भ का एक भी चित्र जयदेव नहीं दे सके, जिसके द्वारा राधा के ग्रेम ने दिव्यता श्राप्त की और जिस दिव्य प्रेम के कारण राधा का नाम कृष्ण के साथ सदा के लिए जुड गया। महाकवि च्रेमेन्द्र ने राधा के वास्तविक विरह को चित्रित करके राधा-कृष्ण-प्रेम को पूर्णता और दिव्यता प्रदान की है। कृष्ण मधुरा जाते समय राधा की विरहावस्था में कितने दुखी हो रहे हैं, इसका एक चित्र किव इस प्रकार उपस्थित करता है—

यच्छन् गोकुलगृद्कुञ्ज-गहनान्यालोकयन्केशवः
सोत्कर्ण्ठं विताननो वनभुवा सख्येव रुद्धाञ्चलः ।
राधाया न-न-नेति नीविहरणे वैक्लव्य-ज्ञच्याचराः
सस्मार समरसाध्वसाद्भुततनो रावोक्ति [?] रिक्ता गिरः ॥
—वही, १७१ ।

कृष्ण के विरह में गोकुल की सभी गोपियाँ स्वप्त में भी अपने को कृष्ण को भुजाओं में पाती हैं और सोते में उच्चकएठ से चिल्ला पडती हैं, ''हे बख्नक! छोड दे, सुके छोड दे'—

गोतिन्दे गुरुसिनिधौ परवशावेशादनुक्त्वा गते सुप्तानां वकुलस्य शीतल तले स्वैरं कुरुङ्गीदृशाम् । स्वप्नालिङ्गन-सङ्गतेऽङ्गलिका-विचेप-लच्या मुहु-मुग्धा वस्त्रक मुख्य मुख्य कितवेत्युच्चेरुरुच्चेगिरः ॥ —वही, १७५ ।

कृष्ण के वियोग में राधा किस प्रकार नई वर्षा ऋत ही हो गई हैं, इसे दिखाते हुए कि ने अपनी महती प्रतिभा और काव्य-कला-चातुरी का परिचय दिया है—

राघा - माधव-विप्रयोग - विगत्तज्जीवोषमानेमु हु-र्वाष्पैः पीनपयोधराप्रगत्तितेः फुल्लत्कद्न्याङ्कला । द्यच्छिन्न-श्वसनेन वेगगतिना व्याकीर्यमाणैः पुरः सर्वाशा-प्रतिवद्ध-मोह-मितना प्रावृष्नवेवाभवत् ॥ —वर्हा, १७६ ।

इस प्रकार हम देखते हैं जिस रावा-वृष्ण प्रेम के गान का चरम उत्कर्ष बहुत से बिद्वान् पहले-पहल कयदेव में देखते रहे हैं, वह ख्रौर भी परिपुष्ट रूप में क्रेमेन्द्र के गीतों में कयदेव से प्रायः एक शताब्दी पूर्व ही उतर चुका था।

### जयदेव की तालबद्ध गीतियों का पूर्वस्प

निन ताल-बद्द-गीतों के सर्जन श्रौर कोमल-कान्त-पदावली के श्राश्रयण ने गीतगोविन्दकार को इतना विश्रुत बना दिया, ठीक वैसी ही ताल-बद्ध श्रौर वैसी ही कोमल-कान्त पदावली से युक्त एक श्रष्टपदी से छोटी गीति 'दशावतार-चरित' में मिलती है। प्रबन्धत्व की रक्षा की दृष्टि से ही चेमेन्द्र ने बयदेव बैसी लम्बी गीतियाँ नहीं दी हैं। गीति बिस प्रसङ्घ में उतारी गई है, उससे इस गीति-परम्परा के प्राचीन रूप श्रीर इसकी उद्गन-स्थलों की भी ठीक-ठीक स्चना मिल जाती है। इस गीति को एकान्त में श्रामीणा गोपियाँ कृष्ण के वियोग में ममवेत स्वर में गाती हैं। गीति की पृष्ठ-भूमि उपस्थित करता हुश्रा कवि कहता है—

गोविन्दस्य गतस्य कंसनगरीं व्याप्ता वियोगाग्निना
स्निग्ध-श्यामल-कूल-लीनहरिएं गोदावरी-गहरे।
रोमन्थित-गोगरोः परिचयादुत्कर्णमाक्रिणितं
गुप्त गोक्कलपह्नवे गुणगर्णं गोष्यः सरागा जगुः॥
—दशा०च०, सर्ग ८।१७२।

"गोविन्द के मथुरा चले जाने पर उनकी विरहामि से संतप्त होकर यमुना के तटवर्ती स्निग्य-श्यामल हरे-भरे कुझ में गोपियों ने 'राग के साय' (ताल-च्द रूप में ) कृष्ण के गुन गुणों का इतना मधुर गान किया कि गायों ने जुगाली करना बन्द कर दिया और कान खड़े करके वे भी मुग्ब होकर सुनने लगीं।" गीति यह है— लित-विलास-कला-सुख-खेलन-ललना - लोभन - शोभन - यौवन-

मानित-नवमद्ने।

त्र्याल-कुल-कोकिल-कुवलय-कज्जल-काल - कलिन्द-सुता - विवलज्जल-

कालिय-कुल-दमने ।

केशि-किशोर-महासुर-मारण-दारुण-गोकुल-दुरित-विदारण-

गोवर्धनधरणे।

कस्य न नयनयुग रतिसज्जे मज्जति मनसिज-तरल-तरङ्गे

> वर-रमणी-रमर्गे ॥ —वही, १७३ ।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार की मधुर गीति ना गाँवों में स्त्रियों की सम्पत्ति थीं । इस गीति के अतिरिक्त अन्यत्र भी काव्य में ह्रोमेन्द्र ने कोमल लालित पट-शरया प्रचुरता से रची है, जिनमें कुछ ऊपर आ चुकी है। ऐसी कोमलकान्त पदावली से अलकृत श्रीर श्टंगार रस से पूर्ण हृदयावर्जक किवता इसी काव्य मे उपा-म्यनिरुद्ध के प्रणय-व्यापार को लेकर प्रस्तुत की गई है। जयदेव ने उस स्थल से भी लाभ उठाया है। जयदेव की कविताएँ काव्य-कला की एकरूपता ही सर्वत्र परिव्यात है, कवि की वह अन्तर्मुखी दृत्ति, जो हृदय के गूढ़ भावो की विविध भंगुर-भिद्गमात्रो से संवितत काव्य प्रस्तुत करने में समर्थ होती है, जयदेव मे कहीं दिखाई नहीं पड़ती। उनका काव्य-सौन्दर्य संस्कृत की ललित पदावली पर ही टिका हुआ है, जो कानों मे रस की दृष्टि करता है पाठक श्रीर श्रोता के हृदय में उद्देल उत्पन्न करने वाले जो श्राभ्यन्तर गुण कालिदास श्रौर च्लेमेन्द्र के काव्य में सहज उपलब्ध हैं, जयदेव के काव्य में नहीं हैं। जयदेव शृंगार के केवल सम्भोग पत्त के कवि हैं, श्रतः वे उत्तम काव्य-रचियतात्रो की श्रेणी में नहीं त्राते । च्रेमेन्द्र सम्भोग त्रौर विप्रलम्भ दोनों चेत्रो में उत्तम काव्य प्रस्तुत करने तथा अन्य काव्यगुणां की दृष्टि से भी जयदेव से वहुत ऊँचे किव ठहरते हैं। मेरा विश्वास है कि जयदेव इन्हीं महाकवि के एक सेत्रीय सफल अनुकारी शिष्य हैं। 'उषा' का एक स्वप्त-चित्र देखिए, जिससे जयदेव कम प्रभावित नही हुए थे-

लज्जामञ्जन-विह्वला ननननेत्यल्पप्रलापोद्गति-र्नीवी-मुक्ति-निरोध निर्धुति-विधौ पाणिः क्वणत्कङ्कणः। शीतेनेव विकृजिता जवजुपः श्वासस्य शीत्कारिता तस्या भ्रंशभयोचलत्कलकला काञ्ची सकम्पाऽभवत्॥

—वही, २३७।

''उषा प्रथम समागम के समय अपने प्रियतम के नीवी खोलने के लिए हाथ से नीवी पकड़ते ही लजा में डूबती घवराकर 'नहीं-नहीं-नहीं' खिएडत अच्तरों में बोल पड़ी । नीवी को प्रियतम के हाथ से छुड़ाने के लिए जब उसने हाथ फटके से बढ़ाया तो हाथ का कड़न रुन कुन शब्द कर उठा। साँसो से उसी प्रकार 'सी-सी' की ध्विन निकल पड़ी जैसे ठंदक लगने से होती है, किट-प्रान्त की करघनी इस प्रकार हिल उठी मानो टूटने के भय से कॉप रही हो।''

दोमेन्द्र ने इस स्वप्नगत प्रथम समागम के लिए वसन्तऋत ही चुनी है। वसन्तऋत का वड़ा ही उन्मादकारी वातावरण उन्होंने पहले-पहले प्रस्तत किया है। यह चटकीला श्राकर्षक वासन्ती वैभव उद्दीपन के ही रूप में लाया गया है। वयदेव ने भी दोमेन्द्र के ही चरण-चिह्ना पर चलकर वसन्त के इसी रूप को राधा-कृष्ण के रास-विलास के लिए श्रपना लिया है। प्रसङ्गानुक्ल दोमेन्द्र ने वसन्त का वड़ा ही मनोरम श्रीर भाव-भूमि के श्रमुक्ल श्रत्यन्त प्रभावशाली एवं विम्वग्राही रूप काव्य मे उतारा है। दोमेन्द्र की सबसे महती विशेषता यह है कि वे जितने बड़े सहृदय हैं उतने ही महान् कलाकार भी हैं। उनकी सहृदयता ने कला को श्रीर कला ने सहृदयता को चरम उत्कर्ष प्रदान किया है। श्रप्रस्तुत-योजना के लिए वे दूर की दौड़ नहीं लगाते प्रस्तुत वातावरण से ही रमणीय श्रप्रस्तुत लेकर वे भाव की तीव्रता को सहज ही चतुर्गुण करने में समर्थ सिद्ध होते हैं श्रीर इस प्रकार श्रपने पाठकों को कल्लोलित रस-सिन्धु में निमग्न करके किंवक्तव्य-विमूह बना देते हैं। उनका वासन्ती सौन्दर्य-चित्रण देखिए—

श्रथाययौ यौवनकृदृल्लीनां कुसुमाकरः । कुर्वाणः सरसां प्रीतिलतां जन-मनोवने ॥ चञ्चच्चूतरजः - पुञ्ज-पीताम्वर-मनोहरः । श्रतसीकुसुम श्यामः शुशुभे नवमाघवः॥ नम्रानना नवोद्भूत-रजसा स्तवकस्तनी।
मालती यौवनवती कन्येवोच्छ्वासिनी वसौ॥
ववुर्मलय-निःश्वासा इव चन्द्रनचुन्विनः!
पवनाः पन्नगोदंश-शङ्कयेव शनैः शनैः॥
क्रूजत्कोक्तिकरण्ठ-वंश-विरुतैः स्फायिन्यवाप्ते परं
चूतामाद-सदाक्ठलालि-पटली-वीणा-स्वन-स्वादुताम्।
शिज्ञाचचण - दच्च - द्विणमरुद्दचोपदेशकमै—
र्मञ्जयों ननृतुर्मयूत्सव-लसत्पुष्पायुधाराधने॥—

वहीं, २३०-२३४।

''लताओं को यौवन प्रदान करनेवाला वरुन्त मानवों के मन के वन में प्रीति की वल्लरी को सरस बनाता हुआ आ पहुँचा। बातावरण में छाई हुई स्त्राम की मझरियों के रज:पटल का पीताम्त्रर घारण किए हुए, तीसी के फूलों के समान श्यामल अङ्गोंबाला नवागत वसन्त आँखों को अपनी ओर खींचने लगा। मालती (लता) के कुच फूलों के गुच्छों में खुल खिल उठे, वह रजीवती (फूलों के मकरन्द कर्णोवाली ख्रौर रजीवर्मिणी ) हो गई। लज्जा से उसकी आँखें सदा घरती से ही वार्ते करती रहने लगी हैं और इस रूप में वह प्रण्यिनो नवयुवती नायिका सी शोभा की वृष्टि करने लगी है। मलय-वन से होकर स्थानेवाले पवन (त्रिविध समीर) मानो सपिंगी के काट खाने के भय से चन्दन-वासित लम्बी सॉर्से छोड़ते हुए घीरे-घीरे चलने लगे हैं। वसन्त के उत्सव में शोभायमान कामदेव की आराधना में कोकिल मधर कएठ से गान करने लगे। बॉस वंशी बजाने लगे। श्राम की मुझरियों का मकरन्द-रत पीकर मत्त वने भौरों के समूह अपने गुज्जन की ध्वनि में वीला की माधुरी लाने लगे, श्रौर श्रपने इतने सहयोगियों (सामालिकों) के बीच शिक्ण-कला में दक् दिक्ण पवन से नृत्य की चूडान्त शिक्षा प्राप्त कर लनेवाली मञ्जरियाँ ऋपनी नृत्य-कला का प्रदर्शन करने लगीं।"

ऐसे ही मनोज्ञ वातावरण में यौवनवती उपा श्रिनिस्द को पा लेती है श्रीर फिर काम-कला में टीचित नायक-नायिका रतोत्सव मनाते हैं। गीतिकार जयदेव ने राधा-कृष्ण के मनचीते रतोत्सव मनाने के लिए महाकवि चेमेन्द्र के ही वासन्ती वातावरण को अपनाया, मागवतकार के शारदी वातावरण को नहीं। भारत के लोक-जीवन में भी वसन्त जितनी प्रभृत मात्रा में हर्प श्रीर उल्लास लेकर श्राता है उसके सामने शरद श्रृतु का हर्पोल्लास बहुत हलका

राघा का श्रवतरण ६७

पड़ जाता है, इसीलिए भारतीयों ने वसन्त को राजा का सम्मान दिया है। देखिए, यही वसन्त जयदेव की वाणी से भी उतरता दिखाई पड़ता है। इसमें तिनक भी सन्देह नहीं कि जयदेव पर वात्स्यायन के कामसूत्र का पूरा-पूरा प्रभाव पड़ा है और उन्होंने रित का वर्णन कामसूत्र के नियमों के अनुकूल किया है। जयदेव की किवता में सच्चे प्रणयी के हृदय की श्रानिवचनीय भावाकुलता किवा भाव-संकुलता नहीं मिलती, मिलता है तो केवल वासना का उद्दाम वेग। पहले जयदेव की रासवाली वसन्त-श्री को देखिए—

लित-लवङ्ग-लता-परिशीलन-कोमल-मलय-समीरे।
मधुकर-निकर-करिम्बत-कोकिल-क्रूजित-कुङ्जकुटीरे॥
विहरित हरिरिह सरस वसन्ते।
नृत्यित युवितजनेन समं सिख विरिहेजनस्य दुरन्ते॥
उन्मद्-मद्न-मनोरथ-पथिकवधूजन-जिनत-विलापे।
ऋित कुल-संकुल-कुसुम-समूह-निराकुल-वकुलकलापे॥
मृगमद्-सौरभ-रभस-वशंवद्-नवदलमाल-तमाले।
युवजन-हृद्य-विदारण-मनिसज-नखरुचि किंग्रुकजाले॥
मदन-महीपित-कनकद्ग्ड-रुवि-केसर-कुसुम-विकासे॥
मिलित-शिलीमुख-पाटिजपटल-कृतस्मर-तूण-विलासे॥

स्फुरदति–मुक्तलता-परिम्भण–मुकुलित-पुलिकत-चूते । वृन्दावन-विपिने–परिसर–परिगत-यमुना–जल-पूते ॥ श्री जयदेव-भणितमिदमुदयति हरि-चरण-स्मृति-सारम् । सरस-वसन्त–समय–वन-वर्णनमनुगतमदन–विकारम् ॥

गी॰ गो॰, सर्ग १, ऋष्टपदी ३।

पहले महाकि चोमेन्द्र-रचित जो वसन्त-वर्णन दिया गया है, उसी को कान्त पदावली में जयदेव ने प्रस्तुत किया है। जिस वासन्ती वातावरण को चोमेन्द्र ने 'पुष्पायुधाराधन' के अनुकूल कहकर उपस्थित किया है, उषा और अनिरुद्ध की काम-क्रीड़ा की पृष्ठभूमि मे, उसी वातावरण को गीतिकार जयदेव ने भी राधा-कृष्ण की रित-केलि के पूर्व 'अनुगतमदनविकारम्' उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाते हुए कहकर ज्यो का त्यों अहण कर लिया है। महाकिव चोमेन्द्र के भाव-चित्र जयदेन ला ही नहीं सकते थे, हाँ पद-शब्या परिश्रम-

पूर्वक श्रवश्य उपस्थित की गई है। जब जयदेव के भाव-पत्त की श्रोर हम दृष्टि फेरते हैं, तो हृद्य में उद्वेल लाने वाले किसी भाव के दर्शन नहीं होते, पद-लालित्य वा शब्द-माधुरी के ही फेर में पड जाने से एक ही वर्ष्य वस्तु की पुनरावृत्ति श्रवश्य मिल जाती है, जिसमे कोई नृतनता नहीं। जैसे भौरों की भीड के लिए, 'मधुकरनिकर-कर्राम्वत', फिर 'श्रिलिकुल-संकुल', पुनः 'मिलितशिलीमुख', इसी प्रकार 'मदनोद्दीपन का श्रवेक वार वाच्य रूप में उल्लेख भाव-सौन्दर्य की दृष्टि से किवता के लिए हानिकारक हो गया है श्रीर चेमेन्द्र के समान काव्य उत्तम कोटि मे नही पहुँच सका है। केवल पदावली को सुनकर वाह, वाह की कड़ी लगाना श्रीर वात है तथा काव्य की श्रात्मा को पहचानना श्रीर वात ।

राजकुमारी उषा स्वप्न-मिलन के अनन्तर व्याकुल हो उठती है, उस अज्ञात प्रियतम के वियोग में उसके प्राण भी भार-स्वरूप हो गए हैं। प्रिय का विरह असहा हो उठता है, अन्त में प्रिय सखी चित्रलेखा के पूछने पर वह अपनी मर्म-व्यथा सुनाती है। वियोगिनी मुग्धा की दशा कैसी हो गई है—

सा सोत्कम्प-कुचन्यस्तह्स्तानभ्यस्त-मन्मथा।
मुमूच्छीच्छाद्यन्तीय प्रविष्टं हृद्ये प्रियम्।।
सा निश्वास वाष्पाम्युविन्दुभिर्मीलिकैरिव।
छिन्नस्य शीलहारस्य कुर्वाणा प्रथनं पुनः।।
प्रद्ध्यौ नव-विध्वंस-साध्वसायासिता चिरम्।
चितौ सां चिन्तयानेव च्युतं चित्तमधोमुखी।।
किं कस्य कथयाम्येतत्कं प्रच्छामि करोमि किम्।
का गतिः केन दृष्टाऽहं कुतस्तत्सङ्गमं पुनः।।

—दशावतार०, <a>८। २४८-२४३ ॥</a>

''(नीद टूट जाने पर स्वप्न का स्मरण करके ) काम-केलि के अभ्यास से स्रत्य वह ( उपा ) अपने कम्पित कुचों पर दोनो हाथ रखकर, मानो हृद्य-मिन्दर में पैठे हुए प्रियतम को छिपा रही हो, मूच्छित हो गई। फिर मोतियों के समान आँसू की वूँ दों से अपने टूटे हुए शील रूपी हार को फिर से गूँ थती-सी उस वाला ने लम्बी साँस छोडी। बड़ी देर मे अपने मन को संभालकर उसने चिन्ता की मुद्रा में घरती में अपनी आँखे गड़ा दीं, मानो अपने खोए हुए

चित्त को खोज रही हो। किससे अपने मन की बात कहूँ, किससे उस प्रियतम में विषय में पृष्ट्यूं, क्या करूँ, अब क्या होगा, किसने मुक्ते देखा है, अब फिर उससे कैसे भेंट होगी ?"

जयदेव कवि के 'गीतगोविन्द' के कृष्ण प्रथम समागम के पश्चात् फिर मिलन-कामना के लिए व्याकुल होकर कहते हैं—

> हृदि विलसते हारो नायं भुजङ्गसनायकः कुवलय-दल-श्रेणी करुठे न सा गरलचुतिः। मलयजरजो नेदं भस्म, श्रियारहिते मयि प्रहर न हरभ्रान्त्याऽनंग कुधा किसु थावसि॥

-गी॰ गी॰, सर्ग ३। ४।

"हे श्रनंग, मेरे गले में यह हार है, शेपनाग नहीं; कंट में नील कमल हैं. विष की काली छाया नहीं; शरीर पर चन्दन की धूल है, भरम नहीं। भला मुक्त विरही के ऊपर शिव बी के भ्रम से तुम क्यों कपट रहे हो?" श्रीर राधा की दूती कृष्ण से उसकी विरह-दशा का निवेदन करनी हुई कहती है—

प्रतिपदिसदिसपि निगदित साधव तव चरणे पितताऽह्म् । त्विय विसुखे सिय सपिट् सुधानिधिरपि तनुते तनुदाह्म ॥ ध्यानलयेन पुरः परिकल्प्य भवन्तसतीव दुरापम् । विलपित हसित विपीदित रोदिति चक्चित सुक्चित तापम् ॥ गीत गो॰, सर्ग ४, श्रष्ट० ८ ।

'वह वार-वार कहती है, हे माधव! में तुम्हारे चरणों पर पड़ी हूँ, तुम्हारे विमुख होते ही अमृत का भएडार चन्द्र भी शारीर को भरम किए दे रहा है। ध्यान में मग्न होकर दुष्प्राप्य ग्रापकी कल्पना अपने सम्मुख करके कभी वकती है, कभी हॅं हैं, कभी चिन्तित होती, कभी रोती और कभी प्रफुल्लित हो उठती है।'' इसी ढरें के विरह-वर्णन अन्यत्र भी जयदेव ने किए हैं, जैसे—'सा रोमाञ्चित सीक्तरोति, विलपत्युकम्पते ताम्यिति' इत्यादि। ये विरह-वर्णन विसे-पिटे कि प्रोदोक्ति मात्र ही हैं। सच्ची अनुभृति का इनमें सर्वथा ग्रामाव है, इसीलिए ये पाठक के हृदय को वेधने में ग्रासमर्थ और भोथरे लगते हैं। अपने शिव न होने की कृष्ण ने को सफाई पेश की है, वह किंव-प्रोदोक्ति तो है ही, उसकी कल्पना का ग्राधार ही गलत है। कहाँ 'कपूर्रगौर' कामारि

शिव श्रौर कहाँ 'श्रभिनव जलघर सुन्दर' कृष्ण ! हाँ, कोरे श्रलङ्कार-प्रेमी जन इस श्रपह ति पर वाह-बाह भले ही कर उठें।

श्रस्तु, जयदेव से पहले मनोनिवेशपूर्वक राघा श्रौर कृष्ण के प्रेम का उन्मुक्त कंठ से गान करने वाले, जयदेव को नूतन गीति शैली प्रदान करने वाले श्रौर श्रद्धार के सम्भोग तथा विप्रलम्म दोनों पन्नो को श्रपना कर भाव एवं रस की स्रोतस्विनी प्रवाहित करनेवाले महाकिव न्नेमेन्द्र सभी प्रकार से जयदेव के पथ-प्रदर्शक सिद्ध होते हैं। मेरा तो विश्वास है कि गीतगोविन्द के श्रमेक वृत्तों के जो नाम 'पृष्पिताया', 'शादू लिविक्रीडित,' 'शिखरिणी' श्रादि श्राए हैं, वे भी न्नेमेन्द्र के 'सुवृत्ततिलक' का ही प्रभाव है।

# ज़ेमेन्द्र से पूर्व राधा का उल्लेख

#### चन्जालग्ग

गाथा छन्द में निबद्ध 'गाहा-सत्तसई' के पश्चात् महाराष्ट्री प्राकृत का महत्त्वपूर्ण संग्रह-ग्रन्थ 'वज्जालगा' है। इसके संकलियता हैं 'जयवल्लभ' जो श्वेताम्बर शाखा के जैन थे। इनके समय का ठीक-ठीक पता नहीं है। यह संग्रह-ग्रन्थ वड़ी सावधानी के साथ विषयानुक्रम से सम्पादित है। विषय का सक्केत 'वज्जा' वा पद्धित शब्द से किया गया है। इसके ३२ छन्द तो गाहा-सत्तसई के ही हैं। ध्वन्यालोक, अलङ्कार-सर्वस्व (स्ट्यक-रचित), अलङ्कार-विमर्शिणी (जयरथ), काव्यादर्श (सोमेश्वर) आदि विभिन्न लच्चण-ग्रन्थों में इसकी गीतियाँ मिलती हैं। अतः इसमे दी गई किवताओं की प्राचीनता के प्रति सन्देह नहीं किया जा सकता। इस काव्य की संस्कृतच्छाया रत्नदेव द्वारा सन् १३३६ में लिखी गई मिलती है। जयवल्लभ ने काव्य के आरम्भ में ही एक छन्द द्वारा स्पष्ट कह दिया है कि यह संग्रह उन्होंने विविध कवियों द्वारा रचित कविताओं से प्रस्तुत किया है। छन्द यह है—

विविद्दक्द विरइयागाँ गाहागाँ वरकुलानि घेत्तूगा। रइयं वज्जालग्गं विहिणा जयवल्लहं नाम।।

---वज्जा ०, ३।

इस काव्य की एक 'वज्जा' (पद्धति) का नाम है 'करह वज्जा'। इस वज्जा में सोलह गाथाएँ हैं। इनमें कृष्ण और गोपियों के प्रेम का, संयोग-परक और वियोग-परक, उभयपन्नीय रूप अंकित किया गया है। आरम्भं की तीन गाथाओं में गोपियों के और प्रमुखतया राधा के प्रेमी कृष्ण की वन्दना है। चौथी गाथा में प्रेम की महत्ता दिखाई गई है। इन में कृष्ण की दो प्रियाओं राधा और विशाखा का उल्लेख मिलता है। प्रेम को विविध जीवन-कन्तों में रखकर उसका अलौकिक सौन्दर्य ही सहदयता के साथ अिद्धत किया गया है। पहले प्रार्थना-परक दो-एक गाथाएँ देखिए—

कुसलं राहे सुहित्रो सि कंस कंसो कहिं कहिं राहा। इय वालियाए भिएए विलक्खहिंसरं हरि नमह।। करहो जयइ जुवासो राहा उम्मत्तजोव्वणा जयइ। जउणा बहुलतरंगा ते दियहा तेत्तिय च्चेव॥ तिहुयणमिश्रो¦वि हरी निवडइं गोवालियाए चलसोसु। सच्चं चिय मेहनिर—न्धलेहि दोसा न दीसन्ति॥ —वज्जा०, ५९०, ५९०, ५९२, ५९३।

कृष्ण ने किसी गोपालिका को देखकर उसे 'राधा' नाम से सम्बोधन करते हुए कहा, "कहो राघे! कुशल से तो हो? उसने कहा, हे कंस! तुम सुखी तो हो। कृष्ण ने कहा, कंस यहाँ कहाँ है? गोपी ने कहा, तो फिर राधा कहाँ है? इस प्रकार बालिका द्वारा (कड़ा उत्तर पाने वाले) मुह्तोड़ जवाब पाने वाले परिहासशील कृष्ण की जय हो! यमुना की तरङ्गों में विहार करनेवाले युवा कृष्ण श्रीर उन्मत्तयौवना राधा की जय हो। वे बीते हुए दिन श्रव कहाँ? जिस हरि के चरणों में तीनो लोक सिर सुकाते हैं, वे ही गोपी के चरणों पर गिर रहे हैं, सचमुच ही प्रेमान्ध जनों को दोष दिखाई ही नहीं पड़ता।"

त्रव दो चार शृंगारपरक चित्र देखिए, इनमें विशाखा श्रौर राघा की प्रमुखता देखी जा सकती है। श्रीकृष्ण ने कंस द्वारा भेजे गए केशी दैत्य को मारा श्रौर उसका रक्त उनके वस्त्रो में, शरीर में लग गया। उसी के पश्चात् कृष्ण ने विशाखा नाम की गोपी के साथ रमण किया श्रौर उनके घुटनों की रगड़ से विशाखा के कस्त्र पर रक्त के धव्वे श्रागए। विशाखा श्रव भी, कृष्ण की श्रेष्ठ प्रेयसी होने के गर्व से, उस धव्वेवाले, जीर्ण वस्त्र को नहीं उतारती श्रौर उसे पहने फूली-फूली फिरती है—

केसिवियारग्ग-रुहिर—स्लकुप्परुग्घसग्गलब्द्यग्ग्यवियं। न मुण्ड् कण्ह् जुग्गं पि कब्चुयं श्रज्ज वि विसाहा।। वज्जा ०, ५९५।

रित में वेग से संलग्न राधा के कपोलतल से विकीर्ण होती हुई चॉदनी में बुष्ण इतने गोरे हो गए कि किसी गोपी ने भ्रम से उसी समय उन्हें गले से लगा लिया—

राहाए कवोलतल – च्छलन्त जोग्हानिवायधवलंगो। रइ रहसवावडाए धवलो आलिंगिओ कग्हो॥ —वही, ४६६। ऋब विष्टलन्म चर्णन देखिए, यहाँ कृष्ण की निष्टुरता का उपालन्म श्रौर उनके प्रेम की निरुचलता दोनों ही का वर्णन उपत्तव्य है—

> करहो देवो देवा वि पत्थरा मुबर्गु निन्मविज्जनि । इंस्ट्रिं न नडइज्ज—िन्त पत्थरा किं व रुर्गुण ॥ महुरारज्जे वि हरी न मुबइ गोवालियायाँ तं पेन्नं । खरडन्ति न सम्पुरिसा पणवपक्डाइ पेन्माइं॥

—वहीं, ६०२, ६०३ ।

'हि सुन्दरी, देवता पत्थर के कने होते है और कृष्ण भी देवता ही हैं। क्राँचुक्रों ने पत्थर नुलायन नहीं होते, फिर निष्फल रोने ने क्या लाम ? कृष्ण मयुरा राज्य में रहने पर भी गोपियों के उस प्रेम को नहीं छोड़ते. सचमुच बो सन्जन हैं वे हृदय में एकदार उगे हुए प्रेम को तोड़ते नहीं।" करहवज्जा में रास ख्रौर चीर-हरण का भी उल्लेख कवि ने किया है। इससे प्रतीत होता है कि प्राञ्चत काव्य में बहुत पहले से राघा-कृष्ण लीला श्रोर गोपी-कृष्ण मेम प्रतिष्टित हो चुका था। 'वजालग्ग' की शृंगारण्यक रचनाएँ अद्भुत हैं। इस संग्रह-प्रनय ने सभी प्रकार की उत्तन रचनाएँ सनेट ली गई हैं। शृंगार-रत को क्रीतनय गाथाएँ ऋश्वीलता का त्नर्श करने लगती है। श्रीगारंपरक कविताओं में नायक सामान्य प्रामीण युवा है, कृष्ण केवल 'कएहवल्ला' में ही नायक के रूप में परिग्रहीत हैं। गाँवों का वर्णन बहुत ही स्वाभाविकता श्रीर हार्दिकता के साथ किया गया है। प्रायः सभी क्वितास्रों को रचना प्रामीख वातावरण में ही हुई है। इस काव्य की रचनात्रों का प्रभाव व्यन्यालीक में उदाहत अनेक कविताओं में देखा जा सकता है। " संस्कृत के अनेक परवर्ता कवियों जैसे, क्रमदक, क्राचार्य गोवर्षन क्राांट तथा हिन्दी के क्षेट व्विद<del>ों - क</del>्वीर, तुलुकी, विहारो, देव क्रादि—की रचनाक्रों में इतस्तृतः इस काव्य का पूरा-पूरा

१. ध्वन्यालोक में चढ़ृत 'अत्ता एत्य णिमन्यइ एत्य अहं...' छन्द 'वजना-लगा' की ४६६ वीं गाया में अत्यत्य परिवर्तित रूप में मिलता है, जो 'गाहासत्त्वई' से गृहीत हैं। ध्वन्यालोक में चढ़ृत किसी अज्ञात सस्कृत किव के 'संकेतकालमनसं विटं जात्वा विद्याया', का पूर्व रूप 'वज्जालगा' की ६१७ वीं गाया 'तं दहूण जुवाणं परियणमञ्क्रम्म...' में दिखाई पहता है।

प्रभाव स्पष्ट रूप में दिखाई पडता है। "सन्देशरासक" के किव ब्रह्माण ने तो अनेक छन्दों को ज्यों-का त्यों ले लिया है। पिथक की तेज चाल श्रौर विरिहिणी का राज्य श्रीर कापालिनी के रूपों में वर्णन उसे इसी काव्य से मिल गया है। इससे इतना तो स्पष्ट है कि हिन्दी के किवयों ने न केवल संस्कृत के किवयों से भावों का आदान किया, अपित प्राकृत काव्य से भी भाव-राश्रि प्रचुर मात्रा में ग्रहण की।

च्चेमेन्द्र के ग्रासपास ही होनेवाले प्रसिद्ध काश्मीरी किव 'विल्हण' के काव्य में भी राधा का उल्लेख मिलता है। उन्होंने ग्रापने उन्चकोटि के ऐतिहासिक काव्य 'विक्रमाङ्कदेव-चरित' के ग्रारम्भ में विष्णु ग्रीर शिव की वन्दना की है, विष्णु की वन्दना करते समय उन्होंने विष्णु की स्मृति में उत्तरती राधा का नाम्ना उल्लेख किया है—

सान्द्रां मुदं यच्छतु नन्दको वः सोल्लासलद्दमीप्रतिविम्बगर्भः । क्ववेन्नजस्रं यमुना - प्रवाह - सलीलराधास्मरणं मुरारेः ॥ —विक्रमाङ्कदेव-चरित, सर्ग १। ५ ।

१. तुलसी के 'रामचिंग्त-मानस' की भूमिका में जो सन्तजन श्रीर दुर्जन की वन्दना है, उसमें अनेक स्थलों पर वज्जालगा की 'सज्जणवज्जा' श्रीर 'दुज्जणवज्जा' की कित्पय गायाओं को छाया स्पष्ट है। इसी प्रकार 'दिव्यवज्जा', 'विहिवज्जा' श्रादि की अनेक गायाओं से तुलसी ने लाभ उठाया है। 'बाला संवरण वज्जा' की 'तइया वारिज्जन्ती', 'श्रसईवज्जा' की 'मा रुवर्ष श्रीणयमुही' का भाव 'विहारी-सतसई' के 'सन सूत्रयों बीत्यों बनों ऊखीं लई उखारि' दोहें में देखा जा सकता है। हो सकता है हिन्दी के बहुत से किवयों को वे ही भाव परम्परा-क्रम से उपलब्ध हुए हो।

२. देखिए श्रौर मिलाइए, 'पविसयवज्जा' की ४४४ वी 'ग्रद्धुड्डोणो व्व पिड-हाइ' का रासक द्वितीय प्रक्रम का २५ वां छन्द श्रौर 'श्रोल्लुगाविय वज्जा' की ४३५ वी गाथा 'सा तुज्क कए गयमय' श्रौर ४३६ वी गाथा 'हत्यिट्टियं कवाल न मुयइ' को 'सन्देश-रासक' के द्वितीय प्रक्रम की ८६ वी ग्रौर ८७ वी चतुष्पादियाँ, पृ० सं० ३३, ३४—-जिनविजय-मुनि द्वारा सम्पादित 'सन्देशरासक' का प्रथम संस्करण।

"भगवान् विष्णु के वक्त पर शोमित वह कोल्तुम मिण् ग्रापलोगों को ग्रानन्द प्रदान करे, विसमें प्रतिविभिन्नत लद्नी को देखकर विष्णु को यमुना की घारा में चल-क्रीड़ा करती हुई राघा का स्मर्ण हो ग्राता है।" विल्ह्ण का समय ग्यारहवीं शताब्दी ई॰ का उत्तरार्द्ध ग्रार वारहवीं का प्रथम चरण है। ये गीतिकार चवदेव के पूर्ववर्ती हैं, इसमें सन्देह नहीं।

### जैनाचार्य हेमचन्द्र—

हेमचन्द्र का जीवन काल सन् १०८६ से ११७२ ई० तक है। इनके 'काव्यानुशासन' में 'कार्यहेतुक प्रवास' के उदाहरण में जो कविता उद्युत की गई है, उमनें राघा का विरह-वर्णन मिलता है। कविता यह है—

याते द्वारवर्ती तदा मधुरिपो तदत्तमम्पानतां कालिन्दीतटरूढवञ्जुललनामालिङ्गः य सोत्कर्यया । तद्गीतंगुरूवाष्पगद्गद्गलत्तारस्वरं राघया यनान्तर्जलचारिभिर्जलचरेरप्युत्कमुत्कृजितम् ॥ —काव्यानुशासन, श्रध्याय २ ।

"हुम्ल के द्वारकापुरी चले लाने पर राधा ने यमुना के तट पर उगी हुई नेतम् की उस लता को उत्तरण्डापूर्वक गले से लगा लिया जिसे (जजकेलि के लिए ) यमुना में कृदने समय कृष्ण पकड़ कर मुका दिया करते थे और फिर अपने आँसुओं से देवे गले से उच स्वर में ऐसा करण गीत गाया जिसे सुनकर जल के भीतर रहनेवाले जीव भी व्याकुल होकर रो पड़े।" यही कावता आचार्य कुन्तक ने 'संवृतिवक्रता' के उदाहरण में दी है, जिसके प्रथम और दितीय चरणों में थोड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ता है। वे दो चरण इस प्रकार हैं—

यातं द्वारवतीं तदा मधुरिपो तदत्तसम्पादनां ' कालिन्दी-जलकेलिवञ्जुललतामालिङ्ग्य सोत्कण्ठया । —वक्रोक्तिजीवित, उन्मेष २, कविता सं० ५६ ।

श्री शशिभ्षण्टास गुप्त ने 'श्रीराघार क्रमविकाश' नामक पुस्तक में इस छन्द की 'ध्वन्यालोक' में भी उद्धृत बताया है, किन्तु यह ध्वन्यालोक में नहीं है। चो छन्ट उन्होंने दिया है उसमें इन दोनों से थोडी मिन्नता मिलती है। यह इस प्रकार है—

प्रमाव स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ता है। "सन्देशरासक" के कवि अद्रहमाण ने तो अनेक छन्दों को ज्यों का त्यों ले लिया है। पिथक की तेल चाल और विरिहिणी का राज्यी और कापालिनी के रूपों में वर्णन उसे इसी काव्य से मिल गया है। इससे इतना तो स्पष्ट है कि हिन्दी के कवियों ने न केवल संस्कृत के कवियों से भावों का आदान किया, अपित प्राकृत काव्य से भी भाव-राश्चि प्रचुर मात्रा में ब्रहण की।

च्तेमेन्द्र के श्रासपास ही होनेवाले प्रसिद्ध काश्मीरी कवि 'विल्ह्य्' के काव्य में भी राधा का उल्लेख मिलता है। उन्होंने श्रपने उच्चकोटि के ऐतिहासिक काव्य 'विक्रमाङ्कदेव-चरित' के श्रारम्भ में विष्णु श्रौर शिव की वन्दना की है, विष्णु की वन्दना करते समय उन्होंने विष्णु की स्मृति में उत्तरती राधा का नाम्ना उल्लेख किया है—

सान्द्रां मुदं यच्छतु नन्दको वः सोल्लासलद्मीप्रतिविम्वरार्भः । कुवेन्नजस्रं यमुना - प्रवाह - सलीलराधास्मरएं मुरारेः ॥ —विक्रमाङ्कदेव-चरित, सर्ग १। ५ ।

१. तुलसी के 'रामचित्त-मानस' की भूमिका में जो सन्तजन श्रीर दुर्जन की वन्दना है, उसमें घनेक स्थलो पर वज्जालमा को 'सज्जणवज्जा' श्रीर 'दुज्जणवज्जा' की कित्यय गायाश्रों को छाया स्पष्ट है। इसो प्रकार 'दिग्यवज्जा', 'विहिवज्जा' श्रीद की श्रनेक गायाश्रों से तुलसी ने लाम उठाया है। 'वाला संवरण वज्जा' की 'तइया वारिज्जन्ती', 'श्रसईवज्जा' की 'मा चवनु श्रीणयमुही' का भाव 'विहारी-सतसई' के 'सन सूत्रयो वीत्यो वनी ऊखी लई उखारि' दोहे में देखा जा सकता है। हो सकता है हिन्दी के वहुत से किवयो को वे ही भाव परम्परा-क्रम से उपलब्ध हुए हों।

२. देखिए श्रीर मिलाइए, 'पविसयवज्ञा' की ४४४ वीं 'ग्रह्जुहोणो व्य पिड-हाइ' का रासक द्वितीय प्रक्रम का २५ वाँ छन्द श्रीर 'श्रोल्लुगाविय वज्जा' की ४३५ वी गाथा 'सा तुज्क कए गयमय' श्रीर ४३६ वीं गाथा 'हत्यिद्वियं कवालं न मुयइ' को 'सन्देश-रासक' के द्वितीय प्रक्रम की ८६ वी श्रीर ८७ वी चतुष्पादियां, पृ० सं० ३३, ३४—-जिनविजय-मुनि द्वारा सम्पादित 'सन्देशरासक' का प्रथम संस्करण ।

याते द्वारवती पुरं मधुरिपौ तद्वस्त्रसंव्यानया कालिन्दी-तटकुञ्जवञ्जललतामालम्ञ्य सोत्कण्ठया। X

--श्रीराधार क्रमविकाश, पृ॰ ११५, प्रकाश १।

सम्भव है, ध्वन्यालोक के किसी संस्करण में उन्हें यह कविता मिल गई हो। जो हो, इस कविता का उल्लेख अनेक आचायों द्वारा होने के कारण यह निश्चय है कि इसकी रचना दशम शतक के पूर्व किसी कवि द्वारा हुई थी, क्योंकि कुन्तक ने इसे उद्धृत किया है, जिनका समय दशम शताब्दी माना जाता है। कितिपय स्त्राचायों ने कुन्तक के 'वक्रोक्ति जीवित' का रचना-काल एकादश शतक का आरम्भ माना है। उपरिलिखित कविता के पाठान्तर भी इसकी प्राचीनता के पोषक हैं।

श्राचार्य हेमचन्द्र ने 'परस्थ उत्तमहास' के लिए जो कविता उद्धृत की है, उसमें भी राधा का उल्लेख मिलता है। कविता यह है-

कनककलशस्वच्छे राधापयोधरमण्डले नवजलधरश्यामामात्मद्युति प्रतिबिन्बिताम् । श्रसिर्तासचयप्रान्तभ्रान्त्या मृहुमु हुरुत्विप-ञ्जयति जनितत्रीडाहासः त्रियाहसितो हरिः ॥

-काव्यानु०, ऋध्याय २

''स्वर्ण-कलश के समान स्वच्छ राधा के कुचमएडल पर प्रतिविभ्वित नव जलघर के समान श्यामल अपने शरीर की कान्ति को देखकर भ्रम से उसे काले वस्त्र का छोर समभकर बार-बार उसे दूर हटाने का यत्न करते हुए जिस कृष्ण की अज्ञानता पर प्रिया राघा हॅस पड़ी थीं, अपनी भूल पर लाजित होकर मुस्कराने वाले उस कृष्ण की जय हो।"

एक और कविता 'काव्यानुशासन' में ऐसी है, जिसमें कृष्ण के साथ किसी गोपी का प्रश्नोत्तर शिलष्ट पदावली में निबद्ध है। यह गोपी कृष्ण की प्रियतमा राधा ही प्रतीत होती है -

१. देखिए स्राचार्य विश्वेश्वर, सिद्धान्त शिरोमिण द्वारा व्याख्यात 'वक्रोवित-जीवित' के 'आमुख' में 'कुन्तक' का 'काल-निराय', पृ० १२, १३।

२ देखिए पं व बलदेव उपाध्याय लिखित 'सस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० ५८३, परिवर्द्धित चतुर्थ संस्करण ।

कोऽयं द्वारि, हरिः, प्रयाह्युपवनं शाखामृगस्यात्र किं कृष्णाऽहं द्विते, विभिम् सुतरां कृष्णादहं वानरात् । कान्तेऽहं मधुसूद्नां, व्रज्ञ लतां तामेव मध्यन्विता-मित्थं निर्वचनीकृतो द्वितया होता हरिः पातु वः ॥ —काव्यानु०, श्रध्याय ५, वक्रोक्ति ।

कृष्ण ने जाकर किसी गोषी का द्वार खटखटाया उसने पूछा, 'द्वार पर कौन है!' उत्तर मिला, 'मैं हिर हूँ।' प्रिया ने कहा, 'शिक्शिय में काले बन्दर से तो बहुत ही खरती हूँ।' फिर प्रिय ने कहा, 'हे कान्ते, मैं मधुनूदन हूँ।' प्रिया ने कहा, 'तब तो तुम मधु वा मकरन्द से युक्त माध्वीलता के पास जाक्रो।' इस प्रकार अपनी प्रिया द्वारा निक्तर कर दिए गए लिक्ति कृष्ण तुम लोगों की रज्ञा करें।"

यही कविता 'कवीन्द्रयचन-समुच्चय' तथा 'सदुक्तिकर्णामृत' में निलती है। सदुक्तियों के सङ्कलियता ने इसको 'शुभाइ,' नामक कवि की रचना कहा है। कतिपय ग्रौर मी रचनाएँ हैं, जिनमें कृष्ण की प्रिया राधा ही प्रतीत होती हैं, किन्तु राधा का नान्ना उल्लेख उनमें नहीं हुन्ना है। उपर्युक्त रचना भी दसवीं शती ईस्वी से पूर्व की है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि चेनेन्द्र से पहले मुक्त गीतियों में राधा को प्रधान नायिका के रूप में कवियों ने पूर्णतया प्रतिष्ठित कर दिया था । इतना ग्रवश्य मानना पड़ेगा कि काव्य में राघा ग्रौर कृष्ण ही प्रेमगीतों के नायक ग्रौर नायिका नहां थे, ग्रापितु इन्हीं जैंके सामान्य युवक स्रोर युवतियाँ गृहीत होती थीं तथा इनका उल्लेख बहुत कम कवितायों में हुन्ना है। त्राने चलकर तो सुक्त प्रेमगीतों के ये ही एकनात्र नायक-नायिका मान लिए गए। नयदेव से भी पहले चेमेन्द्र ने ही सर्वप्रथम राधा को अपने 'दशावतार-चरित' के कृष्ण-चरित में पूर्णतया प्रतिष्ठित कर दिया और इन्हीं को लेकर संयाग-लीलाओं तथा विरह-वेदना के मनोरम चित्र ऋद्भित किए। इस प्रवन्य काव्य में प्रतिष्ठित देखकर ही नयदेव ने पर्णातया उसा ब्राटर्श पर राधा को लेकर भाव-प्रवन्य की (गीत-गोविन्द को ) रचना कर डाली, जिसमें प्रेम की उच्च-भूमि ( वियोग शृंगार का श्रमाव है।

जयदेव के आस-पास संस्कृत काव्य में रावा-

<sup>6</sup>प्राञ्चत-पिद्गल-सूत्र' नामक प्रन्थ पिद्गलाचार्य द्वारा रचित है। इसका ?

रचना-काल निश्चित नहीं है। विद्वानों ने इसके विषय में अनुमान से ही काम लिया है। इसके टीकाकार लद्मीनाथ भट्ट हैं। उन्होंने प्रथम परिच्छेंद के अन्त में 'पिङ्गल-प्रदीप' नाम्नी टीका का रचना-काल इस प्रकार दिया है—

> मुनीषु-रस-भूमिमिनेऽच्दे श्रावरो सिते। नागराज तिथौ भद्दलच्मीनाथोऽप्यरीरचत्॥

—प्रा० पिं॰ सूत्र, प्र० परि॰, पृ० १०२। (निर्णय सागर से मुद्रित प्र॰ संस्क॰)

अर्थात् सं० १६५७ वि० की आवण शुक्ला पञ्चमी को प्रथम परिच्छेद की टीका लक्ष्मीनाथ ने पूर्ण की। इस ग्रन्थ में अनेक छन्दों के उदाहरणों में हम्भीर देव का उल्लेख मिलता है, जैसे—

जहाँ भूत वेताल णचन्त गावन्त खाए कवन्धा सिम्नाफारफेकारहक्का चलन्ती एफुले कण्णरन्धा। कन्नादुद्द फुटेर मन्था कवन्धा णचन्ता हसन्ता तहाँ वीर हम्मीर संगाममज्ज तुलन्ता जुलन्ता॥
— प्रा० पिं० सूत्र, परि०२; छं० सं० २३०।

सन् १६०० ई० मे हम्मीर देव मारे गए थे। श्राचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल ने हम्मीर-सवन्धी प्राकृतिपङ्गलस्त्र के छन्दो को शार्ड्गधर-रचित 'हम्मीर रासो' के ही होने का विश्वास प्रकट किया था। वो 'पिङ्गल स्त्र' प्रन्थ श्राज उपलब्ध है, उसका प्राकृत भाषावद्ध लच्चग्य भाग अवंश्य ही प्राचीन है किन्तु बाद में इसका श्रन्य विद्वानों ने जब सम्पादन किया तब उसे बढ़ा भी दिया। टीकाकार लच्मीनाथ का भी इस परिष्कार में हाथ रहा है। संस्कृत में दिए कुछ छन्दों के लच्चग्य श्रीर संस्कृत के उदाहरण बाद में जोड़े गए हैं। हो सकता है, श्रपभंश के कुछ छन्द बाद में भी जोड दिये गए हों। यह निश्चित प्रतीत होता है कि इसमे उद्धृत कुछ प्राकृत श्रीर श्रपभ्रश के छन्द जयदेव से पहले के रचित हैं। 'सुन्दरी' छन्द का उदाहरण देखिए—

१. ''प्राकृत पिगल-सूत्र'' उलटते-पलटते मुक्ते हम्मीर की चढाई, वीरता ग्रादि के कई पद्य छन्दों के उदाहरको में मिले। मुक्ते पूरा निश्चय है कि ये पद्य श्रसली 'हम्मीर रासो' के ही है।"

<sup>—</sup>हिन्दो-साहित्य का इतिहास, पृ० ३०-३१, संशोधित और प्रविद्वित सस्करण ।

जिणि वेश्र धरिक्जे महिश्रल लिक्जे पिहिहि दृन्तिह ठाउ घरा।
रिउवच्छ विश्रारे छलतगुवारे विन्धिश्र सत्तु पश्राल घरा॥
कुलखितश्र कम्पे दहमुह कट्टे कंसश्रकेसि विणास करा।
करुणे पश्रले मेच्छह विश्रले सा देउ ग्रास्त्रगु तुन्ह वरा॥
—प्रा० पि० सृत्र, परि० २, इं० सं० २७२।

'जिन्होंने पीठ पर वेदों को रखकर पृथ्वी पर पहुँचाया, दाँतों पर रखकर घरती का उद्घार किया, जिसने शत्रु (हिरएयकशिषु) की छाती फाड़ी, जिन्होंने कपटशरीर (वानन रूप) धारण कर शत्रु को पाताल मेत्र दिया, जिसने क्तिय-कुल को भयभीत कर दिया, दशमुख को काट डाला, कंस और केशी का विनाश किया, जिसने (बुद्ध रूप में) करणा का प्रसार किया और (क्लिक वा किंक रूप में) म्लेच्छों को रुलाया (वा को रुलाएँगे), वे नारायण तुम लोगों को वर प्रदान करें।"

श्च इसे जयदेव के निम्नलिखित पद्य से मिलाइए— वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्विश्रते, देंत्यं दारयते विल छलयते ज्ञज्ज्यं कुर्वते। पौजस्त्यं जयते हलं कलयते कारुएयमातन्वते म्लेच्छान्मृच्ईयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः॥ गीतगोविन्न, सर्गे १। १।

इसी का गीतिलप 'गीतगोविन्द' की पहली अष्टपवी भी है। वयदेव ने कृष्ण को साजात् विपणु मानकर बलराम को दशावतारों में गिना दिया है। वयदेव ना यह पद्य उपर्युक्त अपभंश छन्द का अनुवाद ही प्रतीत होता है। कित्यय विद्वानों ने गीतगोविन्द को प्राकृत का रूपान्तर कहा भी है, सम्भवतः ऐसी रचनाओं को देखकर। कुछ संस्कृत के छन्द भी को उद्धृत किए गए हैं, पहले के ही प्रतीत होते हैं।

कतिपय छुन्दों में राघा श्रोर गोपियों के प्रण्य-व्यापार का उल्लेख मिलता है। एक देखिए—

जिणि कंस विणासिय कित्ति पञ्चासिञ्च मुहिञ्चिरिहविणास करू गिरि हत्त धरू जमलज्जुण भिक्षञ्च पञ्चभर गिल्लिञ्च कालिञ्चकुल जस नुवन भरें। चाणूर विहरिष्डिञ्च णिञ्चकुल्मिण्डिञ्च राहामुहमहुणाण करे जिमि भमरवरें। सो तुम्ह णराञ्चण विष्पपराञ्चण चित्तिहि चिन्तिच्च देंड वरा भउभीतिहरा॥
—प्रा० पिं० सूत्र, परि० १, 'मञ्चिणहरा' छन्द का उदाहरण।

इस छन्द में कृष्ण के पूर्व जीवन के बहुत से प्रमुख कार्य गिना दिये गए हैं, उनमें 'राहामुहमहुपाण' भी ग्राया है। ऐसा लगता है कि ये कृष्ण ग्रीर विष्णु की स्तुति के छन्द किसी प्रन्थ से लिये गए हैं। राधा का उल्लेख जो संस्कृत छन्दों में मिलता है, उसका काल-निर्धारण कठिन है। फिर भी एकाध छन्द देखें—

विश्रष्ट-स्नग्गलित-चिक्करा धौताधरपुटा
म्लायत्पत्राविल-कुचतटोच्छ वासोर्मितरला।
राधात्यर्थ मदनललितान्दोलालसवपुः
कंसाराते रितरसमहो चक्रेऽतिचटुलम् ॥
—प्राकृतिपङ्गलसूत्र, परि०२, प्०२१२।

यह छुन्द बाद में जोड़ा गया प्रतीत होता है, क्योंकि इस छुन्द का ( मदनलिता का ) लच्चण संस्कृत में बाद में बनाया गया है श्रीर उदाहरणस्वरूप इस छुन्द की गण्ना भी मूल में नहीं की गई है। प्राकृत-पिङ्गल-सूत्र
के मूल रूप को बाद में परिविद्धित किया गया है श्रीर ऐसे छुन्दों के लच्चण
श्रीर उदाहरण प्राकृत वा श्रपश्रंश में न होकर संस्कृत में ही हैं। जिन
छुन्दों की परिगण्ना मूल के साथ की गई है, वे बिना संख्या बाले छुन्दों के
पूर्ववर्ती तथा मूल के परवर्ती हैं। इस परिगण्ति छुन्द में राधा का उल्लेख
हुश्रा है—

उदेत्यसौ सुधाकरः पुरौ विलोकयाद्य राधिके विज्नम्भमाग्य गौरदीधिती, रितस्वहस्तिनिर्मतः कलाकुत्हलेन चारुचस्पकेरनङ्गशेखरः किमु । इतिप्रमोदकारिग्गीं प्रियाविनोदलच्चगां गिरं समुद्गिरन्मुरारिरद्भुतां, प्रदोषकाल-सङ्गमोल्लसन्मना मनोजकेलिकौतुकी करोतु वः कृतार्थताम्॥ —प्रा॰ विं॰ सूत्र, परि॰ २, छं॰ सं॰ ३०६।

काम-केलि-कौतुकी कृष्ण ने प्रिया राधिका को चन्द्रोदय दिखाकर अपनी प्रदोष-कालीन सङ्गमेच्छा प्रकट की है। छन्द की गीतिमत्ता ध्यान देने योग्य है।

गीतिकार जयदेव के साथ रहनेवाले गोवर्धनाचार्य ने अपने प्रसिद्ध गीति-काव्य 'आर्यासप्तशती' में भावों का सागर लहरा दिया है, किन्तु उन्होंने राधा का उल्लेख बहुत कम आर्याओं में किया है। जयदेव परम वैष्णव थे और गोवर्धनाचार्य, परम शैव। इसीलिए उन्होंने 'आर्या सप्तशती' के आरम्भ की नौ द्यार्थाय्यों में भगवान् शिव की सरस वन्दना की है। तदन्तर ग्रान्य देवियों ग्रौर देवों को नमस्कार किया है। गोवर्धनाचार्य श्रेगार रस के ग्राप्रतिम किव थे। में दो-एक गीतियाँ, जिनमें राधा को नायिका के रूप में ग्रहण किया गया है, यहाँ देता हूँ—

राज्याभिषेकसित्तल-चाितमोिलेः कथासु कृष्णस्य । गर्वभरमन्थराची पश्यति पद्पङ्कजं राधा ॥ —ऋार्यासप्रशती, छं० सं ४८८ ।

"राज्याभिषेक के जल से धुले हुए सिर वाले कृष्ण की चर्चा (गुण-गान) सुनकर राघा गर्वित नेत्रों से अपने ही चरण-कमलों को देखने लगती है।"

> लन्जयितुमखिलगोपीनिपीत-मनसं मधुद्विपं राघा । स्रज्ञेव प्रच्छति कथां शम्भोर्दियतार्थ-तुष्टस्य ॥ लन्मीनिःश्वासानलपिण्डीकृतदृग्धजलिधसारमुजः । न्तीरनिधितीरसुहशो यशांसि गार्थान्त राधायाः॥

- चा० सप्त०, ५०=, ५०६।

"समय गोपियों के मन का हरण करने वाले छुप्ण को लिंड त करने के लिए राधा भोलेपन के साथ प्रिया के अर्थ भाग से ही सन्तुष्ट शिव जी की कथा पूछती है।" अर्थात् शिवजी तो अर्छनारीश्वर रूप में प्रिया के आधे शरीर से ही सन्तुष्ट रहते हैं और तुम इतनी गोपियों को अपनाने पर भी अभी असन्तुष्ट ही हो, यह तुम्हारी निर्लं जता की पराकाष्टा है।" "लह्मी के उपण उच्छ वासों से गाढ़े हुए ज्ञीरसागर के दूध का पान करनेवाली सुन्दरियाँ राधा के यश का गान करती हैं।" अर्थात् भगवान् विप्णु राधा से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि उस प्रेम के कारण लह्मी सपत्नी की ईप्यों से व्याकुल और सन्तत हो उठी हैं।

## राधा का काल्य-ज्ञेत्र में ल्यापक प्रसार

च्चेमेन्द्र के समय तक कृष्णपरक शृंगार काव्य में राधा को उतना महत्त्व नहीं दिया गया और कवियो ने भूले-भटके कहीं उन्हें याद कर लिया है। महाकिव च्रेमेन्द्र ने कृष्ण के प्रेम-लीला-च्रेत्र मे राधा को प्रमुखता प्रदान की, उनके प्रेम को संयोग और वियोग दोना दशाओं में संवारा और निखारा है। इस महाकवि ने दशावतारों में कृष्ण को प्राधान्य तो प्रदान किया किन्तु एक-मात्र उन्ही से ग्रौर उनकी प्रणय-लीला से ही वृंचे नहीं रह सके, ग्रन्य श्रवतारों के चरितों में मन रमाने के साथ ही साथ कुष्ण के जीवन के विविध पद्मों में भी मन रमाया। उनकी दृष्टि में सम्पूर्ण समाज का हित बसा था, किसी मत-विशेष का प्रतिपादन ही उन्हें इष्ट नहीं था। उनकी प्रतिभा विविध भावो की वनस्थली में स्वच्छन्द विचरण करती थी, इसीलिए 'समयमातृका' जैसा काव्य भी वे प्रस्तुत करने में वे समर्थ हुए । जैसा कि पहले दिखाया जा चुका है, जयदेव ने उनके द्वारा प्रदर्शित दिशा विशेष में अपने को सीमित कर दिया श्रीर उन्ही द्वारा निर्देशित श्रीर गोपियों द्वारा समवेत रूप से प्रगीति गीति-पद्धति पर अपनी कविता को मॉजा. संवारा। हृत्य में प्रेम की सञ्ची पीर न होने के कारण केवल उच्छुद्धल विलास-वर्णन में हो मन रमाया। कान्य में हार्दिकता के अभाव को पूर्ति पद-लालित्य और कला-चातुरी द्वारा करने का महान अम किया । गीतों और गीतियों की रचना को सर्गबद्ध किया, जिसके कारण उनके अन्य भक्त जनों ने गीतगीविन्द को महाकाव्य की सज्ञा भी दी, सर्गों की संख्या भी सात नहीं बारह थी। गीतगोविन्द का इस दृष्टि से महत्त्व तो मानना ही पडेगा कि उसके पश्चात प्रेम-काव्यों में राधा श्रीर कृष्ण ही एकमात्र त्रालम्बन वन बैठे । सच्चे सहृदय कवियो ने राघा के स्त्राधार पर श्रमर प्रेमकाव्य की सृष्टि भी की। बारहवीं शताब्दी में ही 'रामाराधा' नामक

<sup>&#</sup>x27;'द्वादशशतके रचित शारदातनयेर 'भावप्रकाशने' 'रामाराघा' नामे राघा सम्बन्धीय श्रार एकखानि नाटक एवं ताहा हइते श्लोकार्धेर उद्घृति रहियाछे । कवि कर्णपूरेर 'श्रलङ्कार कौस्तुभेर' एकाधिकस्थले श्रामरा 'कन्दर्पमञ्जरी' नामक राधिको श्रवलम्बने एकखानि नाटिका एवं ताहा हइते उद्घृति पाइतेछि ।''

<sup>-</sup>श्रीराघार क्रम विकाश, - दर्शने भ्रो साहित्ये, पु० ११८ :

नाटक राधा को ही लेकर प्रस्तुत किया गया । 'कन्दर्प मञ्जरी' नाम की नाटिका का उल्लेख कर्णापूर किव के 'ग्रलङ्कार-कौस्तुम' नामक ग्रन्थ में हुन्ना है। क.यस्थ कुलोद्भूत किव मथुरादास ने 'त्रपमानुजा' नाम्नी नाटिका लिखी, इसका रचना-काल ठीक-ठीक ज्ञात नहीं हो सका है। यह नाटिका निर्णयसागर यन्त्रालय वम्बई से काव्यमाला के ग्रन्तर्गत सन् १८९५ में प्रकाशित हुई थी। राधा ग्रीर कृष्ण इसमें नायक तथा नायिका हैं श्रीर तृन्दा, चम्पकलता, तमालिका, विहङ्किका कदलिका ग्रादि ग्रन्य पात्रियों तथा प्रियालाप नामक कृष्ण का सखा कृष्ण के श्रतिरिक्त एक मात्र पुरुष पात्र है। नाटिका चार ग्रंकों में समाप्त होती है। यह ग्रवश्य ही पुरानी है, ऐसा मेरा विश्वास है।

राधा-प्रेम की धारा इस प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ती हुई विद्यापित तक पहुँचो । इसके अनन्तर बॅगला किव चरडीदास और फिर उसने बङ्गाल के गौड़ीय वैष्णवों के पास पहुँच कर पूर्ण उत्कर्ष को प्राप्त कर लिया । इधर वल्लभाचार्य की शिष्य-मर्गडली के हाथों हिन्दी-साहित्य को तो रस-प्लावित हो कर दिया, जिसका उल्लेख इम 'परोच्चानुभूतिपरक गीत-पद्धति' में आनुक्रमिक रूप में कर आए हैं।

हिन्दी-साहित्य में शृंगार रस की जो अजस्त धारा स्रदास के समय से प्रवाहित हुई, उसका उद्भव साहित्य में राधा की पूर्ण प्रतिष्ठा के ही कारण संभव हो सका। राधा के प्रेम की दिन्य कल्पना की गई, और समर्थ किवयों ने अपनी तीत्र अनुभूतियों को राधा के माध्यम से कान्य में उतारा। इस प्रकार हिन्दी-साहित्य में गीतिकान्य को पूर्ण उत्कर्ष पर पहुँचा देने का पूरा श्रेय राधा को ही प्राप्त है। यदि कृष्ण को राधा जैसी अनुपम प्रेयसी न मिली होती, तो कृष्ण प्रेमी भी नहीं होते और यदि कृष्ण को प्रेम की शिक्ता नहीं मिलती तो गोकुल की गोपियों के हृदय में सच्चे प्रण्य का उद्भव ही कैसे होता ? इस प्रकार राधा की परिकल्पना के अभाव में न तो सूर के द्वारा हिन्दी को गीतियों का रत्नाकर प्राप्त होता और न मीरा की मर्भ-वेदना गीतियों को अपनाकर धन्य हो पाती। मध्यकालीन हिन्दी साहित्य का तीन-चौथाई भाग राधा के प्रेम को ही अपनाकर निर्मित हो सका है। उस समय प्रायः सभी कवि-जन राधा-कृष्ण को दूर हटाकर कविता की बात सोच ही नहीं पाते थे। इसी बाल को दृष्ट में रखकर यहाँ राधा के साहित्य-क्तेत्र में आविर्भाव और प्रतिष्ठा का पूरा-पूरा

इतिहास संत्तेप में मैने यहाँ प्रस्तुत किया है। हमारे साहित्य मे राधा का महत्त्व इतना बढ़ गया कि वे सभी सच्ची प्रेमिकाओं की प्रतिनिधि स्वीकार की गईं श्रीर राधा शब्द का ऋर्य ही हो गया सच्ची प्रणयिनी, चाहे वह कोई भी हो। जिस प्रेम-गीतिका में पिएडतों को राधा का नाम्ना उल्लेख नहीं भी मिला वहाँ भी विवश होकर उन्हें राधा का ऋध्याहार करना ही पड़ा। राधा और इष्ण सभी प्रेमिकाओं और प्रेमियों के उपनाम स्वीकृत हो गए सर्वसम्मित से।

### रबर्छन्द गीतिबाल्य की परम्परा

### आत्मानुभृतिपरक स्वच्छन्द गीतिकाच्य

शुद्ध भावोदगार के रूप में गीतियाँ वास्तव में लोक-क्राट से ही निःस्तृत हुई। जन-साधारण का हृद्य स्त्रभावतः स्वच्छन्द, उन्मुक्त, त्रकृत्रिम, निष्कपट ग्रौर द्वैविध्यशूत्य होता है। जहाँ परिडत को किसो विवादास्पद वात का निर्णय सुनाने में ज्यागा-पीछा करना पडता है, वहीं सामान्यजन उसका दो टूक निर्णय सुना देता है, मानव की सहज भावना से प्रेरित होकर L शास्त्र-ज्ञान वात को उलभाता है, मानव का सहज विकसित भावना-प्रवर्ण हृदय उलभी को सहज ही सुलभा देता है। इसीलिए शास्त्राभ्यासी कवि ग्रात्मानुभृति-परक उतने उत्तम गीत देने में असमर्थ रहते आए हैं, जितने उत्तम गीत ग्रपेन्। कृत ग्रल्पज्ञ कवि, शास्त्र वचनों से ग्रपने को मुक्त करके चलनेवाले कवि, सहज ही दे सके हैं। सहज भावनात्रों से शासित साधारण जन के मन पर शास्त्रों का शासन नहीं चल पाता है, द्यतएव सहबोद्भूत भावनाएँ उनकी वाणी में निर्वाध उतर स्राती हैं। इस प्रकार यह स्वतः सिद्ध हो गया कि गीत पाइतजनों की पाइत वाणी में ही उतर सके, संस्कृत जनों के संस्कृत हृदय भावनात्रों के वहुत कुछ परिष्कार स्त्रौर परिमार्जन में ही उलभ गये; शास्त्रों के फेर में पड गए। त्रागे चलकर इन्हें प्रोत्साहन भी मिला तो प्राकृत जनों के प्राकृत-भाषावद्ध काव्य द्वारा ही । प्राकृतभाषा-बद्ध गीतों का विपुत्त वैभव संरत्त्रणता के अभाव में विनष्ट हो गया, जिसे पा लेने का आज कोई उपाय नहीं है। लोकभाषा-बद्ध विपुल गीति-काव्य श्रतीत के श्रन्थकारावृत्त गहर में विलीन हो गया। महाकवि सातवाहन हाल ने कहा है-

> सत्तसताइं कइवच्छलेण कोडीश्र मज्मश्रारस्मि । हालेख विरद्दश्राइं सालंकाराणँ गाहाणम् ॥ —गा॰ सत्त२, शतक १।३ ।

श्रर्थात् कविवत्सल हाल ने एक करोड श्रलङ्कारों से युक्त गायाश्रो में से सात सो गाथाएँ चुनीं। हाल का श्रर्थ 'हैमनाममाला' में कहा गया है, ''हाल:

स्यात् सातवाहनः ।" हाल सातवाहन राजा का ही नाम है। महाकवि श्रिभिनन्द ने 'रामचरित' नामक काव्य में लिखा है—

नमः श्रीहारवर्षाय येन हालादनन्तरम्। स्वकोषः कविकोषाणामाविभीवाय सम्भृतः॥

—रा॰ च॰, सर्ग ७१५।

एक श्लोक श्रीर मिलता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि हाल की राजसमा के कि श्रीपालित ने घन के लोम से सत्तर्भई का सह्कतन गाथाश्रों से चुन-चुनकर हाल के नाम से किया था। इन गाथाश्रों में कुछ गाथाएँ सातवाहन हाल द्वारा विरचित भी हैं, क्यों कि किसी-किसी प्रति में चौथी गाथा से वारहवीं गांथा तक प्रत्येक गाथा के श्रन्त में किव का नाम भी दिया हुश्रा है, यथा—''वोडिसस्स, चुल्लोहस्स, मग्ररन्द सेण्स्स, श्रमरराश्रस्स, कुमारिलस्स, सिरिराश्रस्स, भीमस्सामिणो' श्रादि। इसी प्रकार जो गाथाएँ हाल-रचित हैं, उनके बाद 'हालस्स' लिखा हुश्रा है। यह 'हाल' किव शालिवाहन शक्संवत् चलाने वाला वही सातवाहन है, जिसकी राजधानी 'प्रतिष्ठानपुर' में थी श्रीर जिसकी सभा को पैशाची प्राकृत में 'बृहत्कथा' की रचना करनेवाले महाकिव गुणाढ्य श्रीर 'कालाप' व्याकरण के रचयिता 'शर्ववर्म' श्रादि विद्वान सुशोभित करते थे। यह प्रतिष्ठानपुर प्रयाग के पास स्थित 'सूँ सी' स्थान नहीं है, जो गुप्तवंशीय सम्राटों के समय में श्रपने चरम उत्कर्ष पर था, यह स्थान कहीं दित्त्ण में, सोमदेव के इस कथन से ऐसा श्रनुमित होता है—

सोऽहं दरिद्रो वित्तार्थी प्रयातो दिन्नगापथम् । प्राप्तः पुरं प्रतिष्ठानं नगसिंहस्य भूपतेः ॥ —कथामरित्सागर तरंग ६।३८।१०८ ।

"धन के लिए दिस्णापंथ को जाते समय मैं नरिसह नृपित के प्रतिष्ठानपुर में जा पहुँचा।" यही प्रतिष्ठानपुर आवकल 'पैठण' के नाम से प्रसिद्ध है।

हालेनोत्तमपूजया किववृषः श्रीपालितो लालितः,
 ख्याति कामिप कालिदासकवयो नीताः शकारातिना ।
 श्रीहर्षो विततार गद्यकवये बाखाय वाखीफलं
 सद्यः सित्क्रिययाभिनन्दमिप च श्रीहारवर्षोऽग्रहीत् ॥
 --रा० च०, सर्ग ७।३२।

वात्स्यायन ने अपने 'कामसूत्र' यन्य में सातवाहन का उल्लेख किया है, जिसके 'कर्तरी' नामक प्रहणन द्वारा महारानी मलयवती का प्राणान्त हो गया था। ' डाक्टर पीटर्सन बूँ दी-नरेश के पुस्तकालय से गाथा-सत्तसई की जो प्रति ले आए थे उसके अन्त में एक गाथा में लिखा है कि कुन्तल-जन वल्लम हाल ने सप्तशाती का सातवाँ शतक समाप्त किया और फिर गद्य में हाल का पूरा-पूरा परिचय दिया हुआ है। ' हूण देश का ही नाम कुन्तलें था जो कामगिरि से द्वारकापुरी तक फैला हुआ था, सातवाहन के राज्यान्तर्गत गुर्जर देश भी था—

कामिगरिं सम।रभ्य द्वारकान्तं महेश्वरि । श्रीकुन्तलाभिधो देशो हूणदेशं श्रृगु विये ॥ —शक्तिसङ्गमतन्त्र ।

इस विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि कथासिरत्सागर और वात्स्यायन के कामसूत्र में विणित वा उल्लिखित सातवाहन एक ही है और पीटर्सन को प्राप्त प्रति द्वाग यह भी साफ है कि इसी सातवाहन हाल ने प्राकृत के प्राचीन प्रन्थों से चुन-चुनकर सातसों गाथाएँ एकत्र की थीं। इन सभी गाथाओं का रचना-काल ग्रज्ञात है। इनमें कुछ-एक गाथाएँ हाल के समय की ग्र्यात् प्रथम शताब्दी ईस्वी की हैं, जैसे हाल की स्वरचित गाथाएँ ग्रीर बहुत-सी उसके बहुत पहले की भी हो सकती हैं। हाल ने सम्भवतः सङ्कलन का श्रपूर्व कार्य सर्वप्रथम किया था, इसके पूर्व का कोई काव्य-संकलन देखने में श्रद्याविध नहीं ग्रा सका है। इस श्रनुपम संग्रह के लिए महाकवियों ने भी हाल भी प्रशंसा की। महाकवि वाण्भट ने कहा—

१. कर्तर्या कुन्तलः शालकिणः शातवाहनो महादेवीं मलयवतीम् ॥
—कामसूत्र, ग्रिष्ठि २, ग्रष्ट्या० ७।२८ ।

राएण विरद्दग्राए कुन्तलजणवश्रद्दणेण हालेण । सत्तसर्द ग्र समत्तं सत्तम-मज्भासग्रं एग्रम् ॥ इति सप्तमं शतकम् । इति श्रीमत् कुन्तल जनपदेश्वर-प्रतिष्ठानपत्तनाधीश-शतकर्णोपनामक-द्वीपि (दीप) कर्णात्मज-मलयवती-प्राणिप्रय-कालापप्रवर्तक शर्ववर्मधीसखमलयवत्युपदेशपिष्डती मृत त्यक्त-भाषात्रय-स्वीकृत-पैशाचिक-पिष्डतराज गुणाढचिर्मित्तमस्मीभवद्वृहत्कथा-विशिष्ट-सप्तमांशावलोकनप्राकृतादिवावयञ्चक (१) प्रीत-कविवत्सल-हालाखुपनामक-श्रीसातवाहननरेन्द्र-निर्मिता विविधान्योक्तिमयप्राकृत-गीर्गुम्फिताशुचिरसप्रधाना काव्योत्तमा सप्तशत्यवसानमगात् ॥

#### त्र्यत्रिनाशिनमयाम्यमकरोत्सातवाहन । विशुद्धजातिभिः कोषं रह्गौरिव सुभाषितैः ॥—हर्षचरित

अर्थात् सातवाहन ने विशुद्ध जाति के रत्नो के समान सुभाषितो से अनश्वर स्रोर अग्राम्य कोष का निर्माण किया । एक अन्य कवि कहता है —

> जगत्यां त्रथिता गाथा सातवाहनभूभुजा। व्यधुष्ट्रतेस्तु विस्तारमहो चित्रपरम्परा॥ सूक्ति-मुक्तावली

कतिपय स्कि-सम्रहों में इसे राजशेखर किव के नाम से उद्धृत किया गया है। इस प्रकार की प्रशक्तियाँ मनेक मिलती हैं। इसमें सन्देह नहीं कि यह मन्य मनेक स्वाप्त में मनेक स्वाप्त में महाराज भोज ने सरस्वती-क्रिया मान्य में, मन्य में कान्यप्रकाश में, महाराज भोज ने सरस्वती-क्रिया-भरण में, मम्पट ने कान्यप्रकाश में, मिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक लीचन में, कुन्तक के वक्षोक्तिजीवित में, मिहम्मट के न्यक्तिविवेक में यथास्थान उद्धृत की हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रन्थ की उत्तमोत्तम रचनाम्रों पर सहदय जन प्राचीन काल से ही मुग्ध होते म्राए हैं। इसकी शृङ्गार रसपूर्ण गीतियाँ म्रद्भुत हैं। प्राकृत-बद्ध इन गीतियों से ऐसा निश्चित प्रतीत होता है कि गीतिकान्य की म्रवतारणा लोक-कवियो द्वारा ही पहले-पहल हुई। इन गीतियों में प्रामीण नायिकाम्रो के मुन्दर चित्र तो हैं ही, प्रामीण प्रकृति के भी बड़े ही विम्बम्राही चित्र प्रभूतमात्रा में चित्रित पाये जाते हैं। मैं दो एक ऐसी सुन्दर प्रामपरक गाथाएँ उदाहरणार्थ उपस्थित करता हूँ—

कि रुत्रसि त्र्योणत्रमुही धवलाश्चन्तेसु सालिछेत्तेसु । हरित्रालमंडित्रमुही गाडि व्य सणवाडित्रा जात्रा ॥ —गा० सत्त०, शतक १।६॥

"हे सुन्दरी, धान के खेतों को श्वेत होते हुए देखकर मुँह नीचा करके क्यो रोती हो ? नहीं देखती हो हरिताल से मुँह को रॅगकर नटी के समान सन की खेती अब लहलहा उठी है।" अर्थात् पीले फूलो से लदी सन की खेती ही अब सहेट-स्थल का काम देगी।

> गोलाश्रब्दिठऋं पेछिऊण गहवइसुऋं हिल्झिसोहा । श्राढत्ता बत्तरिषं दुःखुत्ताराएँ पञ्चवीए ॥ —गा०, शतक २।७ ।

'नोदाबरी के तट पर खड़े गृहमति के एम (पति) को देखकर हालिक की पत्नी ने कठिन राह से नीचे उतरना आरम्म किया।'' अर्थात् उसने सोचा कि यदि पति का मेरे प्रति सचा प्रेम होगा तो वह दौड़कर मेरी सहायता के लिए आ जावना।

> अन्जवि वालो वानोश्चरो ति इय जिन्पए जनोश्चाए। कहमुद्रपेसिश्चच्छं णिहुञ्चं हिसर्णं वश्चवहूहिं॥ —गा॰ स०, २।१२।

"हपा अभी भी बचा है, यशोदा के इस कथन को हनकर हम्ए की ओर आँखें फेरकर ब्रचबहुएँ मन ही मन हँस पड़ी।"

> फन्गुच्छ्रगणिदोसं केण वि कदमपसाहगं विव्याम्। यखेळलसमुहपलोट्ठन्तसेळयोअं किणो घुळसि ॥

—गा॰ स॰, ४-६९।

"होती के अवसर पर किसी ने हर्ण से मरकर तुन्हारा की चड़ से श्रंगार किया, जिसके कारण स्तन-कत्तरा के मुख से पसीने की वूँ दें माइ रही हैं। फिर बतता तो तू इस की चड़ को बो क्यों रही है।" अर्थात् स्वेदकणों से तेस उसके मित मेम तो मक्य ही हो रहा है, हिपाने की क्या आवश्यकता? इस प्रकार अस्वन्त उच्चकोटि का काब्य गाँवों के कांवयों हारा ही विरचित प्रतीत होता है। गाँव की उन्हक्त हँसती-खेलती प्रकृति कितनी ही गीतियों में उत्तर आई है। यह अवस्य है कि प्रहित का उपयोग अन्योक्ति के लिए तथा उद्दीपन विभाव के रूप में ही विशेष हुआ है। किन्तु प्रकृति का क्व गाँववाता ही है, खेतों और अमराइयों से शोभित, किंशुक आदि बन्य इस्ं से परिवेष्टित। देखिए—

थरणा वसन्ति गीसङ्क्रमोहरो वहलपत्ततवहन्मि । वाद्यन्द्रोलगञ्जोगविद्यवेगुगहरो निरिग्गामे ॥ —गा० स०. शतः ७। ३५ ।

पण्कुल्लवणकलन्वा णिद्धोत्र्यसिलाइला नुइयमोरा । पसरन्तान्मरमुहला स्रोसाहन्ते । गिरिग्गामा ॥ —वहीं ०, ७। ३६ ।

"निःशङ्कमाव से रमण के योग्य अगर पल्लवों से ढके हुए, वायु के भोकों से मुमते हुए बासो के जंगल वाले पर्वतीय गाँव में रहने वाले बन्य हैं। पर्वतो के वे गाँव, जिनमें सघनता से उगे हुए कदम्व के वृद्ध फ़्लों से ढके हुए हैं, पानी वरस जाने पर शिलाएँ धुल गई हैं, मोर हर्षित होकर नृत्य कर रहे और अपनी वोली उच्च कएउ से सुना रहे हैं, और भरने कल कल शब्द करते हुए प्रवाहित हो रहे हैं, अपने पास आने के लिए उत्साहित कर रहे हैं।" अर्थात् अपनी मनोहारिगी शोभा द्वारा हमें अपने पास बुला रहे हैं।

कविवत्सल सातवाइन हाल द्वारा सङ्घलित सप्तशती भारतीय साहित्य का श्रङ्कार है। प्राचीन महान् श्राचार्यों ने ध्वनि श्रीर श्रवङ्कारों के उदाहरण् के लिए इस संग्रह की गाथाश्रो को चुनकर इसकी श्रेष्ठता प्रमाणित की है। शक-संवत् चलाने के कारण् कुछ विद्वानों ने हाल का समय ६६ ई० के श्रास पास माना है। प्रसिद्ध इतिहास-वेत्ता डॉ० काशीप्रसाद लायसवाल ने 'हाल' का समय १७ से २१ ई० के पास माना है। श्री लयचन्द्र विद्यालंकार ने शंका की है—

"यदि शकाब्द का प्रवर्त्तक शालिवाहन को ही माना जाय तो क्या विम की मृत्यु श्रीर किनष्क के बीच ५० वरस का व्यवधान मानना सम्भव होगा!" —भारतीय इतिहास की रूपरेखा, जिल्द २, पृ० १०७४।

काल-निर्णाय में यद्यपि विद्वानों में यिति खित्र मतमेद है, तथापि प्रायः सभी विद्वान् सातवाहन हाल का समय प्रथम शताब्दी ईस्वी के ही अन्तर्गत मानते हैं। जैसा कि पहले कह आया हूँ, इन गीतियों में कुछ की रचना ईसा से कई शताब्दी पूर्व की है और संस्कृत, अपभंश, हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के किवयों ने इन गीतियों से अकथनीय लाम उठाया है। किन्तु जो सौन्दर्य और लालित्य इन प्राकृत गीतियों में सहज उपलब्ध है वह अन्यत्र दुर्लम है। वास्तव में सब्चे काव्य का चेत्र वही है जिसे प्राकृत के किवयों ने अपनाया है। जो गाथाएँ हाल की लिखी हुई हैं, कहते हैं कि वे उस समय लिखी गई थी जब किव मलयवती रानी की वियोग-ज्वाला में दग्ध होकर इधर उधर भटकता फिरता था। इसीलिए वे अति उत्तम गीतियाँ हो सकी हैं। यह साहित्य की पहली सप्तश्राती हैं।

इस प्रकार की गीतियों का दूसरा संग्रह 'वज्जालग्ग' है। यह भी गाथा-छुन्दोंबद्ध गीतियों का संग्रह है। किसी जयवल्जभ नामक व्यक्ति ने यह संग्रह प्रस्तुत किया है। इसमें कुल ७९३ गाथाऍ हैं। गाथा-सप्तशाती के समान

१. प्राकृत ग्रीर उसका साहित्य, (ले॰ डॉ॰ हरदेव बाहरी) पृ॰ ६३।

इसमें प्रथम शतक, हितीय शतक का विभाजन नहीं है। इसकी गीतियाँ भिन्न-भिन्न-विश्वां के वर्णन-कन में रखी गई हैं और नवके नाम के आगे 'वड़ा' लगा हुआ है। जैसे—कव्य वड़ता, मड़्या वड़ता, हुड़ाग वड़ता, मिल वड़ता, नीह वड़ता आदि। इससे यह नफ्ट है कि जयवरणम ने श्रायक पिश्रम में इस मंग्रह को व्यवस्था के कर दिया है, जब कि मलनहें का संग्रह विमा किशी प्रकार की व्यवस्था के कर दिया गया है। 'मलनहें' का ठरलेंख अनेक कवियों और शालङ्कांग्कों ने किया है, किलु वड़तानमं का ठरलेंख वहीं भी नहीं मिलता। जयवरणम रवेताम्बर देन था और यह संग्रह शताबिद्यों तक दीनियों के ही बीच पड़ा नह गया। स्वह्रकर्ता ने बहुत मी गाथाएँ हाल के ही संग्रह से ली हैं, किलु बहुमंख्यक गाथाएँ अन्यव कहीं भी अनुरिल्लिख हैं। हाल ने गाथाएँ विभिन्न कवियों के हितयों में मीवे-मीवे में ली हैं, किलु जयवरणम ने सम्भवतः अपनी छूनि के ही समान छुनियों में भी लाम नठाया था। इस मंग्रह की तीसनी गाथा के श्रान्ता ऐसा लगता है कि 'ज्यवरणकर' (जयवरणम) इस संग्रह का ही नाम है। किलु इसकी

is for this (आधाननग्रजी) is the oldest and most famous work of this kind of poetry known to us; already in Bana it is cited and afterwords verses from it are repeatedly quoted in the Alankara Literature, whereas the Vajjalaggam is nowhere mentioned; as written by a Svetambara Jaina it seems to have been confined to Jaina circle. Introduction to Vajjalaggam, by Julius Labre.

Noreover it appears that Hela has drawn the different verses for his anthology from the poets themselves, where as the Viffalaggam, besides these sources, supposes other works similar to it, which Jayavallabha enjoyed.

<sup>-</sup>The same p. 7. Fascicle III.

३, विविह इड विरद्यार्ण गहार्ग वरष्टुलानि बेन्गा। रह्म वज्ञालम्म विहिमा जयबल्तहुँ नाम ॥ वज्ञाल०, ३ ॥

संस्कृतच्छाया प्रस्तुत करने वाले रत्नदेव हैं श्रौर उन्होंने पृथुगच्छ के प्रधान धर्माचार्य मानभद्र सूरि के उत्तराधिकारी हरिभद्र सूरि के शिष्य धर्मचन्द्र के श्राग्रह पर संस्कृतच्छाया लिखी । वम्बई को भएडारकर-रिपोर्ट के श्रानुसार (१८८३-१८८४ ई०) यह छाया वि॰ संवत् १३९३ में प्रस्तुत की गई।

वज्जालग्ग की आठ प्रतिलिपियाँ प्राप्त हुई थीं और उनमें संख्या के ब्रन्तर के साथ-साथ गीतियाँ भी मिन्न-मिन्न मिलती हैं। यदि उनमें ब्राई हुई सभी गीतियों का सङ्कलन किया जाय तो उनकी संख्या १२३० तक पहुँचती है। प्रो॰ जैकोबी (Pro. Herman Jacobi) को ब्राठों इस्तर्लि-खित प्रतियाँ उपलब्ध हुई थी। उन्हीं के शिष्य श्री जूलिस्रस लेवर (Mr. Julius Laber) ने वज्जालगा का सम्पादन छायासहित किया और इसमें ७९५ गाथाएँ रखी हैं, जिनमें अन्तिम दो में प्रन्थ के स्वरूप और गुण का कथन मात्र है। गाहा सत्तवई शृङ्गारपरक रचनात्रों का ही एक प्रकार से संग्रह है; किन्तु इसमें शृङ्गार की प्रधानता होते हुए भी, श्रन्य श्रनेक विषयों पर गीतियाँ प्रस्तुत की गई हैं श्रौर श्रन्त की यह उक्ति श्रच्चरशः सत्य है कि जो कोई इन गाथाओं का सुचार रूप से पाठ करेगा, वह विविध अनुभतियों की एकत्र उपलव्धि से गौरवशाली हो जायगा। <sup>9</sup> इस संग्रह का काल-निर्णय श्रभी तक नहीं हो सका है तथापि विद्वानों का अनुमान है कि यह कार्य तीसरी-चौथी शताब्दी के आसपास हुआ होगा। यहाँ पहले में कतिपय ऐसी गींतियाँ प्रस्तुत करूँ गा जिनसे पश्चाहर्ती कतिपय महाकवियों ने भाव श्रपनाए हैं।

#### वज्जालग्ग का परवर्ती काव्य पर प्रभाव

सद्दावसद्दभीरू पए पए किपि किपि चिन्तन्तो । दुक्खेहि कहवि पावइ चोरो अत्थं कई कव्वं ॥

—कञ्चवज्जा, २३॥

"शब्द श्रीर श्रवशब्द से डरने वाला, पद-पद पर कुछ-कुछ सोचता हुश्रा बड़े दु:ख से चोर धन को श्रीर किव काव्य को पाता है।" इस गाया को निम्नलिखित हिन्दी के प्रसिद्ध दोहे से मिलाइए—

> 'चरन धरत चिन्ता करत, चहत न नेकहु सोर । सुवरन को खोजत (फरत, कवि, व्यसिचारी, चोर॥

१. वज्जालगा, ७९५।

सरी गाथा है-

त्रणवरय वह त रोमञ्च कञ्चुयं जिएयजणमणाणन्दं। जं न धुरणावइ सीसं कञ्बं पेस्मं च किं तेण॥ —कञ्बवङ्जा, २५।

"निसके द्वारा रोमाञ्च में नैरन्तर्य न आवे, निसते जन-मन में आनन्द न उत्पन्न हो और निमते सिर न हिल उठे, वह न तो काव्य हैं और न प्रेम।" गोस्तामी तुलसीटास भी उसी विश्वास के स्वर में कह उठते हैं— जो प्रवन्य बुध निहं आदरहीं। सो स्नम वादि वाल किन करहीं।। —रा॰च॰मा॰, वालकाएड।

निस काव्य का बुघननो में आदर नहीं हुआ, वह काव्य ही कैसा ?

प्राकृत किन कहता है, एक तो कान्य रचना किन है, यदि किनता की भी तो उसका मार्मिक प्रयोग कष्टकर होता है ऋौर यह सब हो जाने पर उसे सुनने वाले ( सञ्चे कान्य-प्रेमी ) किनता से मिल पाते हैं—

दुक्खं कीरइ कब्बं कब्बम्मि कए पडक्जणा दुक्खं। सन्ते पडक्जमाणे सोयारा दुल्लहा हान्ति॥ —वज्जाः, सोयारवज्जा, ६।

गोस्त्रामी जी ने भी किव-मार्ग की किटनाइयों का वर्णन किया है श्रौर किव के लिए उन्होंने किताश्रों श्रौर विद्याश्रां का ज्ञान भी श्रावश्यक वतलाया है—

किन होडँ निह नचन प्रनीन्। सकल कला सन विद्या हीत्॥ आखर अरथ अलंकिति नाना। छन्द प्रवन्ध अनेक विधाना॥ भाव भेद रस भेद अपारा। किनत दोष गुन विविध प्रकारा॥ —रा॰च॰मा॰, वालकाण्ड।

श्राचार्य भामह ने भी किव-कर्म के काछिन्य को स्पष्ट शब्दों में कहा है श्रोर किव के लिए श्रपेचित ज्ञान की व्यापकता की श्रोर भी सङ्केत किया है--

> न स शब्दों न तहाच्यं न स न्यायों न सा कला। जायते यन्न काव्याङ्गमहों भारो महान् कवेः॥

-काञ्यालङ्कार, ४।३।

फिर गोस्वामी जी ने सहृदय काव्य-श्रोतास्त्रों की विरलता की बात भी गाथा-कवि की भाँति कही है—

जे पर-भनिति सुनत हरषाहीं। ते वर पुरुष बहुत जग नाहीं॥

रा॰ च॰ मा॰, बा॰ कां॰।

एक प्राकृत कवि ने कान्य की महर्घता दिखाते हुए साङ्गरूपक द्वारा उसे रत्न कहा है और इसी रूपक को गोस्वामी तुलसीदास ने कुशल किन को भाँति अपना लिया है। प्राकृत गाथा है—

चिन्ता मन्दर मन्थाण मन्थिए वित्थरिमम श्रात्थाहे । उप्पज्जन्ति कईहियय - सायरे कव्त्र रयणाइं ॥

-वंद लंद, कहववज्जा, १६।

श्रर्थात् चिन्ता के मन्दराचल की मथानी से मथने पर विस्तृत एवं श्रथाह कवि-हृदय रूपी सिन्धु से काव्य के रत्न निकलते हैं। श्रव गोस्वामी जी की श्रमृतवाणी सुनिए—

पेमु श्रमिश्र मंद्रु बिरहु भरतु पयोधि गंभीर।
मिथ प्रगटेड सुर साधु हित कृपासिन्धु रघुबीर॥
—रा॰ च॰ मा॰, श्रयो०कां०, दो॰ २३८।

हिन्दी-साहित्य के मध्यकाल तक प्राक्टत और अपभ्रंश की किवताओं का अध्ययन विद्वानों और किवयों द्वारा वहे चाव से होता रहा । उत्तरोत्तर उनका अध्ययन कम होता गया और एक मात्र संस्कृत की ही ओर विद्वद्वर्ग विशेष रूप से आकृष्ट हो गया । त्रजभाषा के महाकवियों पर प्राकृत काव्य का प्रभाव स्पष्टतया दिखाई पड़ता है । इसके सैकड़ो उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं और वह एक अलग निवन्ध का विषय हो जाता है । यहाँ कितपय उद्धरणों द्वारा उधर सङ्केत मात्र कर दिया जाता है कि 'वजालग्ग' की गीतियाँ हमारे हिन्दी-साहित्य में कितनी प्रिय रही हैं, उनका कितना समादर होता रहा है । संस्कृत के किवयों पर भी प्राकृत काव्य का बड़ा प्रभाव परिलक्तित होता है । शतकत्रयी के रचिता भर्त हिर पर यत्र-तत्र गाथाओं की छाया दिखाई पड़ती है । एक गाथा है—

सीलं वरं कुलाओं दालिइं भव्वयं च रोगाओ। विज्ञा रज्ञाउ वरं खमा वरं सुट्ठु वि तवाओ।।

—वज्जा०, नीरवज्जा **ट**पू ।

"शील कुल से महान् हैं, दिखता रोग से अच्छी है, विद्या राज्य से उत्तम है और चमा तप से ऊँची और अयस्करी है।"

भर्नृ हिर अपने अनुभव को और विस्तृत रूप में रखते हुए कहते हैं— चान्तिश्चेत्कवचेन किङ्किमिरिभिः कोघोऽस्ति चेदे्हिनां ज्ञातिश्चेद्नलेन किं यदि सुहृद्दिन्योषधेः किं फलम् ॥ किं संपैयदि दुर्जनाः किसु धनैर्विद्याऽनवद्या यदि । ज्ञीडा चेत्किसु भूपणैः सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम् ॥

—नीतिशतक, २०।

यदि चमा है तो कथच की क्या श्रावश्यकता ? यदि क्रोध है तो शतुश्रों की कौन खोज ? यदि जाति है तो श्राम्त का क्या प्रयोजन ? यदि सिन्मत्र हों तो दिव्य श्रीषध का क्या काम ? यदि दुर्जन हैं तो साँप के श्रामाव से क्या होता जाता है ? यदि श्रेष्ठ विद्या प्राप्त है तो धन को दूँ दृते फिरना व्यर्थ है, यदि लज्जा है ( कुलीन नारी में ) तो श्राभूषणों को लेकर होगा क्या ? श्रीर यदि सक्विता प्राप्त है तो राज्य-वैभव व्यर्थ ही है।"

इघर हाल में ही उपलब्ध श्रपभंश के 'सन्देश रासक' काव्य पर इसकी गायाश्रों का प्रभाव ही नहीं, पूरा-पूरा भाव कहीं कहीं पदावली के साथ ले लिया गया है, यह मैं पहले ही दिखा श्राया हूँ। कत्रीरदास ने पदना-लिखना नहीं सीखा था, श्रतः यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने प्राकृत भाषा के काव्य को पदकर उससे भाव लिए हैं, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृत की किवताएँ भाषा का परिधान वदलती लोक-जीवन के साथ-साथ चली श्रायी थीं श्रीर कत्रीर को लोक-जीवन से वे उक्तियाँ मिल गई हैं। वज्जालगा की एक गाथा है—

किं ताल तुन्म तुंग-त्तर्णेण गयणद्वरुद्धमग्गेण। छुद्जलणतावियेहि वि उवहेप्पसि जं न पहिएहिं॥

—तालवज्ञा, ७।३६।

"हे ताड़ ! आवे आकाश-मार्ग को रोकने वाला तुम्हारा ऊँचापन किस काम का, जब कि भृख और प्यास से सन्तप्त पथिक तुम्हारे पास जाते तक नहीं।"

१. देखिए, 'साहित्य में राघा का अवतरण और उल्लेख।'

दूसरी गाथा है इसी से मिलती-जुलती—

छाण्यहियस्स निरा-सयस्स दूरवरदावियफलस्स । दोसेहि समा जा का वि तुङ्गिया दुज्भ रे ताल ॥—वही,७३७।

"छायाहीनता, त्राश्रयत्वहीनता त्रौर बहुत ऊँचाई पर दृष्टि स्रानेवाली फलवत्ता, इतने दुर्गुणो के साथ रहकर तेरी ऊँचाई भला किस काम की, हे ताड़ के पेड़!"

कत्रीर के मुँह से भी यही बात प्रायः ज्यों की त्यों निकल पड़ी है— वड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं फल लागे श्राति दूर॥—कवीर, साखी

कवीर भी 'ताड' ही कहते तो उचित होता, किन्तु हिन्दू-संस्कार-हीनता के कारण उन्हें 'खजूर' के ही फल 'ग्राति दूर' लगे दिखाई पडें।

यों तो 'वजालग्ग' में गृहीत गाथा श्रों का प्रभाव पूरे हिन्दी के श्रवधी श्रोर व्रज साहित्य पर दिखाई पडता है, तथापि स्रदास, तुलसीदास, कवीर श्रोर विहारी की कविता श्रो में श्रानेकानेक स्थलों पर इसकी छाया दिखाई पडती है। जपर दो-एक स्थल दिखा श्राया हूँ, दो ही एक श्रोर देखिए—

त्रज्ञा कवोलपरिसं ठियस्स जह चन्दणस्स माहप्पं। मलयसिंहरे वि न तहा ठाणेसु गुणा विसद्दन्ति॥

थाणवज्जा, ६७९ ।

'युवती के कपोल पर शोभित चन्दन को जो गौरव प्राप्त है, वह गौरव उसे मलय पर्वत के शिखर पर भी प्राप्त नहीं होता।''

गोस्वामी जी भी यही कहते हैं-

मिन मानिक मुकुता छिब जैसी। अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी। नृपिकरीट तहनीतनु पाई। लहिंह सकल सोभा अधिकाई॥
— रा॰च॰मा॰, वा॰ कां॰, दो॰ १६।

स्त्री का चरित ग्रत्यन्त दुर्बोध होता है, सारे चराचर जगत् का चरित समभ लेने वाले भी इसे नहीं समभ पाते, यह ग्रत्यन्त प्राचीन लोक-मान्यता सम्भवतः रही है। एक वा श्रानेक गाथाकार प्राकृत कवि कहते हैं— गहचरिय देवचरियं ताराचरियं चराचरे चरियं। जाणित्त सयलचरियं महिलाचरियं न याणित्त ॥ वहुकूड कवड भरिया मायाक्वेण रञ्जए हिययं। महिलाए सटभावं श्रज्ज वि वहवो न याणित्त ॥ घेष्पई मच्छाण पए श्रायासे पिक्खणो य पयमग्गो। एक्कं नवरिं न घेष्पइ दुल्लक्खं कामिणीहिययं॥

—व॰ ल॰, महिला व॰, ६६८-६७० I

"ग्रहचरित, देवचरित, ताराचरित, चराचर में होने वाले चरितो को समभ्रानेवाले भी नारी-चरित को नहीं समभ्र पाते। नाना कृट-कपट से भरी हुई नारी माया से हृदय को मुग्ध कर देती है, किन्तु महिला के हृदयगत सच्चे भाव को ब्राज भी वहुतेरे नहीं जानते हैं। मछिलियाँ पानी में रहने पर भी पकड़ में ब्राजाती है, पत्ती ब्राकाश में उड़ते हैं, फिर भी पकड़ लिए जाते हैं किन्तु कामिनी का दुर्निरोक्ष्य हृदय पकड़ा नहीं जाता।"

कैक्यी के चरित को देखकर महाराज दशरथ भी यही कह रहे हैं— सत्य कहिं किंव नारि सुमाऊ। सव विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिविंवु वरुक गहि जाई। जानि न जाइ नारिगति भाई॥

काह न पावकु जारि सक, का न समुद्र समाइ।
का न करइ अवला प्रवल, केहि जग कालु न खाइ॥
—रा० च० मा २, अयो कां०, ४६।

गोस्वामी जी ने प्राचीन किवयों की वार्ते सुनी थीं, इसी से कहते हैं, 'सत्य कहिंह किव नारि-सुभाऊ।' अब महात्मा स्रदास की भी बहुश्रुतता की एक बानगी लीजिए—भाग्य की प्रधानता में भारत सम्भवतः पुराने समय से विश्वास रखता आ रहा है। हमारे उच्च कोटि के किवयों ने भी यथास्थान ऐसी वार्ते कही हैं। प्राकृत के किवयों ने ऐसी वार्ते अनुभूति से प्रेरित होकर कही हैं—

श्रत्थो विज्जा पुरिसत्तर्णं च श्रन्नाइ गुणसहस्साइं। दिव्वायत्ते कज्जे सव्वाइ नरस्स विहडन्ति ॥ जइ विसइ विसमविवरे लङ्घइ उद्हिं करेइ ववसायं। तह विहु फलं न पावइ पुरिसो दिव्वे पराहुत्ते॥ जा जा डाला लम्बइ हत्थं गहिङ्गा वीसमइ जत्थ।
सा सा तडित तुद्दइ नरस्स दिग्वे पराहुत्ते॥
जं नयगोहि न दीसइ हियएण वि जं न चिन्तियं कहवि।
तं तं सिरम्मि निवडइ नरस्स दिग्वे पराहुत्ते॥
—िदिग्व व०, १२०, १२२, १२४, १२४।

"अर्थ, विद्या, पौरुष आदि सहस्रो गुण भाग्य के आगे निरर्थक सिद्ध होते हैं। चाहे कोई भयंकर गुफा में प्रविष्ट हो जाय, समुद्र को लॉघ जाय और कितना ही प्रयत्न क्यों न करे तथापि यदि दैव विपरीत है तो फल कदापि नहीं प्राप्त हो सकता। जब आदमी का भाग्य विरुद्ध हो जाता है तब वह जिस-जिस डाली मे लटकता है और जिसे भी हाथ से पकड कर विश्राम करना चाहता है, वे सभी तड़तडाकर टूट जाती हैं। जिसे न कभी ऑलो से देखा और न कभी मन मे सोचा, भाग्य विगडने पर वह भी सिर पर आ पडता है।"

महात्मा स्रदास भी इस बात का समर्थन करते हुए कहते हैं-

भावी काहू सों न टरै।
कहं वह राहु, कहाँ वै रिव सिस, श्रानि संजोग परै।
मुनि बिसप्ट पंडित श्रिति ज्ञानि, रिच-पिच लगन धरै।
तात-मरन, सिय-हरन, राम बन-वपु धिर विपित भरै।
रावन जीति कोटि तैंतीसौ, त्रिभुवन राज करै।
मृत्युहि बॉधि कूप में राख्यों, भावीबस सो मरै।
श्ररंजुन के हिर हुते सारथी, सोऊ वन निकरे।
द्रुपद-सुता को राज-सभा, दुस्सासन चीर हरै।
हरीचन्द सो को जग दाता, सो घर नीच भरे।
जो गृह छाँ हि देस बंहु धावै, तड वह संग फिरे।
भावी के बस तीन लोक है, सुर नर देह धरै।
सूरदास प्रभु रची सु ह्वै है, को डिर सोच मरे।

—सूरसागर, प्रथम स्कन्ध, २६४।

इस संग्रह में अन्योक्तियाँ भी अत्यन्त अनूठी हैं। निम्नलिखित अन्योक्ति कितनी सुन्दर, भावपूर्ण तथा धैर्यदायिनी है— छप्पय गमेसु कालं आसवकुसुमाइ ताव मा मुयसु। यन्न जियन्तो पेच्छिस पडरा रिद्धी वसन्तस्स॥ —इन्दिन्दिरवज्ञा, २४४।

पिएडत जगन्नाथ यही उपदेश कोिकल को देते दिखाई पड़ रहे हैं—
तावत्कोिकल विरसान् यापय दिवसान् वनान्तरे निवसन्।
याविन्मलदिलसालः कोिप रसालः समुल्लसित ।
— भामिनीविलास, ७।

'हे कोकिल, तब तक इन नीरस दिनों को वन के भीतर छिपकर चुनचाप काट दो जब तक भौरों से घिरा हुआ कोई आम का वृत्त खिल न जाय।"

प्राकृत का किव जो दात भारे से कहता है, वही वात पिएडतराज कोिक लें कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत, अपभ्रंश अगैर हिन्दी के किवों ने प्राकृत गाथाओं से पूरा-पूरा लाभ उठाया है।

एक गाथा तो ऐसी है जिसमें कालिदास ने भी अपना मन रमाया है। गाथा है—

> दूरयरदेस परिस—िठयस्स पियसङ्गमं महन्तस्स । श्रासावन्धो चिचय मा—णसस्स श्रवलम्बए जीवं।।

> > —पियोल्लासवज्जा, ७८६ ॥

"प्रियतम के दूर देश चले जाने पर वियोग के कठिन समय में मनुष्य के प्राणों की रत्ता आशा का बन्धन ही करता है।"

कवि-कुलगुर कालिदास भी यही बात कह रहे हैं—

"त्राशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायशो ह्यङ्गनानां। सद्यःपाति प्रणयि-हृद्यं विष्रयोगे रुणद्धि॥

-मे॰दू॰, पू॰ मेघ, ६॥

"प्रायः स्त्रियों के कुसुमं के समान शीघ्र ही मुरभा जाने वाले प्रेमी-हृद्य को वियोग मे आशावन्घ ही सुरिच्चित रख पाता है।" संग्रह की गाथाएँ वहुत पुरानी हैं, जैसे 'गाहा सत्तर्सई' की गाथाएँ, अतः हो सकता है कि प्राकृत की कविता कालिदास के किसी पूर्ववर्ती किन की हो। 'वज्जालगा' में जीवन के जितने चेत्रों की अनुभृतियाँ आ पाई हैं, गाथा सत्तसई'' में उतनी नहीं आ सकी हैं। सत्तसई का संग्रह शृङ्गार-प्रधान है, किन्तु इसमें अनुभृतियों का जो वैविध्य दिखाई पड़ता है और जिस व्यवस्थित दंग से इसका सम्पादन किया गया है, इन सबको देखते हुए इस संग्रह की श्रेष्ठता स्वीकार करनी ही पडती है।

#### वन्जालग्ग का दृष्टि-प्रसार

इम यहाँ कतिपय ऐसी गीतियाँ प्रस्तुत करेंगे जो पाठक को केवल श्रुङ्गार के घेरे में ही न रखकर सच्ची मानवता के प्रसार का सन्देश देती हैं। मानव-जीवन में शृङ्गार का महत्व तो सर्वमान्य है ही, किन्तु उसके साथ ही हमें यह नही भुलना है कि शृङ्गार मनुष्य की 'स्व' तक ही सीमित कर देता है स्त्रौर वह लोक-जीवन से हटाकर व्यक्ति को एकान्त कल की स्त्रोर जाने को बाध्य करता है। जो कविता व्यक्ति की ऐकान्तिकता को दूरकर उसे लोक-जीवन के बीच जाने की मङ्गलमयी प्रेरणा देती है, वही ऊँची कविता है। व्यक्तिहित वा वैयक्तिक मुख से सामाजिक वा सामूहिक मुख उत्तम है, ऊँचा वह काव्य जो मानव को लोक-मङ्गल की स्रोर पेरित करे श्रेष्ठ काव्य कहलाने का श्रिधकारी है। भारतीय संस्कृति समूह के हित का विधान करती है, केवल व्यक्ति के हित का नहीं । भारत के सभी महान् कवियों ने इसी ख्रादर्श का पालन किया है। प्राकृत भाषा के किव भी इस बात में पीछे नहीं हैं। सातवाहन हाल ने एक करोड गाथा श्रो में से जो सात सौ गाथाएँ चुनीं, उन के चयन के समय उसकी दृष्टि विशेष रूप से शृङ्गार पर ही टिकी रह गई थी श्रीर इसमें भी सन्देह नहीं कि शुद्ध काव्य के विचार से उसकी गीतियाँ उत्तम कोटि की हैं, त्र्यालङ्कारिक की दृष्टि में, किन्तु लोक-संग्रह की भावना जो कविता को सभी कलात्रों से ऊँचा स्थान प्रदान करती है, समाज में मानवता प्रतिष्ठा करती है, जो काव्य का ग्रानुपेच्न्याीय तत्त्व है। काव्य के ग्रानि-र्वाच्यत्व गुण की रक्ता के साथ किव को इसे कदापि नहीं भूलना चाहिए श्रौर सच तो यह है कि महाकवि इसे भूलता भी नही। यहाँ शृङ्गारेतर विषयों की प्रतिष्ठापक उत्तम गीतियाँ दो जा रही हैं, जिनसे लोक-मङ्गल का सन्देश सुना जा सकता है। आदर्श यहिंगी का चित्र कितना हृदयस्पर्शी है, देखिए-

भुज्जइ.भुज्जिय सेसं सुष्पइ सुष्पिम्म परियणे सयले । पढमं चेय विवुज्भइ घरस्स लच्छी न सा घरिणी ॥ दुग्गवघरिमम घरिणी रक्खन्ति आडलत्तर्णं पद्दणो । पुच्छिय दोहलसद्धा उययं चिय दोहलं कहइ ॥ पत्ते पियपाहुणए मङ्गलवलयाइ विक्कीणन्तीए । दुग्गयघरिणी छलवालियाएँ रोवावित्रो गामो ॥ वन्धव मरणे वि हहा दुग्गयघरिणीएँ वि न तहा रुणं । श्चर्यत्त चलि विलक्खे वल्लहकाए समुङ्कीणे ॥

—सुघरिणीवज्ञा, ४५५, ४६७-४५६।

"पूरे परिवार के भोजन कर लेने पर जो कुछ वच जाता है उसे ही खाकर सन्तुष्ट रहती है, सारे परिजनों के सो जाने के बाद सोती है, श्रौर प्रातः काल सबसे पहले जाग जाती है, ऐसी स्त्री गृहिणी नहीं, गृहलच्मी होती है।"

"गरीव घर की गृहिणी श्रपने पित की चिन्ता से रच्चा करती है, गिभणी की दशा में जब पित उसकी इच्छा को जानना चाहता है (कि उसका मन किस बस्तु के खाने का है) तब वह केवल पानी की इच्छा प्रकट करती है।"

"गरीव घर की गृहिणी के यहाँ कोई अत्यन्त प्रिय पाहुना आ गया ( उसके घर में पाहुन को खिलाने योग्य अन्न भी नहीं था )। अपने घर की प्रतिष्ठा की रत्ता के लिए उस कुलमधू ने अपना मझलक् इण वेच दिया, उसकी इस विवशता ने सारे गाँव को रुला दिया।"

"प्रोपितपितका के घर की छत पर एक कौवा आ बैठा, शक्कन के लिए उसने कौवे को उड़ाया, कौवा उडकर फिर आ बैठा (यह शुभ शकुन दिखा- कर यह स्चित किया कि तुम्हारा पित आ रहा है), किन्तु उस गरीविन के घर में एक रोटी का दुकडा तक नहीं था कि जिसे शकुन जताने वाले कौवे को वह दे; (अपनी इस हीन दशा पर) वह इतना रोई कि जितना वह बान्धव के मरने पर भी न रोई थी।"

इन गीतियों द्वारा नारी का उज्ज्वल चरित्र क्रिव्हित किया गया है। यही भारतीय नारी का सनातन क्रादर्श है क्रीर इसी क्रादर्श चरित्र के द्वारा भारतीय नारी देवी के समान पूजनीया मानी गई है। इन गीतियों में भारत

१. 'मङ्गल कङ्करा' विवाह के समय वचू के सौभाग्य-चिह्न के रूप में पहनाया जाता है श्रीर सौभाग्यवती स्त्रियाँ प्रत्येक दशा में इसकी रचा करती हैं, भूखी रहने की स्थिति मे भी इसे वेचतीं नही।—लेखक

का सचा रूप प्रतिबिम्बित देखा जा सकता है, जो इस देश की स्वकीय विशेषता है। इन के द्वारा हम तत्कालीन भारत का सामाजिक चित्र भी देख लेते हैं, गरीबी का नग्न स्वरूप सम्मुख आ उपस्थित होता है। ऐसी कविताएँ देश की दशा के सुधार की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करती हैं। भारत का सांस्कृतिक जीवन पाठक के समन्न प्रस्तुत करती हैं। नारी का सारे परिवार पर ध्यान रखना, दोहद-अभिलाषा, पाहुन के प्रति सत्कार भावना, और प्रोषिताओं का कौंबे द्वारा शकुन जानना, ये भारतीय संस्कृति के प्रमुख अझ हैं। इन्हें खोकर हम भारतीयता खो बैठेंगे। एक धनहीन परिवार का चित्र काव्य में कितनी सहदयता से उतार दिया गया है—

संकुयइ संकुयन्ते वियसइ वियसन्तयम्मि सूरिम्म । सिसिरे रोरकुडुम्बं पङ्कयलीलं समुव्वहइ॥

--दारिद्दवज्जा, १४६।

"सूर्य के संकुचित होने पर संकुचित हो जाता है श्रीर उसके विकसित होने पर ( उदित होने पर ) विकसित हो जाता है, शिशिर ऋतु में दिरद्र-परिवार कमल का श्राचरण ग्रहण कर लेता है ( सूर्य्य के डूबने पर सारा परिवार ठिठुर कर सिकुड़ा रहता है श्रीर उसके निकलते ही धूप में लोग फैल कर उंटक मिटाते हैं।"

> 'दारिइय तुज्भ नमो जम्स पसाएए एरिसी रिद्धी। पेच्छामि सयललोए ते मह लोया न पेच्छन्ति॥

—दारिह व० १३**९** ।

"हे दरिद्रता ! तुभे नमस्कार करता हूँ, क्योंकि तुम्हारी ही कृपा से मुभे ऐसी ऋद्धि प्राप्त हो गई है कि मै तो सब लोगो को देख लेता हूँ, किन्तु मुभे कोई भी नहीं देखता।"

कितनी चुटीली बात किव कह गया, जिसे हॅसना हो वह सुनकर हॅसे झौर जिसे रोना हो वह एकान्त में बैठकर रो ले। गिने-चुने शब्दों में किव ने भाव का समुद्र लहरा दिया है। बहुत दिनों बाद महाकिष रहीम का भी झनुभव वहीं जा टकराया झौर उन्होंने उसी बात को कुछ झपने दग से कह सुनाया—

दीन सबन को लखत है, दीनहि लखइ न कोइ। जो 'रहीम' दीनहि लखइ, दीनबन्धु सम होइ॥

---रहीम-दोहावली

इस प्रकार हमने देखा! कि प्राकृत गीतों का विषय केवल शृङ्कार ही नहीं रहा त्रापितु जीवन के सभी मार्मिक पत्तों पर महाकवियों ने गीत लिखे । त्रागे चलकर हम देखते हैं कि संस्कृत के किवयों ने शरीर से जिस प्रकार राजा के त्राश्रय में रहना पसन्द किया, उसी प्रकार उनके हृदयों ने भी रसराज शृङ्कार के ही दरवार में त्रासन जमा लिया । नगर त्रौर नागरिकाएँ उनके प्रधान वर्णनीय रहे हैं, प्रकृति का उन्मुक्त त्रोत्र प्राकृत गीतिकार कियों का कीडा-स्थल रहा है, किन्तु संस्कृत के मुक्तक गीतिकार उन स्थलों तक बहुत कम जा पाये हैं। प्राकृत गीतियों के उपर्युक्त दो ही संग्रह मिल सके हैं, कुछ फुटकल गीतियों त्रालहार-ग्रन्थों में त्रौर कुछ नाटकों में मिलती हैं। इन प्राकृत गीतियों की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि इनकी त्राप्रस्तुत-योजना परम्परा द्वारा घिसी-पिटी न होकर सर्वथा नृतन त्रौर ऋत्यन्त त्राकर्षक है। नया श्रप्रस्तुत-विधान संस्कृत के कम ही किवयों में मिल पाता है।

श्रव कितपय प्राकृत गीतियाँ हम श्रलङ्कार ग्रन्थों, नाटकों ग्रीर सहकों से देंगे, जिनसे प्राकृत गीतियों की मौलिकता श्रीर चारता का यिकञ्चित् ग्राभास मिल जाय। ये गीतियाँ भी विविध विषयों को लेकर लिखी गयी हैं।

# नाटकों में प्राकृत-गोतियाँ

#### नाटक का उद्रम और विकास

भारतीय-साहित्य का जीवन-काल सहसाब्दियों प्राचीन है, विश्व की सभी भाषात्रों के साहित्य से पुरातन । इस प्रलम्ब कालाविध में अपरिमित वाङ्मय प्रस्तुत हुआ, जिसका एक ऋंश मात्र ही आज उपलब्ध है। आज साहित्य के जो प्रमुख द्यांग उपलब्ध हॅ, उनका मूल रूप वैदिक साहित्य में द्र्यवश्य प्राप्त होता है। काव्य का एक प्रमुख प्रकार नाटक है, इसका मूल रूप वेद में मिलता है। वेद में सोम-विकय के प्रसङ्घ में जो कयोपकथन मिलता है, वह नाटक का ही पूर्वरूप कहा जायगा। उस समय शूद्र के हाथ से सोम का कय किया जाता था, वह पहले देता नही था, एक संवादात्मक दृश्य उपस्थित किया जाता था तब जाकर सोम उपलब्ध होता था। यज्ञ के समय संवाद, मन्त्रों का गान श्रीर तृत्य सभी का श्रायोजन होता था, जैसा कि किसी उत्सव वा पर्व के श्रवसर पर प्रायः हुत्रा करता है। इसके अनन्तर ब्राह्मण-ग्रन्थों द्वारा भी तत्कालीन नाटकों की स्थिति का पता चलता है। र ऋग्वेद के 'संवाद स्क्तों' में, आरयकों स्त्रौर उपनिषदों के आख्यानों मे नाटकीय कथोपकथन उपलब्ध होते है। वाल्मीकि की रामायण तथा वेदव्यास के महाभारत में 'शैलूष', 'नट', 'नर्तक' आदि शब्दों के प्रयोग नाटकों की स्थिति की सूचना देते हैं। अयोध्याकारङ में नट-नर्तको के समाज का वर्रान देखिए-

महाभारत-हरिवंश पर्व, ग्रन्थाय ६१। ६७॥

१. वाजसनेय सहिता-३०।४।

२. तैत्तिरीय बाह्यण, ३।४।२।

इन्द्र-मरुत-संवाद, ऋ०, मं० १, अघ्या० २३, सू० १६५, १७०;
 विश्वामित्र-नदी-संवाद, ऋक्, मं० ३, अ० ३, सू० ३३ और पुरुरवा-उर्वशी-संवाद, ऋक्, मं० १०, अ० ५, सू० ६५; ग्रादि।

४. नटनर्तक-संघानां गायकानाञ्च गायताम् । मन:कर्णसुखावाचः शुश्राव जनता ततः ॥ —रामा०, श्रयो० का०, सर्ग ६।१४॥ तथा बालकांड, सर्ग १८।१८॥

तप्यमानं समाज्ञाय वयस्या प्रियवादिनः। श्रायासं हि विनेष्यन्तः सभायां चक्रिरे कथाः॥ वादयन्ति तथा शान्ति लासयन्त्यपि चापरे। नाटकान्यपरे प्राहुहोस्यानि विविधानि च॥

—वा॰ रामा॰, अयो॰ कां॰, सर्ग ६९। ३।४।

श्रपने निवहाल में रहते समय भरत ने दुःस्वान देखा, जिसके कारण वे श्रत्यन्त चिन्तित हो उठे। "उनके प्रियवादी मित्र उन्हें चिन्तित देखकर सभा में मनोरञ्जक कथाएँ कहने लगे, वाजे वजाने लगे, कुछ लास्य का प्रदर्शन करने लगे, कुछ ने नाटक कहें श्रीर कुछ ने नाना प्रकार के प्रहत्न सुनाए।"

महाराज दशरथ की मृत्यु के पश्चात् प्रातःकाल मार्कराडेय, मौद्गल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, गौतम, जात्रालि ख्रादि द्विजो ने राज-पुरोहित विसिष्ठ से किसी को शीझ राजा बनाने की प्रार्थना करते हुए कहा कि अराजक राज्य की बड़ी ही दुर्दशा होती है, विद्याश्रो और कलाश्रो का भी हास हो जाता है, और कलाकार भी दु:ख में फँस जाते हैं—

नाराजके जनपदे प्रहृष्ट - नट - नर्तकाः। उत्सवाश्च समाजाश्च वर्धन्ते राष्ट्रवर्धनाः॥ नाराजके जनपदे सिद्धार्था व्यवहारिणः। कथाभिरनुरज्यन्ते कथाशीलाः कथाप्रियैः॥

वा॰रामा॰, अयो॰कां॰, सर्ग ६७। १४, १६।

"शासक-विहीन जनपद में नट ( श्रिमिनेता ), नर्तक प्रसन्न नहीं रहते, राष्ट्र को उन्नति पर पहुँचानेवाले उत्सव श्रीर समाज धीरे-धीरे नष्ट हो जाते हैं। व्यवहारियों के मनोरथ सिद्ध नहीं होते श्रीर श्राख्यान सुनने के प्रेमी जनों का कथा-वाचक कथा सुनाकर मनोरखन भी नहीं कर पाते।

इन कथनो से स्पष्ट है कि रामायण काल में नाटकों की पूर्ण प्रतिष्ठा थी। वैयाकरण-शिरोमिण पाणिनि के दो सूत्रो द्वारा स्पष्ट निर्देश मिलता है कि उनके भी पहले 'शिलाली' ग्रौर 'कृशाशव' दो ऐसे ग्राचार्य हो चुके थे जिन्होंने 'नटसूत्रों' की (नाट्यशास्त्र-सम्बन्धी सूत्रों की) 'रचना की थी।' कवि-कुल-गुरु

१. (क) पाराशर्यशिलालिम्या भिच्नु-नटसूत्रयोः ॥

<sup>-</sup> यष्टाध्यायी, ४।३।११०

<sup>(</sup>ख) कर्मन्द-कृशाश्वादिनिः॥

<sup>—</sup>वही, ४।३।११**१** 

कालिदास ने 'मालविकाग्निमित्र' नामक नाटक में गण्दास ग्रौर हरदत्त नाम के दो नाट्याचायों को स्थान दिया है; वे दोनो ही राजाश्रय में रहकर नाट्य-शास्त्र की शिक्ता देते थे। इससे यह दृढ निश्चय हो जाता है कि विक्रम की प्रथम शताब्दी से बहुत पहले ही नाटचशास्त्र का पूर्ण विकास हो चुका था श्रीर उन्होंने ग्रापने से पूर्व होनेवाले तीन लोक-प्रसिद्ध नाटककारो का उल्लेख करके नाटक रचना को प्राचीनता की घोषणा ही कर दी है। महर्षि पाणिनि का समय ईसा-पूर्व छठी शताब्दी माना गया है श्रौर उन्होने श्रपने से भी पूर्व होनेवाले दो नटसूत्रकारों का उल्लेख किया है। यह बात तो सर्वविदित है कि लच्य-ग्रन्थों के पर्यात सख्या में निर्मित हो जाने के पश्चात् भाषा वा काव्य की स्वरूप-रचा के लिए त्राचायों द्वारा लच्चण प्रन्थ प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। पूर्व लच्च ग्रन्थ मे विचार-शैथिल्य वा त्रुटियों को देखकर नवागत परिडत श्चन्यान्य लक्त्या-प्रनथ प्रस्तुत करते चलते थे। पाणिनि जैसे प्रकाएड परिडत ने जिन नटसूत्रकारों का नामोल्लेख किया है वे साधारण कोटि के सूत्रकार नहीं रहे होंगे ग्रीर हो सकता है उनसे पहले ग्रोर भी नटस्त्रकार हो चुके हो। 'मालविकाग्निमित्र' के ब्राचार्य गणदास नाट्यशास्त्र की श्रेष्टता से ब्राभिभूत होकर गर्व के साथ कहते हैं-

> देवानामिदमामनन्ति मुनयः शान्तं कतुं चाह्यपं, रुद्रेणेद्मुमाञ्चतव्यतिकरे स्वाङ्गे विभक्तं द्विधा । त्रैगुण्योद्भवमत्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते, नाट्यं भित्ररुचेर्जनस्य वहुधाप्येकं समाराधनम् ॥

> > —मालवि॰, ऋं० १। ४॥

"मुनि-जन नाटक को देवता ऋगें के लिए चात्तुग यज्ञ मानते हैं, भगवान् रुद्र ने भगवती उमा से युक्त ऋपने शरीर को इसी की सिद्धि के लिए दो भागों में विभक्त कर दिया। इसमें तीनों गुणों से उत्पन्न ऐसे लोक-चरित प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनसे नाना रसो की सृष्टि होती है ऋगैर यह एकमात्र ऐसी रचना है जिसके द्वारा भिन्न-भिन्न रुचि के सभी लोगों का

 <sup>&</sup>quot;परिपार्श्वकः—मा तावत् । प्रथितयशसा भास-सौमिल्लक-कविपुत्रा-दोना प्रवन्धानतिक्रम्य वर्तमानकवेः कालिदासस्य कियाया कर्थं बहुमानः ।"

<sup>—</sup>मालवि०, प्र० श्रं०, प्रस्तावना

मनोरञ्जन होता है।" हमारे प्राच्य मनीपियों ने नाट्य साहित्य को पञ्चम वेद माना है।

श्रभिनय द्वारा विद्वान् से लेकर श्रशिच्चित तक सभी मुग्ध होते हैं, दिव्य श्रानन्द का श्रनुभव करते हैं; यही श्रन्य शास्त्रों से इस शास्त्र की विशेषता है । चन-साधारण को विशेष रूप से दृष्टि में रखकर इसकी रचना होती है, इसीलिए शान्त रस को नाटक में स्थान नहीं मिल सका। श्राचार्य भरतमुनि ने नाटक के रसों की गणना करते हुए कहा है—

> शृङ्गारहास्यकस्णा — रोह्रवीरभयानकाः । वीभत्साद्भुत-संज्ञो चेत्यष्टो नाट्यं रसाः स्मृताः॥ एते ह्यष्टो रसाः प्राक्ता हुहिर्णेन महात्मना। × × × —नाट्यशास्त्र, अध्या० ६, श्रो० १६, १७।

"श्रङ्कार, हास्य, करुण, रौद्र, बीर, भयानक, बीभत्स, ग्रौर ग्रद्भुत ये ग्राट रस नाटक में माने गए हैं। महात्मा दुहिण ने इन ग्राट रसों को ही कहा है।"

श्रव्य काव्य में शान्त रस को भी स्थान दिया गया किन्तु नाटक में नहीं, इससे स्पष्ट है कि नाटक की रचना सामान्य ग्रहस्थ जनों को दृष्टि में रखकर हुई । भरतमुनि ने जिस दुहिएा महातमा का नाम श्रादरपूर्वक लिया है वे उनसे भी पूर्ववर्ती कोई नाट्याचार्य थे, यह भी पता चलता है। 'काव्येषु नाटक ग्म्यम्' श्रोर 'नाटकान्तं कवित्यम्' श्रादि प्राचीन कथन नाटक की महनीयता को प्रकट करते हैं। नाटक का जन्म पहले-पहल लोक-जीवन के बीच हुग्रा। पर्व श्रोर उत्मवो पर साधारण जनता श्रीभनय का श्रायोजन करती थी श्रीर श्राज भी गाँवों में करती है। गीतियों श्रीर कहानियों की ही भाँति परिडत-वर्ग ने इसे श्रपना लिया। राजाश्रित श्रीर मटाश्रित परिडतों की बहुत-सी रचनाएँ तो मुन्हित गह गई; किन्तु लोक-कवियों की रचनाएँ स्थायी श्रीर मुर्त्वित श्राश्याभाव में काल-कवित्त हो गई। नाटक, रूपक, गसक जो लोक-भाषाच्यह ये प्रायः स्वांशतः नष्ट हो गए, किन्तु दो-चार कृतियाँ जो भाग्यवश हाथ श्रा सकी है उनसे लोकारावक साहित्य के बाह्य श्रीर श्राभ्यन्तर महस्व का पता चलता है। संस्कृत नाटको में प्राकृत श्रीर श्रपश्रंश भाषा की उपलिघ्व इस शास्त्र के लोक-सानिच्य का प्रमाण है। संस्कृत के कित्यय

महाकिवयों ने भी प्राकृत भाषा को संस्कृत भाषा से ऊँचा स्थान प्रदान किया है। नाटको में नारी-पात्रो द्वारा प्राकृत भाषा का प्रयोग द्याचार्य राजशेखर के इस कथन का प्रवल पोषक है कि प्राकृत में मृदुलता द्यौर संस्कृत में परुपता होती है। हम यहाँ उन समर्थ नाटककारों की कृतियों से ऐसी गीतियों के उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जो प्राकृत भाषा मे भी गीतियों की रचना मे पूर्ण समर्थ थे।

#### 'विक्रमोर्वशीय' से

संस्कृत नाटककारों में कालिदास ही ऐसे प्रथम किंव हैं, जिन्होंने नाटकों मे प्राकृत के प्रति भी प्रगाद आकर्षण दिखाया था। यों तो इनके तीनो नाटकों मे प्राकृत का सुन्दर रूप मिलता है तथापि इनका 'विक-, मोर्वशीय' नाटक अत्यन्त प्राकृत-वहुल दिखाई पडता है। इसका चतुर्थ अङ्क तो प्राकृत-निवद्ध है ही, पूरा नाटक सटक के निकट ला पहुँचा है। चतुर्थ अक की भाषा अपभंश हो गई है, विशेषतः गीतियों की। सहजन्या नाम्नी-अपसरा की गीतियों वडी ही मनोहर हैं। दो एक सुनिए—

चिता दुम्मित्र माणसित्रा सहत्रारिदंसण लालसित्रा। विश्रसित्र कमलमणोहरए विहरइ हंसी सरवरए॥ —-विक्रमो०, ऋं० ४। ४।

"चिन्ता से व्याकुल चित्तवाली हंसी श्रपनी सखी से मिलने की उत्करठा लिए खिले हुए कमलों से शोभित सरोवर में विहार कर रही है।"

> सहश्ररिदुक्खालिद्धश्रं सरवरश्रम्म सिणिद्धश्रं। श्रविरत्तवाह्जलोल्लश्रं तम्मइ हंसी जुञ्चलश्रं॥ —वही, श्रं०४।३।

२. परुसा सक्कग्रवंघा पाउग्रवंधो वि होइ सुउमारो । —कर्पूरमञ्जरो, प्र॰ जवनिकान्तर, ८ ।

"सरोवर में दो हंसिनियाँ अपनी प्रियसखी के दुःख से आहत होकर आँखों से प्रेम की अविरल अश्रु-धारा वहा रही हैं।"

राजा पुरुरवा की वियोग-गीतियाँ भी अत्यन्त मर्म्भभेदी श्रौर मधुर हैं। राजा से घट होकर उर्वशी उसके मनाने पर भी नहीं मानती श्रौर गन्धमादन पर्वत के उस वन में जा पहुँचती है, जिसमें जाने वाली स्त्री कार्तिकेय के नियमानुसार लता वन जाती थी। अतः वह भी लता वन गई श्रौर राजा उसे उन्मत्त होकर खोजता फिरता है। हरिए को सामने श्राता हुश्रा देखकर उससे कहता है—

सुर-सुन्दिरि जहणभरालस पींगुजुंग घणत्थणी। थिरजोञ्चण तगुपसरीरि हंस – गई ॥ गऋगुज्जल काणणेँ मिऋलोऋणि भमंती। दिही पई तह विरह समुदंतरेँ उत्तारिह मई॥

-वही, ऋं० ४। ५६।

"मोटे, ऊँचे श्रोर परस्पर सटे हुए स्तनो वाली, इशाङ्गी, स्थायी यौवन वाली, भारी नितम्ब-फलकों के भार से सालस हंस के समान मंद-मंद गतिवाली श्रोर मृगनयनी उस देवाङ्गना को यदि तुमने श्राकाश के समान उज्ज्वल इस वन में घूमती हुई देखा हो तो ( उसका पता वताकर ) मुक्ते इस विरह के समुद्र से पार लगा दो।"

मोरा परहुअ हंस रहंग अलि गश्च पव्त्र असिश्च कुरंगन।
तुल्मह कारण रण्णभमंते को णहु पुच्छित्र महँ रोअन्ते॥
—वहीं, अं० ४। ७२॥

"मोर, कोकिल, हंस, चकवा, भौंरा, हाथी, पर्वत, नदी, हरिशा-ऐसी कौन-सी वस्तु वा कौन-सा जीव होगा, जिससे तुम्हारे कारण जंगल में मटकते रोते हुए मैंने न पूछा हो।"

# विशाखदत्त का 'मुद्राराक्षस'--

किवगुरु कालिदास के अनन्तर दूसरे महान् नाटककार विशाखदत्त हमारे सम्मुख आते हैं। इनकी एकमात्र कृति 'मुद्राराद्ध्यस' नाटक है, जो शुद्ध राजनीतिक है। इसमें भी किव ने गद्य में प्राकृत का प्रयोग वडी सफलता से किया है, किन्तु इसका विषय कूट-राजनीति है और इसमें एक भी नारी पात्र का समावेश किव ने नहीं किया है। नाटक के अन्त में, सप्तम अक्क में राज्य के मित्र चन्दनदास की पत्नी साज्ञिणी बनाकर मञ्च पर लाई जाती है अवश्य, किन्तु नाटककार ने उसके व्यक्तित्व को किसी प्रकार का प्रामुख्य नहीं दिश है। विदूषक को भी इसमें स्थान नहीं मिल सका। इस प्रकार इस नाटक में प्राकृत गीतियों के लिए अवकाश ही नहीं रह गया है। इस नाटक के रचना-काल के विषय में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। आचार्य पं॰ बलदेव उपाध्याय ने प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान डा॰ जायसवाल, टीकाकार दुणिंदराज आदि अनेक विद्वानों के विभिन्न मतों पर युक्तियुक्त विमर्श करके इसके रचना-काल की छुठी शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्द्ध में सम्भावना ब्यक्त की है। भै

#### शूद्रक का 'मृच्छक्रटिक' —

इसके पश्चात् महाकिव श्रद्धक के देश श्रौर विदेश में प्रख्याति-प्राप्त महान् नाटक 'मृच्छुकिटक' पर दृष्टि टिक जाती है। यह नाटक संस्कृत-साहित्य का श्रनुपम रत्न है। संस्कृत-साहित्य में यही एकमात्र ऐसा नाटक है, जिसमें पात्रों का चयन समाज के मध्यम श्रौर निम्न वर्ग से किया गया है श्रौर यह ठेठ सामाजिक नाटक है। सामाजिक नाटक के श्रनुकृल ही इसकी भाषा प्राकृत-बहुला है। पहले इसके रचना-कालपर विचार करके तदनन्तर हम इसकी भाषा श्रौर इसके स्वरूप पर विचार करेगे।

#### 'मृच्छकटिक' का रचना-काल

इस प्राक्तत-प्रधान नाटक (प्रकरण) की रचना कव हुई, इस पर निश्चित रूप से विचार नहीं किया जा सका है, विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं। ग्राचार्य वामन ने, जिनका समय ग्राठवीं शताब्दी माना जाता है, श्रूद्रक का उल्लेख किया है। श्लेप गुण के उदाहरण-स्वरूप ग्रामक्शतक का एक छन्द देकर उन्होंने कहा है—

> "शूद्रकादिरचितेषु प्रवन्धेष्वस्य भूयान्प्रपञ्चो दृश्यते । —काञ्या०सू०, ऋधि० ३<sub>,</sub> अध्या० २, सूऽवृ० ४ ।

१. सस्कृत-साहित्य का इतिहास, परिवर्धित चतुर्ध संस्करण, पृ० सं० ४४८, ४४६।

मृच्छक्रिक नाटक के एक वाक्य को भी 'विशेषोक्ति' त्रालङ्कार के उदाहरणस्वरूप दे दिया है—

"चृतं हि नाम पुरुपस्यासिंहासनं राज्यम्।"

ग्राचार्य दर्गडी ने 'शकार' से 'विट' की घन ग्रन्थकार के प्रति उक्ति के एक ग्रंश को काव्यादर्श में उत्प्रेकालङ्कार के उटाहरण में दिया है—

> ''लिम्पतीय तमोऽङ्गानि वर्षनीयाञ्चनं नभः। श्रसत्पुरुष - सेवेय हिण्टिविफलतां गता॥''

—मृच्छ॰, घाँ०१, छं॰ सं०३४।

श्राचार्य देखी का समय सातवीं शताब्दी ईस्वी है। देखा जाता है कि मास के नाटकों में यही रलोक दो बार श्राया है। प्रस्तुत प्रकरण पर महाकवि भास-रचित प्राकृत-भाषा-प्रधान नाटक 'चारदच्च' का बड़ा प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसका जो श्रंश राजनीति से स्म्यन्य रखता है वह शृद्धक की प्रतिभा की टपज है। श्रतः यह निश्चित है कि यह नाटक भास के पश्चात् निर्मित हुआ। शृद्धक ने इस प्रकरण में ज्योतिय की एक बात कही है, श्रिषिकरिणक निराश श्रार्य चारदच्च की बात सुनकर कहता है—

> श्रङ्गारक-विरुद्धस्य प्रचीणस्य वृहस्पतेः । प्रहोऽयमपरः पारर्वे धृमकेतुरिवोत्थितः ॥—श्रं० ६।३३ ।

"मङ्गल के विरोवी होने के कारण गुरु यों ही जीए था, स्रव यह धूमकेतु के समान दूसरा प्रह पास ही उदित हो गया ।" यहाँ 'मङ्गल' को 'गुरु' का विरोधी बताया गया है, वैसा कि प्रिसिद्ध व्योतिय-प्रनथ वृह्ज्जातक से पता चलता है—

जीवो जीववुधो सितेन्द्रुतनयो व्यक्ती विभोमा कमात्। वीन्द्रकी विक्वजेन्द्वश्च सुहृदः केपांक्चिदेवं मतम्।।

—बृह०, श १५।

"किसी-किसी का मत ऐसा है कि जीव ग्रोर बुघ, चन्द्रमा ग्रौर बुघ--सूर्व ग्रौर भौम ते प्रथक् रहने पर ग्रौर चन्द्र ते रहित सूर्व ग्रौर भौम ते रहित चन्द्र मित्र होते हैं।"

१. मृच्छकटिक, ग्रं० २, दर्दुरक नामक पात्र का कथन।

२. 'चारुदत्त' नाटक, ग्रङ्क १११६

ज्योतिप-शास्त्र के महान् पिएडत वराहिमिहिर ने मङ्गल ग्रीर गुरु को मित्र माना है ग्रीर वराहिमिहिर के ग्रान्तर उन्हीं का मत सर्वमान्य हो गया। श्रातः यदि श्राह्मक उनके पश्चात् हुए होते तो वे उन के मत को विरोधी वात कदापि न कहते। ग्राचार्य वराहिमिहिर का मृत्यु-काल ५८६ ई० है, ग्रातः श्राह्मक उनसे पूर्ववर्ती ठहरते हैं। इस प्रकार विचार करने पर श्राह्मक का समय छठी शाती ईस्वी से पहले प्रतीत होता है। किन्तु जब भास का समय महाप पाणिनि से भी पहले ठहरता हे, ग्रीर कालिदास से भी जब कोई संसर्ग किव का दिलाई नहीं पडता तब यह कहना कठिन है कि श्राह्म के इस नाटक का वस्तुतः रचना-काल क्या है, किन्तु इतना तो निश्चित है कि यह नाटक छठी शती ईस्वी से पहले का है।

## महाकवि शूद्रक का परिचय

प्रस्तुत नाटक के ग्रामुख में किन ग्रंपने को द्विजमुख्यतम (ब्राह्मण), मत्त्रगंजगित, चकोर-नेत्र, पूर्णचन्द्र-मुख, सुन्दर शारीर वाला ग्रीर ग्रंपाध-शक्तिमान कहा है। इससे यह स्पष्ट है, वह ब्राह्मण ग्रीर वीर पुरुष था। ग्रागे सुत्रधार नाटककार का पूर्ण परिचय प्रस्तुत करता हुन्ना कहता है—

> ऋग्वेदं सामवेदं गणितमथ कलां वैशिकीं हस्तिशिचां ज्ञात्वा शर्वप्रसादाद्वन्यपगतिमिरे चत्तुपी चोपलभ्य। राजानं वीच्य पुत्रं परमसदुदयेनाश्वमेथेन चेष्ट्वा लब्ध्वा चायुः शताब्दं दशदिन-सिहतं शूद्रकोऽम्नि प्रविष्टः॥

> > -मृच्छ०, श्रं० १। ४।

श्रर्थात् "शूद्रक ने ऋग्वेद, सामवेद, गिणत (फिलत ज्योतिष ), वैशिकी कला (वेश्याश्रों की कला) अथवा श्रामिवेश राजा द्वारा रचित चौसठ कलाश्रों का प्रतिपादक प्रवन्ध, हस्तिविद्या का ज्ञान प्राप्त करके, भगवान् शिव की कृपा से श्रज्ञानशून्य एवं ज्ञान के प्रकाश से विलत श्रॉले पाकर, ग्रपने पुत्र को सिहासनासीन देखकर श्रौर श्रत्यन्त सान्विक रीति से श्रश्वमेध यज्ञ करके

२. ....जीवेन्दूष्णकराः कुजस्य सुहृदः ।

<sup>—</sup>बृहज्जातक, २।१६।

३. द्विरदेन्द्रगतिश्चकोर-नेत्रः परिपूर्योन्दुमुखः सुविग्रहश्च । द्विजमुस्यतमः कविर्बभूव प्रथितः शूदक इत्यगाघसत्वः॥

<sup>--</sup> मृच्छ०, प्रस्ता० ३।

पूर्ण एक सौ वर्ष श्रौर दस दिन की श्रायु पूर्ण करने के श्रनन्तर श्रिम में प्रवेश किया।" पुनः स्त्रधार के मुख से कवि ने कहलाया है—

समरव्यसनी प्रमादशून्यः ककुदं वेद्विदां तपोधनश्च।
परवारण - वाहुयुद्धलुव्धः चितिपालः शूद्रको बसूव।।
—वही, १। ६ ।

''शूद्रक समर-व्यसनी, प्रमाद-रहित, वेदज्ञो मे श्रेष्ठ, तपस्वी श्रीर शजु रूपी हाथी से द्वन्द्व युद्ध के लिए सदैव उत्सुक रहने वाला हुग्रा।''

उपर्युक्त दोनो ही परिचयात्मक श्लोकों में ख्राई हुई 'प्रविष्टः' ख्रौर 'वस्व' कियाएँ भूतकालिक हैं। इन श्लोकों को पाश्चात्य संस्कृत-विद्वान् कीथ ने इसी ख्राधार पर प्रचित्त माना है कि लेखक ख्रपने ख्राप ख्रपने लिए भूतकालिक किया का प्रयोग क्यो करेगा ? ख्रौर दूसरी सन्देहास्पद वात यह है कि वह जीवित रहते ही ख्रपने ख्रिम-प्रवेश का उल्लेख कैसे कर सकता था ? तीसरी उनकी शङ्का यह है कि 'द्विजमुख्यतम' व्यक्ति का नाम श्रूद्रक नहीं हो सकता । इन सब तकों से उन्होंने यह निष्कर्भ निकाला कि किसी ख्रन्य किव ने भास के 'चारदत्त' नाटक को देखकर इसकी रचना की ख्रौर रचियता के स्थान पर ख्रुद्रक का नाम दे दिया। वि

प्राच्य विचार यह कहता है कि ये श्लोक स्त्रधार के कहने के लिए बनाए गए हैं, ग्रातः भूतकालिक किया द्वारा किसी प्रकार की शंका के लिए ग्रायकाश नहीं है। दूसरी शङ्का का समाधान यह है कि किब ग्रापने को गणित ग्रायंत् फलित ज्योतिप का पारङ्गत विद्वान् कहता है, ग्रातः उसने ग्रापनी पूर्णायु का पता तथा मृत्यु का विधान जातकादि गणित द्वारा पहलं ही से जान लिया था। 'सर्वस्वार' नामक यज्ञ जीवन के ग्रान्त में किया जाता था तथा यज्ञ करने वाला यज्ञान्त में ग्राग्न-प्रवेश करता था। श्रूद्रक ने भी ग्रान्त में सर्वस्वार यज्ञ किया था। हो सकता है, उसने इस यज्ञ का निश्चय पहले ही कर लिया हो ग्रारे उसका उल्लेख ग्रापनी कृति में पहले ही कर दिया हो। नाम की शङ्का कोई महत्त्व नहीं रखती। 'मुद्राराच्चर' नाटक में ग्राह्मण का ही नाम 'राच्चर' मिलता है, पुत्र की लम्बी ग्रायु की कामना से लोग उपेच्चापरक नाम रख दिया करते हैं, ग्रायवा ग्रान्य विविध कारणों को दृष्टि में रखकर भी

१. देखिए, डॉ॰ कीथ-रचित 'हिस्ट्री ग्रीफ संस्कृत ड्रामा ।'

नामकरण होता रहा है और होता है, अतः ब्राह्मण का शूद्रक नाम अमान्य नहीं कहा जा सकता।

संस्कृत-साहित्य में शूद्रक नामक व्यक्ति का उल्लेख श्रानेक महान् ग्रन्थों में मिलता है। काद्म्बरी में शूद्रक नामा व्यक्ति विदिशा का राजा कहा गया है। किव सोमदेव-रिचत 'कथासरित्सागर' में उसे शोभावती का राजा श्रीर जम्भलदत्त ने उसे वर्धमान का राजा कहा है। महाकिव कल्हण ने उसे हढ़ निश्चयवाला श्रेष्ठ राजा कहा श्रीर वाण ने उसे 'चकोर' के राजा चन्द्रकेतु का शत्रु कहा है। रामिल ग्रीर सोमिल दो किवयों द्वारा विरिचत शूद्रक-चरित' के होने की बात भी कही जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकिव शूद्रक ग्राप्ने समय का एक महान् सम्राट् था, जिसकी यशोगाथा शताब्दियों जनता में चलती रही। वह परम शैव था, जैसा कि इस नाटक के महालाचरण से स्पष्ट है, जिसमें वह कहता है—

''श्रन्भोर्वः पातु शूर्येच्णयटितलयत्रह्मलग्नः समाधिः।

—मृच्छ०, मंगलाचरण १ ।

शिव जी की ब्रह्म में लग्न समाधि श्राप लोगों का रत्न् ए करे। यह मंगलाचरण स्त्रधार द्वारा उपन्यस्त शूदक की इस परिचिति को कवि-भिणिति होना सिद्ध करता है—

"शर्वप्रसादाद्वयपगतितिमरे चजुपी चोपलभ्य।"

## मृच्छकटिक का भाषाविषयक वैशिष्ट्य

संस्कृत-साहित्य में इस नाटक के समान ऐसी एक भी नाटक-कृति देखने में ग्रव तक नहीं ग्रा सकी है, जिसमें प्राकृत भाषा का इस प्रकार प्राचुर्य वा ग्राधिपत्य मिले। दस श्रद्धोंवाले इस प्रकरण में केवल चारुद्स,

२. कथासरित्सागर, खग्ड १२, ब्रम्याय ११।

३ वेतालपंचिवशति।

४, राजतरिङ्गणी, तरङ्ग ३।३४३ ।

५. हपँचरित, उच्छ्वास ३।

विट, शर्विलक, श्रार्यक श्रौर श्रविकरिएक ये पाँच पात्र ही छंत्कृत बोलते हैं, शेप सभी प्राकृत में वार्ते करते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किव के जीवन-काल में प्राकृत ही प्रकृति (जनसाधारण) की भाषा थी श्रौर इस सामाजिक प्रकरण की रचना कवि ने लोक-हित की दृष्टि से प्राकृत में ही की। उस समय व्यवहार में ग्रानेवाली प्रायः सभी प्राकृत भाषाएँ कवि ने साधिकार ग्रपनाई हैं। इसके टीकाकार प्रसिद्ध विद्वान् पृथ्वीयर ने प्रारम्भ में ही उन सभी भाषात्र्यां को पात्रानुसार सलक्त्य वताया है । उनके कथनानुसार महाराष्ट्री प्राक्तत काव्य में ही प्रयुक्त होती है। नाटक में शवर पात्र एक भी नहीं त्राया है, इसीलिए इसमें शावरी नहीं है। स्त्रधार, नटी, रदनिका, मदनिका, वसन्तसेना, नायिका की बृद्धा माता, चेटी, कर्णपृरक, धृता, शोधनक, हेठ इन सब ग्यारह पात्रों की भाषा शौरसेनी हैं; बीरक ग्रौर चन्द्रनक ग्रावन्ती वोलते हैं; विदूषक प्राच्या में वार्ते करता है; संवाहक तथा शकार-वसन्तसेना-चारदत्त के तीनों चेटक, भिन्नु और चारदत्त का पुत्र ये मागधी कहते हैं: शकार की भाषा शकारी है; दोनों चाएडाल चाएडाली भाषा बोलते हैं श्रीर मार्थुर श्रीर च्तकर की भाषा दक्की है। श्रीरसेनी, आवन्ती श्रीर प्राच्या में दन्त्य सकार की बहुलता होती है। इनमें आवन्ती रेफयुक्त तथा लोकोक्ति-बहुल होती है। प्राच्या में स्वार्थिक ककार अधिकता से प्रयुक्त होता है । मागर्थों में ताल्व्य शकार की प्रधानता होती हैं । शकारी श्रीर चाएडाली में तालव्य शकार का-ग्राधिक्य तथा रेफ का 'ल' रूप पाया जाता है। ढक्की में वकार का ही प्राधान्य है, जब यह संस्कृतप्राय होती है तब 'स' छोर 'श' दोनों ही पाए जाते हैं।

कवीन्द्र मार्करहेय ने अपने 'प्राञ्चतसर्वस्व' नामक व्याकरण अन्य में 'प्राच्या' और 'आवन्ती' का लच्चण पृथ्वीधर से भिन्न दिया है। उनका कहना है कि प्राच्या शौरसेनी की प्रकृति से मिलती-जुलती है और आवन्ती महाराष्ट्री और शौरसेनी के मेलजोल से बनी भाषा है। मार्करहेय के नियमों से ही इस नाटक की भाषा भी ठीक मेल रखती है।

## 'मृच्छक्रटिक' में गीतियों का प्रयोग

'नाटक' से 'प्रकरण्' में आभ्यन्तर अन्तर विशेष होता है। नाटक में

१. देखिए, पृथ्वीयरकृत 'मृच्छकटिक' की टीका का भूमिका-भाग ।

२. प्राकृतसर्वस्व, २ ।

कथावस्तु प्रख्यात ऐतिहासिक वा पाराणिक होनी चाहिए ग्रीर तदनुसार नायक उच्चकुलसम्भृत (राजिपविश का ) ग्रीर प्रख्यातोदात्त होना चाहिए जैसा कि नाट्याचार्य भरतमुनि का कहना है—

> प्रख्यातवस्तुविपये प्रख्यातोदात्तनायकञ्चैव । राजर्पिवंश - चिरतं तथैव दिव्याश्रयोपेतम् ॥ नाना विभूति-संयुतमृद्धिविलासादिभिगुगौश्चैव । ष्यङ्कप्रवेशकाद्यं भवति हि तन्नाटकं नाम ॥ नृपतीनां यच्चरितं नानारसभाव-सम्भृतं बहुधा । सुख दुःखोत्पत्तिकृतं भवति हि तन्नाटकं नाम ॥

—नार्शा०, ऋध्या० १८। १०-१२।

किन्तु प्रकरण के लिए इतने वन्धन नहीं हैं, प्रकरण में सामान्य लोक-चिरत के चित्रण का विधान किया गया है। ग्रतः किसी युगविशेष वा कालविशेष के समाज का यथार्थ चित्र इसी के फलक पर उतर पाता है। जहाँ नाटक वेवल राजा ग्रौर राज-समाज के वैभव, समृद्धि, विलास ग्रौर राजनीति के घेरे में ही रुधा रह जाता है, वहाँ प्रकरण जन-साधारण के बीच उतरकर उसके हर्प-शोक, सुख-दुःख, गुण-ग्रवगुण, प्रेम-ईच्चा, राग-रोष, उत्थान-पतन ग्रादि का निर्वन्ध भाव से यथार्थ चित्र उतारता है। प्रकरण का परिचय इस प्रकार दिया गया है—

श्रयांत् जिन प्रकार मैंने नाटक के परिचय में वस्तु-शरीर श्रीर इति-भेद कहे हैं वे ही नय प्रकरण में भी होते हैं, केवल वस्तु इसमें उत्पाद्य वा काल्स-निक होती है। विप्र, यिणक्, मचिव, पुगेहित, श्रमात्य श्रीर सार्थवाह के चरित जहाँ एक-में हों वहाँ प्रकरण होता है। इसमें न तो उदात्त नायक की श्रानिवार्यता होती है, न दिव्य चरित की श्रीर न ही राजमम्भोग की, इसमें सभी बाहरी लोग ग्रहीत होते हैं। दाम, विट, श्रेष्टी, वेश्या श्रीर नीच कुल की खी के चरित उपन्यस्त होते हैं। सचिव, मेठ, ब्रायण, श्रमात्य श्रादि की जहाँ परिवारिक चर्चा दृश्य काव्य में लाई जाय वहाँ नायिका वेश्या नहीं होनी चाहिए। यदि प्रकरणानुसार वेश्या श्रीर कुलीना दोनों प्रकार की खियाँ लाई बाय तो भाषा को स्वामाविक कुल में प्रयुक्त करना चाहिए।

श्राचार्य धनडाय ने प्रकरण के स्वरूप को श्रीर भी स्पष्ट करते हुए कहा है--

> श्रथ प्रकरणं घृत्तमुत्पाद्यं लोकसंश्रयम्। श्रमात्यविष्रविण्ञामकं कुर्याच्य नायकम् ॥ धीरप्रशान्तं सावासं धर्मकामार्थनत्परम्। श्रेषं नाटकवर्त्सन्विष्ठवेशकरसादिकम्॥ नायिका तु द्विया नेतुः कुलन्त्री गणिका नथा। किचेदकेवकुलञा वश्या कापि द्वयं किचित्॥

> > —द् रु०, प्रका० शह**६-**/१ ।

श्चर्यात् प्रकरण में इतिवृत्त कवि-कल्पित होता है श्रीर वह लोक-जीवन से गृहीत होता है। श्रमात्य, ब्राव्यण श्रीर विण्कृ इनमें ने कोई एक नायक होता है श्रीर वह वीनशान्त, उद्योगी, धर्म-श्र्यं तथा काम की सिद्धि में तत्यर रहता है। रेण मन्धियाँ, प्रवेशक, नम श्राद्धि की योजना नाटक के ही समान होती है। इसमें नेता की नायिकाएँ कुलन्त्री श्रीर वेर्या टोनों ही होनी हैं, कहीं केवल कुलन्त्री, कहीं गिणका श्रीर किसी-किसी में दोनों ही नायिकाएँ होती हैं।

प्रकरण में बृत्त के लोकाश्रयी होने के कारण रूपक का यह प्रकार शुद्ध सामाजिक होता है। मुच्छकृदिक में नायिकाएँ दोनों ही प्रकार की हैं, हमिलए इसमें समाज के अनेक स्नर उपस्थित करने का पर्याप्त अवकाश कवि को मिल सका है। राजनीति का भी समावेश कर देने के कारण राजपुरुषों के अनाचार और अधाचार को भी कवि सामने ला सका है और जिस शासन में

राजपुरुप दुराजारी एवं स्वेन्छाजारी हो जाते हैं, उसका पतन भी अवश्यभावी है, इसे भी उसने बड़े कीशल से दिखाया है। प्रकरण की कथावस्तु का जेब जन-समाज होने के बारण इसमें लोक-गीतियों का मुन्दर समावेश हो सका है। गीतियों के उत्तरीत्तर विकास में प्रकरणों का महत्त्वपूर्ण योग रहा है। जनता के हृदय की स्त्री भावनाओं को गीतियाँ दर्शकों के समज्ञ प्रस्तुत करती है। इस प्रकरण की कतियय भावपूर्ण गीतियाँ हम यहाँ दे रहे हैं।

ण्हले शकार नामक राजा के साले की टो-एक हास्य रस की गीतियाँ सुनिए । अविरी रात में वह उज्जयिनी नगरी की प्रख्यात वेश्या वसन्तसेना को अवेली जाती हुई देख उसका पीहा करते हुए कहता है—

मम मद्यणमणङ्ग मन्मयं चड्ड्यन्ती

णिशि त्र शञ्चणके में णिहत्रां त्राक्तिवन्ती।
पशलिश भत्रमीदा पक्खलन्ती खलन्ती

मम वशमणुजादा लावणश्शेव छन्ती।

—मृच्छ०, श्रं० १।२१।

"मेरे मदन, श्रनङ्ग श्रीर मन्नथ को ब्हाने वार्ता, गत में शब्या से मेरी नींद को फेंक देने वार्ता, वह गिरती-पड़ती भाग रही है किन्तु श्रव वह उसी प्रकार मेरे वश में श्रा गई है जिन प्रकार ग्<u>वरा के वश में कुन्ती</u> श्रागई थी।" फिर उसे न पाकर वह कहता है—

एशा गाग कम्शिकामकशिका मच्छाशिका लाशिका गिर्णाशा कुलगाशिका अविशिका कामस्स मञ्जूशिका। द्रा वेशवह नुवेशिणल्या वेशक्षणा वेशिया पशे शे हश गामके मह कले अञ्जावि गं गोच्छि ॥ । —मृच्छ , अं ० ११२६।

''सिक्के छीनने वालों के लिए चातुक, मछली खाने वाली, नाचने वाली, नकटी, कुलनाशिनी, स्वेच्छाचारिगी, कामपिटारी, वेशस्त्री. सुवेशवाली, वेशाइना और वेशिका ये दश नाम मैंने इसके रख दिए; तिस पर भी यह सुके नहीं चाहती।''

> म्नाग्जन्मग्पन्त वहु भूशग् शहमिश्शं किं दोवदी विद्य पलायशि लामभीदा।

#### एशे हलामि शहशत्ति जधा हराूमे विश्शावशुश्श वहिःगा वित्र तं शुभहम्॥

—मुच्छ०, ग्रं० शर्ध।

'राम से डरी हुई द्रौपदी विके समान भृषणों की सङ्कार उठाती हुई भागती क्यों हो ? में ग्रव तुम्हें सहंसा उसी प्रकार हर लूँगा जिस प्रकार हनृमान् ने विश्वावसु की वहन सुमद्रा का हरण किया था।''

् शकार की भाषा शकारी शक्कत है। मागधी में शकार श्रौर ककार के बाहुल्य में यह भाषा वन जाती है।

श्कार की सभी बातें मूर्जता से भरी हुई ग्रौर श्रोताग्रों को हॅसाने वाली हैं। जिस प्रकार चमारों, घोवियों, कहारो ग्रादि निम्नश्रेगी के नाच में एक 'लवाड़िया' होता है ग्रौर वह चुन-चुनकर ऐसी बाते विचित्र उच्चारण के साथ करता है कि श्रोता हॅसते-हॅसते लोट-पोट हो जाते हैं, शकार ठीक लोक-नृत्य के उसी पात्र का प्रतिनिधि बन गया है। भाषा की विचित्रता के साथ-साथ बातों का ऊटपटांगपन हॅसी से भरा हुग्रा है। ऐसी गीतियों का एक निजी महत्त्व है। यह लोकगीतियों की मृल्यवान् सम्पत्ति है।

कतिपय प्रकृतिपरक गीतियाँ हम यहाँ देते हैं-एसो ऋसोकबुच्छो णविणग्गमञ्जसुमपरलवो भादि।
सुभडो व्य समरमज्मे वर्णलोहितपंकचिको।।

—मृच्छ०, श्रं० ४।३१।

'वह अशोक चृद्ध नए फूलों और पल्लवों से इस प्रकार शोभित हो रहा है लिस प्रकार युद्ध-सेत्र के बीच रक्त की कीचड़ से लिपटा हुआ बीर हो।"

जधा जधा वर्यदि अद्भखरहे तथा तथा तिम्माद पुट्टिचम्मे।
 जधा जधा लगादि शीदवादे तथा तथा वेवदि में हलक्के॥
 — मुच्छ०, अं॰ ४।१०।

"जैसे-जैसे वादल वरस रहे हैं वैसे-वैसे पीठ का चमड़ा भींग रहा है ग्रीर ज्यों-ज्यों ठंढी हवा लग रही है, त्यों-त्यों मेरा हृदय तक कॉपे जा सहा है।"

१. यह ग्राम-नृत्य का विदूषक (Joker) होता है, नाच में हँसाना इसका काम होता है। यह शब्द भोजपुरी वोलो का है।—लेखक

विभिन्न विषयों के त्रानुकृल ग्रन्य प्रकार की मनोरम गीतियाँ भी इस प्रकरण में बहुत हैं। एक भिन्नु की दो-तीन गीतियाँ पढ़िए—

शंजम्मध णित्रपोटं णिच्चं जग्गेध भाणपटहेण । विशमा इन्दित्रचोला हलन्ति चिलशंचिदं धम्मम् ॥ पचन्जण जेगा मालिदा इत्थित्र मालित्र गाम लिक्खिदे । स्रवल क चण्डाल मालिदे स्रवसं वि शे ग्णल शग्ग गाहिद् ॥ शिल मुण्डिद तुण्ड मुण्डिदे चित्त ण मुण्डिद कीश मुण्डिदे । जाह डण स्र चित्त मुण्डिदे शाहु शुट्ठु शिल ताह मुण्डिदे ।

- मच्छ० अं० ८।१,२,३।

"श्रपने उदर का संयम करो, ध्यान के पटह द्वारा नित्य जागते रहो, इन्टिय रूपी चोर बड़े श्रटपटे होते हैं श्रौर ये चिरसिश्चत धर्म को हर ले जाते हैं।

"जिसने पाँचों इन्द्रियों को मार दिया (वशीभूत कर लिया), श्रविद्या को मारकर शरीर की रक्षा की, फिर उसके लिए दुर्वल चाएडाल रूपी श्रहंकार को मारना क्या कठिन है श्रीर श्रहंकार का नाश कर लेने पर वह स्वर्ग सरलता के साथ प्राप्त कर लेता है।

"सिर मुझाया, मुँह मुझाया, किन्तु यदि चित्त को नही मुझाया तो उसका
· (बाहरी) मुझाना व्यर्थ है। श्रौर जिस पुरुष का चित्त (निर्मल, दुराचारहीन)
हो गया, समभ लो कि उसका सिर भी मुझा ही हुश्रा है।" कितना ऊँचा
श्राद्श है, कर्तव्य कर्म की श्रोर श्राकृष्ट करने का मनोज्ञ सन्देश। बाद में तो
ये बातें लोकोक्ति के रूप में गृहीत हो गई थी। कबीर श्रादि निर्गुणिया सन्तों
को ऐसी बातें दुहराने में गर्ब का श्रानुभव होता था।

शकार वृसन्तसेना का वध करना चाहता है, यह देखकर विट कुद्ध हो जाता है श्रीर उसका गला पकडकर दवाता है। शकार गिर पहता है श्रीर होश में श्राने पर कहता है—

शञ्चकालं मए पुश्टे मंशेण ऋ घिएण ऋ । ऋज कज्जे शमुप्परुगे जादे मे वेलिए कधम् ॥

← वहीं, ऋं० ८।२८।

मिलाइए कबीर का यह दोहा—
 भूड मुड़ाए हरि मिलैं.....ग्रादि।—कबीर

''सर्वदा मैंने मांस और घी खिलाकर बलवान् बनाया और आज जब मेरा काम आ पड़ा तो यह मेरा ही वैरी कैसे हो गया ?""

शकार के पूछने पर वसन्तसेना दिरद्र चारुदत्त के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और दृढ़ प्रेम का आख्यान करती है, और धन-सम्पन्न शकार के प्रति अपनी घृणा का सहज भाव से प्रकाशन करती है। उसका गद्यबद्ध वाक्य भी काव्य हो गया है—

"अवि अ। सहअार पादवं सेविअ ण पलासपादवं अङ्गीकरिस्सम्।"

( ग्रीर भी, श्राम्न-तर की सेवा करके श्रव में पत्ताशपादप को स्वीकार नहीं करूंगी।) शकार यह सुनकर कहता है—

'दाशीए धीए, दलिइचालुद्त्तके शह्ञाल पादवे कडे, हम्मे उर्ण पलाशे भिण्दे, किंशुक वि ए कडे। एव्वं तुमं मे गालि देन्ती अज्जवि तं ज्जेव चालुद्त्तकं शुमलेशि।" —मृ क०, श्रं० ८।

(दासी की वेटी ! उस दिरद्र चारुदत्त को आम का तरुवर बना दिया श्रीर फिर मुभे पलाश का पेड़ कह डाला, किंशुक तक नहीं बनाया ! अब भी तू मुभे गाली सुना-सुना कर उस चारुदत्त को ही याद कर रही है।)

प्राकृत की एक गीति श्रौर देकर मैं मृच्छकटिक की चर्चा से श्रागे बढ़ता हूँ । चारुदत्त को प्राग्यदग्ड मिलता है, दो चारुडाल उन्हें वध-स्थान पर ले जाते हैं । वे श्रार्थ के गुगों से पूर्ण परिचित हैं श्रौर लोगो से कह रहे हैं—

कि पेक्खध छिज्जंतं शप्पुलिश कालपलशु धालाहि । शुत्र्यम् शराप्पाधिवाशं शज्जणपुलिशहुमं एदम् ॥ —वही, श्रं०१०।४।

१. मिलाइए,—
जिम्रसि सदा सठ मोर जिम्रावा। रिपु कर पच्छ सदा तोहि भावा।
— रा० च० मा०, लं० का०।

२. मिलाइए, सुनु रावन खद्योत प्रकासा । कबहुँ कि निलनी करह विकासा ॥ ग्रापिह सुनि खद्योत सम, रामिह भानु समान । परुष बचन कहि काढ़ि श्रसि, बोला श्रति खिसिश्चान ॥

<sup>—</sup>वही, सुं०का० |

"इस सज्जन पुरुप रूपी चृत्त को, जो सुजन रूपी पित्त्यों का श्राश्रय रहा है, काल की परशु-धार से कटते हुए क्यों देख रहे हो ?"

कितनी भावपूर्ण, कान्यगुरणमयी श्रौर मार्मिक गीति है, सहृदय पाठक स्वयं देखें श्रौर श्रनुभव करें।

#### 'नागानन्द' की प्राकृत गीतियाँ

महाराज हर्पवर्धन संस्कृत-साहित्य के महान् नाटककारों में ते हैं। उनका जीवन-वृत्त ग्रन्य सैकड़ों किवियों की भाँति ग्राविदित नहीं है। महाकवि वार्णभट्ट उनकी राज-सभा का महत्त्व वदाते थे, उन्होंने 'हर्पचिरित' नामक ग्रन्थ में इनका जीवन-वृत्त दिया है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनत्सांग के यात्रा-विवरण में भी उनका वृत्त मिलता है। उन्होंने सन् ६०६ से ६४७ ई० तक शासन किया। विद्वानों ग्रोर कवियों के महान् ग्राथयदाता होने के साथ वे स्वयं भी महान् कवि थे। उनके रिचत तीन हर्य काव्य उपलब्ध हैं, प्रियदिशका, रत्नावली ग्रोर नागानन्द। यद्यपि मृच्छुकिटक के समान इनके ग्रन्थों में प्राकृत का साम्राज्य नहीं हैं, तथापि ग्रन्य संस्कृत-नाटककारों की भाँति इनके भी सामान्य पात्र प्राकृत का ही ग्राथय लेते दिखाई पडते हैं। इस नाटक में प्राकृत-बद्ध तीन गाथाएँ मिलती हैं।

मलयवर्ती का विवाह जीमृतवाहन से हो जाने के पश्चात् मदिरा पीकर उत्मत्त विट<sup>ी</sup> ग्रीर चेट<sup>8</sup> साथ-साथ ग्राते हैं, विट कहता है—

> णिच्चं जो पिवइ सुरं जणस्स पिश्र संगमञ्ज जो कुण्इ। श्रथ दे दो श्रवि देश्रा वलदेश्रो कामदेश्रो श्र॥ वच्छत्थलम्मि दहश्रा णीलुप्पलशसिश्रा सुहे महरा। सीसम्मि श्र सेहरश्रो णिच्चं विश्र चेड़िश्रा जस्स॥

> > -नागा॰, श्रं॰ ३।१,२।

श्चर्यात्, जो नित्य मिदरा का पान करते हैं श्चीर जो जन से उसके प्रिय का सम्मिलन कराते हैं, वे बलदेव श्चीर कामदेव दोनों ही देवता है। श्चतः

१. सम्भोगहीन - सम्पद् विटस्तु घूर्तः कलैकदेशज्ञः ।
 विशोपचारकुशलो वाग्मी मधुरोऽय बहुमतो गोष्ठचाम् ॥
 —सा० द०, परि० ३।४१ ।

२. कलह्यियो वहकथो विरूपो गन्यसेवकः। मान्यामान्यविशेषज्ञश्चेटोऽप्येवंविधः स्मृतः॥ ना० शा०, यध्या० ३५। ५८।

यह शेखरक (विट स्वयं), जिसके हृदय में नित्य प्रियतमा ग्रौर मुख में नित्य दासी के समान नीलकमल से सुत्रासित मिद्रा दोनो ही निवास करती हैं, सबका शिरोमिण हैं।

यह विट की कितनी सुन्दर उक्ति है, काव्यलिङ्ग श्रलङ्कार ने इस उक्ति का चमत्कार विशेष बढ़ा दिया है। आगे चलकर नशे के भोंक में वह विदूपक को देखता है, जो भौरों के म्य से मलयवती द्वारा प्रदत्त दो लाल और वारीक उत्तरीयक वस्त्रों से अपना मुँह दककर कुसुमाकरोद्यान जा रहा है। उसे वह नवमालिका नाम की चेटी समभ बैठता है और उसे मनाने लगता है। मनाते हुए वह कहता है—

हरिहरपिदामहाणं वि गव्विदो जो ण जाणइ णिमटुं। सो सेहरत्रो चलगोसु तुज्भ णोमालिए! पड़इ॥

"नो शेखरक ईतना श्रिममानी है कि विष्णु, शिव श्रीर ब्रह्मा के श्रागे भी मुकना नहीं नानता वही, हे नयमालिकां! तुम्हारे चरणों में पड़ा हुश्रा है।" श्रर्थात् में तुमे उपर्युक्त त्रिदेवों से भी महामहिमाशालिनी समभता हूँ। इस गाथा में प्रेम की महत्ता की श्रिभिव्यक्ति कितने सुन्दर ढंग से हुई है। व्यक्तिरेक श्रलंकार श्रपनी प्रभा श्रलग विकीर्ण करता है।

इन महाराष्ट्री के गीतों का माधुर्य्य अपनी अलग विशेषता, माधुर्ये और लावएय रखता है। कथन सीधे-सादे हैं किन्तु उनकी व्यञ्जनाएँ अत्यन्त मर्मस्पर्शिनी है। नाटककार हर्पवर्धन ने प्राकृत गीतो की रचना की ओर विशेष रुचि नहीं दिखाई। हाँ, प्राकृत गद्य का प्रयोग अवश्य बहुलता से उनके नाटकों में उपलब्ध है और वह अन्य नाटकों की ही भाँति शौरसेनी प्राकृत है।

#### 'वेणीसंहार' की प्राकृत-गीतियाँ

महाकवि भट्टनारायण के विषय में परिचय प्रस्तुत करनेवाला कोई प्रामा-िएक उल्लेख कहीं अद्याविष नहीं मिल सका है। इनका काल-निर्णय भी पूर्णतः अनुमान पर ही आधारित है। कहते हैं कि गौड देश के राजा आदि-

१. हेतोर्वावयपदार्थत्वे काव्यलिङ्गमुदाहृतम् ॥

<sup>--</sup>सा० द०, परि० १०।६१ का उत्तरार्ध।

२. उपमानाद्यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः ॥ - का० प्र०, मू० १५६ ।

शूर ने इन्ने देश में वेदिक धर्म वा इन्दर्भ देखकर कान्यहुन्द ते पाँच इन्हिन्-निरासे हो निम्नित विधा था, दिनमें मह्नारायण मी एक थे। आज मी श्रेष्ठ धंनाली हाइन्स उन्हों लोगों के वंशन कहे जाते हैं। आदिश्रूर का समय सम्म शताकों का उत्तरार्थ माना जाता है, इन्नः वही समय मह्नारायण का भी मानना पड़ेगा। आचार्य आनन्द्रवर्धन ने इनके विद्यां हो। शाचार्य वामन के लाय सहर दिखाने के लिए उद्भूत किया है। आचार्य वामन ने व्याक्ररम्-विमर्श के प्रतंग में विणीतंहर के एक अनुष्ट्र हा एक चर्स उद्भूत किया है। इन प्रमाणी हारा ये आनन्द्रवर्धन ( नवीं शती हेस्बी ) और वामन ( आद्यवी शती हंस्बी ) के पूर्विश हिक्क होते हैं। इनकी एक मात्र इति यही नाटक मिलता है। इस नाटक में भी किया ने क्रमा कंई परिचय नहीं दिया है, सूत्रधार केवल इतना ही परिचय प्रस्तृत करता है—

"तिर्दृ क्षेत्रभू गराजत्त्वस्यो भट्टनारायणस्य कृति वेणीसंदारं नामं नाटकं प्रयोक्तुमुद्यता वयम् ॥

—वेब्संब, प्रस्तावना ।

इस नयन द्वारा इतना हो पता चलता है कि निव की उगांच 'मृगरान' भी। हो हो, निव का यह नाटक संस्कृत साहित्य का एक अस्कृष्ट नाटक है। इस नाटक ने संस्कृत का हो साम्राज्य है, प्राकृत का स्ववहार बहुत कम हुआ

कर्ता चृद्धकानां बनुन्यशरखोद्दीयनः चोऽनिमानी, कृष्णकिशोत्तरीय्ययनग्यनदृः पार्ड्या यस्य दासाः । राता दुःशासनादेर्गृष्यनुजशतस्याङ्गराजस्य नित्रं क्यास्ते दुर्योदनोऽसी क्ययत न रपा प्रप्टूनम्यागती स्वः ।।

<sup>-</sup> देव संब, ग्रंव धार्द ।

<sup>—</sup> ध्वन्यालोक के, तृतीय स्थीत, ४४वीं कारिका की व्याख्या में बहुत । २, वै॰ छं॰ के तृतीय म्डू के ४१वें छन्द का म्रान्तिन चरण पितितं वेस्सिम सितौ ।

<sup>— &#</sup>x27;बेस्स्यसीति पदमङ्गात्' ॥ काञ्चा०मु॰, द्रवि० ५, 
रुष्या० २, मू० ८०की व्याख्या—
— "पतितं बेस्यसि चित्ती' इत्यत्र बेस्यसीति न सिद्धणति इट्
रसङ्गात् । स्राह्—पदमङ्गात् :—वही

है। ग्रतः संस्कृत-गीतियों के प्रसङ्ग में इसकी गीतियों का उल्लेख ग्रागे चलकर किया जायगा। प्राकृतगीतियाँ इसमें नहीं के बराबर हैं, केवल तृतीय ग्राङ्क में राक्स ग्रोर राक्सी परस्पर बातचीत में हुए से, भरकर दो-एक गीति गा उठे हैं, क्योंकि भयानक युद्ध के परिणामस्वरूप उन्हें बहुत दिनों तक ताजा मांस खाने को मिल सकेगा। राक्सी कहती है—

> हद्मागुरामंशमालए कुम्भशहरशवशाहि शंचिए। श्रणिशं त्र पिवामि शोणित्रं वितराशदं शमले हुवीत्रदु॥

—वे० सं०, श्रं० श८।

श्रर्थात् मरे हुए मनुष्यों के मांस एकत्र हो जाने पर श्रीर सहस्रों गज-कुम्भों की वसा के संचित होने पर में दिन-रात रक्त-पान कर्ल्गी, श्रतः यह यह सैकड़ों वयां तक चलता रहे।

राज्य कहता है-

पच्चग्गहदाणं मंशए जइ उग्हे लुहिले श्र लन्भइ। ता एशे मह पिलश्शमे क्खणमेत्तं एन्त्र लहु णश्शइ॥ लुहिलाशत पाग्पर्पत्तए लणहिग्डन्त खलन्त गत्तिए। शहाश्रशि कीश मं पिए पुलिशशहरशं हदं शुणीश्रदि॥ —वे॰सं०, श्रं॰ ३।२,३॥

"यदि में तुरत मरे हुए मनुष्यों का मांस श्रीर ताला ख्न पा लाऊँ तो मेरा सारा परिश्रम ज्ञामात्र में चटपट नष्ट हो लाय।"

"प्रिये वसागन्धा, रक्त ग्रौर मिद्रा पीकर मत्त बनी रण में लड़खड़ाती घूमने वाली, भला मुक्ते पुकारने की क्या जलरत, सुना नहीं कि हजारी ग्रादमी मारे गए हैं!'

## महाकवि भवभृति—

महाकवि भवभूति को संस्कृत के नाटककारों में आ्रत्यन्त ऊँचा स्थान प्राप्त है। इनके काव्य की प्रशंसा प्रायः सभी परवर्ता आचायों और महाकवियों ने की है। इन्हें मानव-समाज से लेकर प्रकृति के विस्तृत चेत्र तक में रमने-

— आ० स०, ग्रन्या० ६६ । वभूव वल्मीकमवः कविः पुरा ततः प्रपेदे भुवि भर्ता मेएठताम् । स्थितः पुनर्धो भवभूतिरेखया स वर्तते सम्प्रति राजशेखरः ॥ वालमारत, प्रस्ता० १२ ।

भवभूतेः सम्बन्वाद्भूषरभूरेव भारती भाति । एतस्कृत-कारुएये किमन्यथा रोदिति ग्रावा ॥

वाला हृदय प्राप्त था। ये वैदिक श्रौर लौकिक दीनों संस्कृत-वाङ्मयां के प्रकारह विद्वान् थे। श्रव तो ऐतिहासिकों की खोज यहाँ तक पहुँचने लगी है कि श्राचार्य मुरेश्वर, श्राचार्य उम्वेक, श्राचार्य मगडन (श्राचार्य शङ्कर से शास्त्रार्थ करनेवाले) श्रौर विश्वरूप इन्हीं के भिन्न-भिन्न श्रिभधान हैं। इनमें व्युत्पत्ति श्रौर प्रतिभा दोनो का समान योग था, इसीलिए नाटक के त्तेत्र में ये कालिदास से होड़ लेते हैं श्रौर कुछ बातों में तो ये कालिदास से भी श्रागे हैं। किन्तु इस प्रतिभाशाली प्रिंडत कि ने प्राकृत भाषा के प्रति विशेष रुचि नहीं दिखाई है, इन्होंने बहुत उच्च स्थान पर श्रासीन होकर किवता कही है, इसीलिए इनके समय मे लोकमत इनके काव्य का समर्थक नहीं वन सका श्रौर ये गवोंकि में ही श्रपने मन को मुलाते रहे। संस्कृत भाषा-बद्ध इसकी गीतियों का सौन्दर्य इनकी गवोंकि की यथार्थता का समर्थक है। श्रागे इनकी संस्कृत गीतियों का उल्लेख होगा।

## 'कर्पूरमंजरी' से

मातृराज अनङ्गहर्ष का एक ही नाटक 'तापसवत्सराज-चरित' है। इसका उल्लेख अनेक आचार्यों ने किया है, जिनका उल्लेख यथास्थान होगा। इसके अनन्तर महाकि आचार्य राजशेखर एक ऐसे नाटककार मिलते हैं, जिनका संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। प्राकृत पर इनके पूर्णाधिकार का प्रमाण 'कर्प्रमञ्जरी नामक सहक' है। 'सहक' का परिचय कि ने प्रस्तावना में स्वयं देते हुए कहा है—

सो सहस्रो ति भएगाइ दूरं जो गाडिस्राऍ श्रगाहरइ।

कि उग पवेसविक्कंभकाइं केवलं ण दीसंति॥

—क० मं, प्रस्ता० ६।

१. ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञा, जानन्ति ते किमिप ? तान्प्रति नैत यत्नः । उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा कालो ह्यय निरवधिर्विपुला च पृथ्वो ॥ —मा० मा०, प्रस्ता० ।

२. सकंदृ प्राकृताशेवपाठचं स्यादप्रवेशकम् ।

त च विष्कमभकोऽप्यत्र प्रचुररचाद्भुतो रसः ॥

श्रद्धा जधिनकाख्याः स्युः स्वादन्नाटिका समम् ।

—सा० द०, परि० ६।२७६-२७७ ।

''सहक वह है जो नाटिका का अनुहरण करता है और जिसमें केवल प्रवेशक और विष्कम्भक नहीं होते।''

सहक में ग्रद्भुत रस का प्राधान्य होता है। कर्प्रमञ्जरी' ग्रव तक के उपलब्ध सहकों में श्रेप्र है। यह ग्रकेले ही ग्रपना वैशिष्ट्य प्रकट करने के लिए समर्थ है। महाकवि की विदुषी पत्नी ग्रवन्तिसुन्दरी की इच्छा से यह सहक खेला भी गया था, जैसा कि ग्रारम्भ में पारिपार्श्वक कहता है—

चाहुत्राणकुलमोलिमालित्रा रात्र्रसेहरकइंद्गेहिणी। भत्तुणो किइमवंतिसुन्दरी सा पउंजइउमेत्रमिच्छइ॥

—प्रस्ता० ११ ।

सद्दक होने के साथ ही साथ यह उत्तम गीतियों का एक सुन्दर संग्रह भी कहा जा सकता है। ग्रारम्भ में राजा ग्रौर महादेवी का वसन्त-वर्णन वड़ा ही मनोहर हुग्रा है। राजा कहता है—

विम्बोह्वे वहलं रा देंति मऋगं णो गंधतेल्लाविला वेणीक्रो विरद्यंति लेति ण तहा ऋंगम्मि कुप्पासऋं। जं वाला मुहकुंकुमम्मि वि घर्णे वहाति ढिल्लाश्चरा तं मरुगो सिसिरं विणिज्ञिस्र वला पत्तो वसंतूसवो।।

-क॰ मं॰, ऋं० शा१३।

"युवितयाँ अपने विम्नफल के सहश लाल ओठों को राग-रिक्ति नहीं कर रही हैं, केश-पाश को सुगन्धित तेल से चुपड़ती नहीं हैं, चोली का पहनना उन्होंने छोड़ दिया है, मुहों पर कुंकुम का अतिरेक भी नहीं देखा जा रहा हैं। इन लच्चों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि शिशिर को जीतकर वसन्त आगया है।"

देवी श्रवन्तिसुन्दरी भी वसन्त का वर्णन करती हुई कहती हैं— छोल्लन्ति दंतरऋणाइ गए तुसारे ईसीस चंदगारसम्मि मगां कुगांति। एपिंह सुवंति घरमज्भिमसालिऋासु पार्श्रतपुं जिक्षपढं मिहुणाइ पेच्छ॥ —कपूर्र, १४।

"शीत ऋतु के चले जाने पर दन्तरत्न चमकने लगे हैं। चन्दन के लेप की श्रोर कुछ-कुछ मन चलने लगा है। भीतरी घर को छोड़कर पित-पत्नी के जोडे दुवारे में पैर के निचले भाग को वस्त्र से दककर (शीत बीत जाने के कारण पूरे शरीर को नहीं ) अब सोने लगे हैं, देखिए न !'

प्रकृति-च्रेत्र मे परिवर्तन होते ही मानव-समाज के रंग-ढंग में भी परिवर्तन हो गया। 'देवी' का गीत कहीं उत्तम वन पड़ा है, इसमे मानव-मन के ग्रान्तरिक हर्प का कवियत्री ने बड़े कोशल से उद्घाटन किया है। निरीच् ए भी बड़ा ही सूच्म है, 'घरमिक्सियसालिकास सुवंति' ग्रर्थात् भीतर के जिन घरों में शीत के भय से सोया करते थे, उन्हें छोड़ कर 'घार के मॅम्सली शाला में (दुग्रारे में) सोने लगे हें ग्रीर बस्त्र पूरे शरीर को नहीं ढक रहा है, पादान्त मात्र ही ढका है। कवियत्री ने श्रीर भी देखा, पित ग्रक्तिं नहीं सो रहा है, बगल में उसकी प्रिया भी है, ग्रर्थात् वसन्त त्रमृत ही ऐसी है। कि पित श्रीर पत्नी दोनों को ही एकाकी शयन ग्रसह्य हो उठता है। कितनी सुन्दर व्विनपूर्ण गीति है!

ये दोनों इस प्रकार की गीतियाँ हैं जिनके द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि कि की हिष्टि प्रकृति को खुली आँखों देखकर अब ऋतुओं का ज्ञान नहीं प्राप्त करती थी, अब मानव-समाज में केन्द्रित कि हिष्ट मानव के रहन-सहन के परिवर्तनों को लच्य करके ऋतु-परिवर्तन का अनुमान करने लगी थी। विलासी राजाओं के हृदयों से, जनपदों में विचरण करने और प्रजाजनों की स्थिति जानने की कर्तव्य-भावना का अपसरण हो चुका था, विलास-उपवनों तक ही उनकी दृष्टि का प्रसार हो पाता था। यह तो ऋतु-वर्णन आपने देखा मानव-समाज के माध्यम से, अब प्रकृति-वर्णन देखिए—

जात्रं कुंकुम पंकलीढमरढी गंडप्पहं चंपश्चं
थोत्राविहत्रदुद्धमुद्धकुसुमा पंफुल्लित्रा मिल्लिश्चा।
मूले सामल मग्गलग्गभसलं लिक्खज्जए किंसुत्रं
पिज्जंतं भसलेहि दोसु वि दिसाभाएसु लग्गेहि व॥
लंकातोरणमालित्रातरणिलो कुंकुन्भवासासमे
मंदंदोलिश्च चंदणद्दुमलदाकप्प्रसंपिककणो।
कंकेल्लो कुलकंपिणो फिर्णिलदाणिप्पदणदावत्रा
चंडं चुंविदतंव पिण्पसिलिला वात्रंति चेत्ताणिला॥
—क॰ मं०, जविनका० १।१६, १८।

''चम्पे के फूल मराठी सुन्दरी के कुंकुम-मिएडत कपोल-प्रान्त की प्रभा धारण कर रहे हैं। मिल्लिका के फूल तिनक बदले हुए दूध के रंग के दिखाई पड़ रहे हैं। किंशुक के फूलों का मूल भाग सहज ही श्यामल है और उनके ऊपर एक-एक करके भौरे आकर बैठ गए हैं, उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो नीचे-ऊपर दो-दो भौरे लिपटे हुए हों।"

"महर्षि ग्रगस्त्य के ग्राश्रम में तोरण की मालाश्रों को हिलाने वाला, चन्दन के वृद्धी-लताश्रों श्रीर कपूर के वृद्धों को धीरे-धीरे श्रान्दोलित करने वाला, कंकोली के पेड़ों को कॅपानेवाला, नागवल्लियों को भक्तभोरनेवाला श्रीर ताम्रवर्णी के जल का चुम्बन करनेवाला चैत का पवन चलने लगा।"

सदाः स्नाता सुन्दरी का एक मनोज्ञ चित्र राजशेखर ने ब्रिङ्कित किया है। कुन्तल देश की राजकुमारी को योगी भैरवानन्द ब्रिपने योगवल से महाराज चंडपाल के श्राग्रह पर स्नानागार से ही मॅगा लेते हैं। श्राने पर उसकी शोभा का वर्णन करता हुआ कि कहता है—

जं घोत्रंजण सोणलोत्रणजुर्जं लग्गालश्रगं मुहं हत्थालंविद केसपल्लवचए दोलंति जं विन्दुगो। जं एक्कं सिचग्रंचलं णिवसिदं तं एहाणकेलिहिदा श्रगीदा इत्रमद्मुदेक्क जणणी जोइस्सरेणामुणा।। एक्केणपाणिग्णलिग्गेग गिवेसश्रंती

> वत्यंचलं घणथणत्थल संसमाणं। चित्ते लिहिज्जिद् ए कस्स वि संजमंती श्रयणोण चंकमणदो चलिदं कडिल्लं॥

-क॰मं॰, जवनिका॰ १।२६-२७॥

"स्नान करने से अक्षत धुल गया है, आँखें लाल हो गई हैं, मुँह पर घुँघराली अलक का अप्र भाग लिपटा हुआ है, केश-राशि को हाथ पर संभाले हुए है और उससे पानी की वूँदे टपक रही हैं, इसकी देह पर बस्न का अञ्चल मात्र शेष हैं। इस योगिराल ने स्नान-एह से आश्चर्य उत्पन्न करने वाली सुन्दरी को यहाँ ला दिया है।

"एक हाथ से यह अपने घने स्तनों से सरकते हुए वस्त्राञ्चल को सँभाल कर यथास्थान ला रही है श्रौर दूसरे से अपने नितम्ब-प्रान्त से हटे हुए कटि-वस्त्र को उठा रही है। भला यह चित्र किसके हृद्य-पट पर अङ्कित नहीं हो जायगा ?"

दत हार हिंहोता सुनने का देहे— रहोत्नरिग्दें कार्यस्तिहारकहर्डे कत्तकारित किनिरोपुद्द मेहताईंदरें । वित्ते तकत्तकावतीन ग्विसंदुर्भित्तर्वे रह कस्स सरामेहर्ग समिनुहोक हिंहोत्तर्हें !! —क० मेंग्र ह्वा र !हेरे "

मिण्डिन नृत्र अनुस्य कर रहे हैं. दिस्ता हुआ हर सनसना रहा हैं. करवनों के सो में की सिकिन्वों सी सहर कान कर रहे हैं। हाथ के कान दिसरिहतकर और भी सने मुख्कर राज्य उनके कर रहे हैं। सहा चन्द्र-मुखं का ऐता सुना विचके सन की सोह न तेना !"

इस पीति की पहरूच्या इसने महा है कि उच्च ही नियद इस्व की प्रस्त किए है गई है। यह कान्य का महसीन्द्र महकार मनपृति की पन्नी में विरोध रूप में उपलब्ध होना है। यह पूरा का पूरा सहकारी मनपृति की पहला में पीति नाइप ही ही। गया है। निश्चित मानी की एक से एक ख़ब्द पीतियाँ विदेश इन्हों में बढ़ इस कार्य में सहिता है। न्याय करा में व्हान इसी में बढ़ इस कार्य में सहिता है। न्याय करी हता के इसी हता है। इसमें छता देश पीतियाँ देश विभिन्न इस्तों में निश्च है। सहका चार व्यवतिकालयों में विभक्त है। गावरी वर निश्च के मानों कर कार्य के एक उक्त महाक है। विभक्त है। गावरी वर निश्च के मीतियाँ के प्रमान के प्रतिसाद हार प्रविचित्त किया है। इसमें किया के प्रीप्त को अपनी व्यवस्था प्रतिसाद हार प्रविच्य किया है। इसमें किया के प्रीप्त को अपनी व्यवस्था प्रतिसाद हार प्रविच्य किया है। इसमें किया के प्रीप्त को अपनी व्यवस्था हता प्रविच्य किया है। इसमें किया कार्य प्रविच्य कर के स्वाप कर कर कर हों है। इस सहस्था की माना महाराष्ट्री स होन्य शीतियों प्राहत है।

## कर्रेसुन्द्री की शक्क गांतियाँ

महाकवि विस्तृत्य से 'क्यांकुच्यों' नाम की असन्त कुचर नाटिका जिली है। यह रचना देसे महाकाद को मितिमा के सबेगा अनुरूप ही है। चार अकी में इनको रचना हुई है। इसमें कुच १२७ इन्द्र हैं, विनमें से १० गोतियाँ महत्त को है। एक माहत गीति में कारि को मकर करूमा को करा देखिए—

> ख्वरहिरोहे सेहिसीक्ष्यतंतुः प्रवस्परितरो व्यवस्मातं सम्बरोस् ।

निजवक्रणसवरुणं जामिर्णाडिन्समेणं वहइ रक्रणियहो लालयन्तो व्य क्रङ्के॥ —क्रुत्रेय, क्रंट शरुख।

'रित-क्तह के कारए रोहिसी के क्जल मिले ब्राँक् को रेखा में उसका सुँह स्थानल हो गया क्रीर क्रान्ते ही सुँह के समान सुँहणती रजनो को अपने ब्रङ्क में तेकर मानो वह ( रजनिनाथ ) उसका दुलार कर रहा हो।"

रोहिंगी के कादल सने आँन् चन्द्रमा के सुँह पर भी पड़े, अतः उन पर भी काले घक्के आ गए और वह उसे गोद में लेकर मना रहा है। इसीलिय उसके अंक में कालिमानय घक्का गाड़ा दिखाई पड़ रहा है।

> किं चन्द्रों तह चन्द्र्यव्य सिसिरों किं वह्नईपञ्चमी करणे वत्लहसंगमी मणसिजों किं वा सपक्विडिद्रों। दिह्रों किं कमलेसु रज्जिद्र मणं कि णाम में दिक्त्वणों।। सो वा दिक्त्वणमारुद्रों जह तुष मज्मस्यमालिन्द्रिद्रम्।। —अहीं, ऋं० २।३१।

'यदि दुनने नख्यस्यता स्त्रीकर कर ती तो चन्द्रमा, चन्द्रन, शिशिर क्रीर बीटा का ण्डन स्वर, सभी हमारे अनुकृत हो बाएँगे। कामदेव को क्रमी हमारा शतु बना हुआ है, मित्र हो बायमा। करत को आँखों को क्लेश पहुँचा रहे हैं, मुखदायक हो बाएँगे और मत्यानित भी मुख से हमारी सेवा करने त्रोगा।'

महाकि राह्मधर का प्रस्थात प्रहसन लटकमेलक ( वुर्कन-संबदन ) एक हृद्यावर्ष्ट्रीय सुन्दर रचना है। गद्यमान में प्राकृत का बहुत्य है किन्दु पद्यभाग प्रायः संस्कृतच्यह ही है। वेन्दीन गीदियाँ प्राकृत की हैं। 'कुलक्याधि' नामक बहुक का अन्त में एक सुरूपीत बड़ा लिति है। अदः उसे में यहाँ दे देना चाहता हूँ—

विहसन्तकश्रन्तनहच्छेडा श्रहवा तिमिराण घडा णिविडा।
भश्रवाणसमाणसमुद्धसिश्रा मिलिश्रा जमि रक्तसरक्रवसिश्रा॥
कलक्ष्क्रणलिभश्रवाहुलदा घण्छन्ततश्रा सुहमुसपश्रा।
विस्ता उण मेहजलाङ्गतिश्रा णिविडन्त पश्रोहरमरडातिश्रा॥
—स० मे०, श्रं० २ ३१-३६।

"ये काल के नखत्तत हैं वा श्रन्धकार की निविड घटा। श्रत्यन्त समुद्धतित होकर जैसे रात्त्वस श्रीर रात्त्वसी मिल रहे हों। वाहु-लता मे सुन्दर कंगन रूपी फूल खिला हुश्रा है। घने केश मुख की शोभा वढ़ा रहे हैं, श्रथवा मेघ-जलाकुल वर्षा है जिसमें घने वादल मगडलाकार घिर श्राए हैं।"

इस गीतिका का नाद-सौन्दर्य ही दर्शनीय है। चतुर्वेद ब्राह्मण सभासिल नामक कौल-मतावलम्बी साधु से विवाह की दिच्चणा के लिए कलह करता है। कलह मे ही दोनों विभिन्न भाव-भिद्धमा से नाचने लगते हैं। इसी का वर्णन साधु का शिष्य उपर्युक्त गीति में करता हुआ नाचने लगता है।

#### 'चन्द्रलेखा' आदि अन्य सहक

महाकिव राजशेखर के अनन्तर प्राकृत का प्रायोगिक सम्बन्ध जनता से छूट चुका था। अब यह व्यवहार से हटने लगी थी, अपभ्रंश बोलचाल के चेत्र में उतर आई थी। विद्वहर्ग में से कोई-कोई मनोविनोदन के लिए प्राकृत की रचना में उसी प्रकार हाथ लगाते थे जिस प्रकार आज खड़ी बोली के युग में कितिपय विद्वान् कभी-कभी व्रजभाप। में लिखा करते हैं। इसी विद्वत्ता के सहारे प्राकृत में नाटक (सहक) की रचना अठारहवीं शती ईस्वी तक होती रही है। महाकिव धनश्याम के, जो अठारहवीं शती में हुए थे, लिखे तीन सहक सुने जाते हैं, किन्तु 'आनन्दसुन्दरी' ही अब तक मिल सकी है।

कपूरमञ्जरी के ग्रानन्तर जैन किन नयचन्द्र का लिखा 'रम्भामञ्जरी' सहक है, जो ग्रध्रा मिलता है। इसमें कितपय पात्र संस्कृतभाषी भी रखें गए हैं, किन्तु गीतियाँ उच्चकोटि की नहीं वन पड़ी हैं। ये वही नयचन्द्र वा नयनचन्द्र हैं जिन्होंने वीर हम्मीर के शौर्य का वर्णन 'हम्मीर महाकाव्य' में चौदह सगों में किया था। इनका समय-चौदहवीं शती का ग्रान्तिम भाग है। सन् १४६० ई० के ग्रास-पास कालीकट के निवासी किन्नवर रद्धदास ने एक उत्तम सहक 'चन्दलेहा' (चन्द्रलेखा) नाम से निरचित किया। इस सहक पर 'कपूरमञ्जरी' का पूरा-पूरा प्रभाव देखा जा सकना है। इसमें ग्रंग-नरेश चन्द्रवर्मा की निश्चसुन्दरी कन्या चन्द्रलेखा का निवाह मानवेद राजा से सम्पन्न कराया गया है। कथा-कल्पना कपूर-मञ्जरी से मिलती-जुलती ही है। ग्राप्रमिहंघी पहलें तो चन्द्रलेखा को बन्दी बना लेती हैं; किन्तु उसके भाई के खोजते हुए ग्राने पर उनको पता चलता है कि वह राजकुमारी है ग्रीर

उसी की मौसी की लड़की है। अन्त में चिन्तामिण नामक देवता के आदेश से राजा के साथ उसका विवाह रानी स्वयं सम्पन्न करा देती हैं। इस सहक की गीतियाँ वड़ी ही सुन्दर हैं, विशेष रूप से प्रकृति चित्रण स्थान स्थान पर विशेष मनोहर और उच्च कोटि का है। कतिपय गीतियाँ यहाँ दी जा रही हैं—

> भमंत भमरच्छडा कलविराविद्या वावित्रा फुरंत मञ्रणञ्चणाविहव गांदिरं संदिरं। लसंत णवगार्ट्ड ललिञ्चणर्ट्यां पर्ट्यां वलंत मलञ्चाणिलाञ्चमसिलाहिणो साहिणो॥

—चं० ले०, जव० १।१७।

"वाविलयाँ मञ्जु गुज्जन करके उड़ते हुए भौरों से शब्दायमान हो उठो हैं, घर मदन-पूजा के वैभव से मनोज्ञ हो गया है, नगर नवयुवती नर्तिकयों के मनोहारी नर्तन से उल्लिखत हो उठा है और मलय पवन के आगमन की श्लाघा में तहवर फूले नहीं समाते।" (यह है वसन्त-श्री का हृदयहारी वर्णन)।

चन्दादो किरणंकुरा पत्रालित्रा चंडं चत्रोरच्छडा-चंचूसंचत्रवेत्रखंडित्रमुहा मुंडत्तणं पावित्रा । दीसंते धवलात्रमाणकुमुत्रच्छात्राहि संबिहृत्रा एप्हि डल्लसिश्रहपत्नवसहस्सुच्वेल्लिश्रगा इव ॥

—चं० ले॰, जव॰ ३।२०।

''चन्द्रमा से किरणों के श्रद्ध्य वेग के साथ निकले, किन्तु चकोरो ने श्रपने तेज चंचुओं द्वारा उन्हें कुतर कर इस प्रकार एकत्र कर लिया कि वे ठूँठ मात्र ही शेप रह गए। श्रव श्वेत कुमुदों की छाया पाकर वे पुनः बढ़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं श्रीर एक-एक श्रंकुर से मानो सहस्र-सहस्र श्रार्द्र पल्लवों के शिखाग्र निकल पड़े हो।"

कि ने चन्द्रोदय की छुटा का कितना आकर्षक विम्वग्राही चित्र खीचा देखते ही वनता है। उत्तरकालीन किवयों में प्रकृति का ऐसा सिश्लष्ट चत्रण हूँ दुने पर भी मिलना किठन है। इस किव ने अपनी खुली आँखों प्रकृति के व्यापक वैभव को मनोनिवेशपूर्वक देखा था। छुन्दों के सुरुचिपूर्ण चयन के साथ-साथ भाषा का माधुर्य भी किव की प्रतिमा का उद्घोष करता है। प्रकृति-वर्णन के प्रसङ्ग में महाकवि कद्रदास ने पद्य नहीं जोडे हैं, काव्य रचना की है, सच्चे कवि-कर्म का परिचय दिया है। प्रभात का एक ग्रौर चित्र दिखाकर मै श्रागे बढ़ सक्रॅगा-

श्रात्रासे पंचसाइं परिग्रामित्र पतंडुच्छडापंडुराईं ताराइ चंचलीत्रा कुमुत्रमहुसुहापाणमत्ता पसुता। जाओ गीसासकरहाविश्रमुखर समी मंदिमी चंदिश्राए पुरुवासासोत्रमाहा लहइ कुँसुमित्रा पात्रसंगं उसाए ॥ — चं॰ ले॰, जव॰ ४।६॥

"ग्राकाश में तारकदल का उज्ज्वल रंग बदलकर प्याज की भाँति पीला पडता जा रहा है, पुष्पं की मरंद-सुधा का पान करके मत्त भ्रमर गहरी नींद में मग्न हैं, चन्द्रमा की चन्द्रिका निःश्वास से मिलन दर्पण के समान मद पड़ गई है श्रीर उपा के चरण का स्पर्श पाते ही पूर्व दिशा रूपी श्रशोक वृज्ञ की शाखा लाल-लाल फूलों ने भर उठी है।""

विश्वेश्वर की 'शृंगार मज़रो' की कथा-क्रत्यना सुन्दर हुई है। किव का निवास-स्थान ग्रलमोडा था । इनका समय ग्रठारहवीं शती का पूर्वाई है। इसमें कवि ने स्वप्न-दर्शन से प्रेमोद्भव दिखाया है। इसके गीत सामान्यतः श्रच्छे हैं। 'श्रानन्दसुन्दरी' नामक सहक का कथानक तो सभी सहकों से ( नूतनता में आगे है, किन्तु गीतियों मे स्वाभाविक काव्य सौन्दर्य का अभाव ही है। बिस भाषा का सम्बन्ध बोलचाल से छूट जाता है उसमे श्रागे चलकर गीतियों के विकास के स्थान पर हास ही देखने में आता है, ऐसी स्थिति में कोई महान् प्रतिभाशाली कवि ही अपने अभ्यास के शिखर पर पहुँचकर उसमें उच्च कोटि का काव्य प्रस्तुत करने में समर्थ होता है। प्राकृत का ऋष्ययन श्रौर श्रनुशीलन धीरे-घीरे छूट-सा गया, इसीलिए काव्यात्मक उत्कर्ष उत्तरोत्तर परित्तीगा होता गया ऋौर गीतियाँ भी लोक के साथ-साथ लोक-भाषा जा से सम्बद्ध हुई।

१. कवि-समय के श्रनुसार काव्य-जगत् मे श्रशोक का वृच सुन्दरी के चरणाघात से फूलता रहा है। संस्कृत-कवियों में इसका वर्णन-बाहुत्य देखा जा सकता है। नियम द्रष्टवा-

स्त्रीणा स्पर्शास्त्रियङ्गविकसति वकुलः सीघुगगङ्कषसेका-त्पादाघातादशोकः तिलककुरबको बीचणालिङ्गनाम्याम् । मन्दारोनर्मवाक्यात्पटुमृदुहसनाच्चम्पको च्चूतो गीतान्तमेरु—विकसति च पुरो नर्तनात्किणकारः ॥

<sup>-</sup> उत्तरमेघ, १८ मिलनाय-टीका।

# लज्जा-यन्थों में प्राकृत गीतियाँ

#### नाट्यशास्त्र

गाहा सत्तसई प्राकृत गीतियों का ऐसा सग्रह-ग्रन्थ है, जिस पर महान् श्राचार्य भी मुग्धता प्रकट कर चुके हैं। प्राकृत के कवियों ने तो इस भाषा की प्रशंसा की ही है, संस्कृत कवियों ने भी इसके माध्य की खुले हृदय से सराहना की हैं। सत्तसई ग्रौर 'वजालगा' दो ऐसे सग्रह हैं, जिनकी गीतियों को ब्राचार्थ ब्रानन्दवर्धन, ब्राभिनवगुप्त, भोजराज, मम्मट, रूय्यक, जयरथ, सोमेश्वर, विश्वनाथ, हेमचन्द्र ग्रादि ग्रलंकार-ग्रन्थों के प्रशेता विद्वानों ने ग्रपने ग्रन्थों में उदाहरण-स्वरूप ग्रादरपूर्वक स्थान दिया है। संस्कृत के लक्तण-ग्रन्थों में प्राकृत की ख्रीर भी गीतियाँ मिलती हैं। उपयुक्त दोनों संग्रहो का उल्लेख हो चका है। इनकी गीतियो का चेत्र प्रकृति का विशाल प्राङ्गण रहा है, जिसके भीतर ग्राम-जीवन का भी समाहार हो जाता है। इसके साथ ही मानव-प्रकृति का बढ़ा ही मार्मिक अध्ययन इन प्राकृत गीतियों में सहजोपलव्ध है। उन मूल ग्रन्थों में बहतों का पता तो नहीं चलता, किन्तु जिन ग्रन्थों का पता चलता है उनमें भी कई तो उपलब्ध ही नहीं हैं। ब्राचार्य ब्रानन्दवर्धन की काव्य-पुस्तक 'विषमवाण्लीला' के गींत तो यत्र-तत्र मिलते हैं, किन्तु पुस्तक क्या थी. कैसी थी, किस विपय की थी, इसका कोई पता नहीं है। कतिपय विद्वानों का अनुमान है कि यह पुस्तक मुक्त गीतों का संग्रह रही होगी। नायक नायिका-भेद पर 'मदन-मुकुट' नामक ग्रन्थ का पता चलता है, किन्तु ग्रव तक इसकी कुल ८१ गाथाएँ ही प्रकाश में आ सकी हैं। इसके रचयिता कोई गोसल-मित्र हैं, जिनका समय और जीवन-वृत्त अज्ञात ही है। अस्तु, हम लज्ज्ञ्ग ग्रन्थों में ग्राई कतिपय गीतियों का काव्य-वैभव दिखाने का प्रयास करेंगे। मूल प्रन्थों के ग्रामान में इन गीतों से प्राकृत का गीति-वैभव ग्रानुमित हो सकेगा ।

ग्रालंकार-शास्त्र वा लच्चण-प्रनथ के रचियताग्रों में, उपलब्ध प्रन्थों के ग्राधार पर, भरत मुनि ही सर्वप्रथम ग्राचार्य का स्थान ग्रहण करते हैं। इनका काल-निर्णय ग्राभी तक हो नहीं सका है। 'नाट्य शास्त्र' को भी विद्वानों ने संग्रह-ग्रथ की संज्ञा दी है ग्रीर कहा है कि यह ग्रानेक ग्राचार्यों के ग्रानेक

शताब्दियों के सतत श्रध्यवसाय का परिशाम है। सूत्र श्रौर भाष्य को इस ग्रन्थ का प्राचीनतम ग्रंश माना गया है। कालिदास ग्रपने 'विक्रमोर्वशीय' नाटक मे भरत का नाम देवों के नाट्याचार्य के रूप आदर से लेते हैं, इससे इतना तो स्पष्ट है कि भरत का काल महाकवि से पहले का है। अर्थात् स्राचार्य भरत का स्राविर्भाव ईसा-पूर्व प्रथम शताब्दी से पहले है। इसमें म्राए वे म्रनुष्टुप् छन्द, जो गुरु-शिष्य प्रश्नोत्तर के रूप में मिलते हैं, म्राचार्य श्रमिनवगुत के मतानुसार श्राचार्य भरत में भी प्राचीन हैं, जिन्हें श्रपने सूत्रों की प्रामाणिकता में उन्होंने उद्धृत किया था। इस 'नाट्यशास्त्र' ग्रन्थ में स्त्राचार्य ने भाषा के स्वरूप पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है। प्राकृत भाषा, उसके भेद ग्रौर उसकी विशेषतात्रों को भली भाँति समकाया गया है। इस ग्रन्थ में सात प्राकृत भाषास्त्रों स्त्रीर सात विभाषास्त्रों का उल्लेख मिलता है। मागधी त्रावन्ती, पाच्या, स्रसेनी, ऋर्घमागधी, बाह्रीका श्रीर दान्तिगात्या, ये सात भाषाएँ कही गई हैं तथा शावरी, ग्राभीरी, चाएडाली, साचरी, द्राविडी, श्रीडुबी श्रीर हीना ये सात विभाषाएँ हीन जातियो द्वारा बोली जानेवाली कही गई हैं। इन सातों भाषात्रों में महाराष्ट्री का उल्लेख नहीं है, यही देखकर विद्वानों ने अनुमान किया है कि महाराष्ट्री ने आचार्य भरत के पश्चात् ऋस्तित्व ग्रहण किया । नाट्यशास्त्र में कुछ पद्य महाराष्ट्री के

मुनिना भरतेन यः प्रयोगो भवतीष्वष्टरसाश्रयः प्रयुक्तः । लिलताभिनयं तमद्य भर्त्ता मरुतां द्रष्टुमनाः सलोकपालः ॥

<sup>—</sup>विक्रमोर्वशीय, २।१८ ॥

२. श्रभिनव भारती।

एतदेव विर्यस्तं संस्कार-गुणविज्ञतम् । विज्ञेयं प्राकृतं पाठचं नानावस्थान्तरात्मकम् ॥ त्रिविधं तच्च विज्ञेयं नाटचयोगे समासतः । समान शब्दैर्विश्रष्टं देशोमतमयापि वा ॥

<sup>—</sup>ना० शाo, श्रव्या० १७/२, ३ l

मागध्यवन्तिजा प्राच्या सूरसेन्यधमागघो । बाह्लोका दाचिगात्या च सप्तभाषा प्रकीर्तिता ॥ शवराभीरचग्डाल सचर-द्रविडोद्रजा । हीना वनेचरागां च विभाषा नाटके स्मता ॥

<sup>—</sup>ना० शा०, ग्रध्या० १७।४८, ४९।

भी ग्राए हैं। ध्रुवाध्याय में ग्राए हुए प्राकृत पद्य शौरसेनी के हैं। उसके कतिपय प्राकृत छन्द हम यहाँ दे रहे हैं—

एसो सुमेरवणअन्मि देवअसिद्ध परिगीओ । श्रतिसुरभि वणचारि पविचरदि गऋसुवास्रो॥ पादवसीसं कंपश्रमाणो ससुरभिगण्डसुवासिश्रो। वणतरुगणलासणत्रो विखरइ वरतरुवण पवणो ॥ ङुसुमवणस्स विहसणञ्चोऽणि धुणिञ्चतिमिर्पडगणञ्चो । उद्झदि गिरिसिहिररोही रऋणिऋरो सुविमलऋरो।।

—ना० शा॰, श्रध्या॰ ३२ ध्रवाध्याय, ऋो॰ २३६-२४१। पफुल्लफुल्लपाद्वं विहंगमोवसोंभिद्म्। वनं पगीद्छप्पदं डवेइ एस कोकिला।।

–वही, श्लो० ३०७ ।

"यह देवों श्रौर सिद्धो द्वारा प्रशांसित श्रत्यन्त सुगन्धित वनचारी पवन हाथी के समान सुमेर वन मे घूम रहा है।

"वन के तरवरों को नचाने वाला, सुगन्धित गएडस्थल वाला मलयवन का समीर दृत्तों के सिरो को हिलाता हुया विचरण कर रहा है।

"कुसुमो के (कुमुदों के)<sup>3</sup> वन को खिलानेवाला, तिमिर-समूह का नाशक, गिरिशिखर का आरोही, अत्यन्त उल्ल्वल किरणों (हाथों ) वाला चन्द्रमा उदित हो रहा है।

"विहंगों से शोभित, भौंरों के शब्दों से गुञ्जरित ग्रौर फ्रां से लदे हुए तरुत्रों वाले वन में यह कोकिला कुक रही है।"

इस प्रकार इम देखते हैं कि नाट्यशास्त्र में ग्राए प्राकृत गीत ग्रिधिक एंख्या मे प्रकृतिपरक हैं। प्रकृति के बड़े ही रमग्रीक चित्र इन गीतों में उतारे

यह पाठ ग्रविक स्पष्ट है, किन्तु ऊपर उद्घृत पाठ की भाषा ग्रविक काव्योचित ग्रीर व्वन्यात्यक है। -- लेखक

१. निर्णय सागर यन्त्रालय, वस्वई से 'कान्यमाला' के ग्रन्तगैत प्रकाशित नाटचशास्त्र की पार्दाटप्पणी मे उल्लिखित पाठान्तर से गृहीत।

२. पुस्तक मे इस गीति का पाठ इस प्रकार है-''कुमुदवरणस्स विभूपणग्रो विघृणिय तिमिर पटं गगर्णे । उदयगिरिसिहरमिवहन्तो रजिण्यसो उदयदि विमल करो ॥"

गए हैं। हॉ, इस ग्रन्थ के गीतों में पाठ-दोष लेखकों के प्रमादवश त्रा गए हैं त्रीर बहुत से शब्दों की अर्थव्यक्ति मे बाधा पड़ती है। ग्रन्थ के सम्पादक ने भी ऐसे बहुतेरे शब्दों के आगे कोष्ठकों मे प्रश्निचह लगाकर उनके प्रति सन्देह प्रकट किया है। काशी और वम्बई से प्रकाशित दोनों संस्करणों की यही दशा है। विद्वद्वर्ग को अधिक सतर्कता से इस विषय में खोज बीन किरने की आवश्यकता है।

नाट्यशास्त्र के त्रानन्तर प्राक्तत की ४३ गीतियाँ ध्वन्यालोक में उपलब्ध हैं, जिनमें त्रानेक 'गाहासत्तसई' की हैं। एक ऐसी भी गीति है, जो तिनक पाठान्तर के साथ 'वज्जालगा' में भी मिलती है, वह गीति ध्वन्यालोक में इस प्रकार है—

सिहिपिच्छक्ष्यग्रा जान्त्रा वाहस्स गविवरी भमइ।
मुत्ताफलरइत्रपसाहाणाग्यं मज्भे सवत्तीग्यम्॥
—ध्व०, उद्योत २, छं०सं० २४॥

गाहा सत्तसई में इस रूप में मिलती है-

सिहिपेहुणावश्रंसा वहुश्रा वाहस्स गन्विरी भमइ । गश्रमोत्तिश्ररइश्रपसाहणाणं मज्मे सवत्तीणम् ॥

—गा० स०, २।७३

श्रीर 'वज्जालगा' में यह पाठ-

सिहिपेहुणावयंसा वहुया वाहस्स गव्चिरी भमइ। गयमुत्तागहियपसाहणाणं मज्भे सवत्तीणं॥

- व॰ ल॰, २१२, वाह्वज्जा

इस प्रकार के पाठान्तरों से ऐसा प्रतीत होता है कि यह गाथा ग्राति प्राचीन है ग्रीर इसे लोक के कराठ में स्थान प्राप्त रहा है, इसी कारण इसके भिन्न-भिन्न रूप प्राप्त होते हैं। गाथा से पता चलता है यह पोटिस नामक किसी किन की रचना है। उसका समय क्या था, यह नहीं कहा जा सकता। इस गाथा का ग्रार्थ यह है—

"गजमुक्ता से रचित आभूषणोंवाली अपनी सपित्नयों के बीच व्याध की बहू मोरपंख के गहने पहने गर्व के साथ (सिर ऊँचा करके) घूम रही है।"

तात्पर्य यह कि जन उसका पति उसकी सौतों के साथ था तन्न तो वह सुक्तावाले मत्त गजराजों का शिकार स्वच्छन्दता से करता था, उनके प्रेम में ताला जाश्रन्ति गुणा जाला दे सहित्राएहिँ घेप्पन्ति । रङ्किरणानुग्गहित्राइँ होन्ति कमलाइँ कमलाइँ ॥ —वहीं, उद्यो २ का०१ में उद्धृत

'लद्मी के सहोदर रत्न को प्राप्त करने में लीन उनके (दैत्यों के ) हृदयों को कामदेव ने ( उनकी ) प्रियाञ्चों के विम्बाधरों में लीन कर दिया।"

"गुण तभी ( सच्चे अर्थ में गुणी ) होते हैं जब सहृदय उन्हें प्रहण करते हैं, रिव की किरणों से अनुग्रहीत कमल ही कमल होते हैं।"

#### 'हरिविजय' से

चूत्रकुरावत्रंसं छणमप्पसर महघ्यणमणहरसुरामोत्रम् । श्रसमप्पित्रं पि गहित्रं कुसुमसरेण महुमासलच्छिमुहम्।। —वही, उ० ३, का० १ में उद्धृत

"श्राम की मझरी से विभृषित ज्ञाण के प्रसार से बहुमूल्य (वसन्त के उत्सव के कारण अत्यन्त लिखत ) श्रीर मनोहारिणी मिद्रा की सुगन्धि से युक्त मधुमास की लह्मी (वरुन्तश्री) के मुख को विना उसकी खीकृति के के ही कामदेव ने पकड लिया।"

'विषमवाण लीला' श्रीर 'हरिविजय' ये दोनों ही काव्य मिलते नहीं, इसिलए यह निश्चय करना बड़ा कठिन है कि इन काव्यों का रूप क्या था। विषमवाणलीला कि की मुक्तक रचनाश्रों का संग्रह रहा होगा श्रीर 'हरिविजय' नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई महाकाव्य होगा। 'काव्यानुशासन' के उल्लेखों द्वारा यह निर्विवाद रूप से महाकाव्य प्रतीत होता है। श्रन्न जिन काव्यों श्रीर काव्यकारों के नाम तक नहीं मिलते उनके कितप्य गीत देखिए—

चुम्विङ्जइ सम्रहुतं श्रवरुन्धिङ्जइ सहस्सहुन्तस्मि । विरमित्र पुर्गो रमिङ्जइ पिश्रो जगो णत्थि पुनरुत्तम् ॥ कुविश्राश्रो पसन्नाश्रो श्रोरण्णमुहिश्रो विस्समाणाश्रो । जह गहिश्रो तह हिश्रश्र हरन्ति उच्छिन्त महिलाश्रो ॥ —ध्व०, उ०१, का०१४।

श्रज्जाए पहारो गावलदाए दिग्णो पिएण थणवट्टे। मिज्ञो वि दूसहो जात्रो हिञ्रए सवत्तीणम्॥--वही। वह प्राकृत का अपार गीति-भाग्डार आज उपलब्ध होता तो सचमुच ही संस्कृत गीतियों को भी सहृदय जन उनके आगे फीकी समक्षते । किसी भाषा में प्रभूत साहित्य की, रचना हुए विना यह प्रौद्ता नहीं आ सकती, यह अनुमान सहज ही किया जा सकता है । प्राकृत के सौन्दर्य पर मुग्ध होकर महाकवि वाक्पितराज ने संस्कृत-प्राकृत दोनों की परस्परोपकारिता को परिलक्षित करके इस उक्ति द्वारा प्राकृत के सहज सौन्दर्य की प्रशंसा की है—

डिम्मलइ लावरणं पययच्छायाऍ सक्कयं वयाणं। सक्कय-सक्कारक्करिसणेण पययस्सवि पहावो॥ —गौड०, कवि-प्रशंसा, ६५।

प्राक्तत की छ।या से संस्कृत-पदो का लावएय उन्मीलित होता है श्रौर संस्कृत के संस्कारोत्कर्प से प्राकृत की भी प्रभाव-चृद्धि होती है।"

#### 'ध्वन्यालोक-लोचन'

ग्राचार्य ग्रभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक जैसे प्रोद् ग्रलङ्कार-प्रन्थ की 'लोचन' नाम्नी हो टीका प्रस्तुत की, वह सामान्य टीका-ग्रन्थ न होकर प्रोद् मौलिक ग्रलङ्कार-ग्रन्थ हो गया। इसका ग्रालंकारिक जगत् में वही ग्रादर ग्रौर महस्व है जो व्याकरण-होत्र में महर्षि पतत्रजलि के महाभाष्य को प्राप्त है। उन्होने नृतन रस-सिद्धान्त की स्थापना की है। 'लोचन' नाम्नी टीका में उन्होने प्राकृत की ऐसी गीतियाँ दी हैं जो मूलग्रन्थ में नहीं हैं।

#### वक्रोक्ति-जीवित में प्राकृत गीतियाँ

ग्रालोचना-शास्त्र के प्रौद ग्रन्थ-निर्मातात्रों में ग्राचार्य कुनतक का स्थान ग्रत्यन्त ऊँचा है। ग्राचार्य ग्रान-द्वर्धन-प्रवर्तित ध्वनि-सिद्धान्त के ये प्रवल विरोधी थे। इन्होने ध्वनि-सिद्धान्त का खर्ण्डन करके वक्रोक्तिसिद्धान्त की स्थापना की है। ग्राचार्य भामह ने पहले ही ग्रपने 'काव्यालङ्कार' नामक ग्रन्थ में 'बक्रोक्ति' को सभी ग्रलङ्कारों का मूल माना था, ' उसी प्राचीन मान्यता की मित्ति पर कुन्तक ने ग्रपने सिद्धान्त वा सम्प्रदाय का नए सिरे से विद्वत्तापूर्ण प्रवर्तन किया। उनके ग्रन्थ में कुल चार उन्मेप हैं, जिनमे काव्य

१. सैपा सर्वेव वक्रोक्तिरनयाऽर्थो विभाग्यते ।
 यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलङ्कारोऽनया विना ।
 —कान्यालंकार, परि० २।८५ ।

का प्रयोजन, काव्य-लच्चण, स्वभावेक्ति का अलङ्कारत्व-खरहन और उसके अलङ्कायंत्व का प्रतिपादन, 'वकता' का परिचय और उसके छः प्रकार, सुकुमार-विचित्र-मध्यम इन तीन काव्य मागों का विवेचन, चार गुणों (माधुर्य, प्रसाद, लावर्य और आभिजात्य) की प्रतिपत्ति, श्रोचित्य श्रोर सीभाग्य नामक गुण और उनकी उपयोगिता तथा वक्रता के छः प्रकार और उनके अवान्तर मेदो की व्याख्या की गई है। आचार्य भामह, द्रखी आदि का खरहन बड़े ही युक्तियुक्त हंग से किया गया है। यह अन्य अपूर्ण ही मिलता है, तथापि उपलब्ध माग में विद्वान् लेखक ने जिस मौलिक विवेचना-शक्ति का परिचय दिया है वह स्तुत्य है। इनका समय दशम शताब्दी का अन्तिम भाग था और ये आचार्य महिम भट्ट के कुछ पहले ही हुए थे।

'वक्रोक्तिनीवित' में उदाहरण के लिए संस्कृत की कविताश्रों का उपयोग श्रिषक हुश्रा है श्रीर प्राकृत की केवल सोलह कविताएँ उद्घृत मिलती हैं, निनम पाँच ध्वन्यालोक में श्रा खकी हैं, रोप में से दो 'गाहा-सत्तसहं' की, एक 'काव्यमीमांसा' की, एक 'मुद्रारान्त्तस' की श्रीर एक महाकवि 'श्रनङ्गहर्प' के 'तापवरसरान्न' की है। रोप छः गीतियों के न तो कवियों के नाम ज्ञात हैं श्रीर न उन ग्रन्थों के निनसे वे ली गई हैं। उनमें से कतिपय यहाँ हम दे रहे हैं—

करणुप्पत दलमिलिञ्जलो श्रगोहि, हेलालोलणमाणित्र्यणश्रगोहि। लोलइ लीलावइहि णिरुद्धञ्रो, सिटिलञ्जचाञ्रो जञ्जइ मञ्चरद्धञ्रो ॥ प्रथम उन्मेप, का० १९।

णमहद्साणणसरहसकर तुलिद्यवलन्तसेलभद्यविहलं। वेवन्तयोरथण हरहरकद्यकंठगग्हं गौरि ॥ —उन्मेप २, का० ५॥

तह रुगां कन्ह विसाहित्राए रोधगगगरिगराए । जह कस्स वि जम्मसए वि कोइ मा वल्लहो होउ ॥ —उन्मे० २, का० १६ ।

कइकेसरी वत्र्यणाण मोत्तित्र्यरत्र्यगाण त्र्याइवेत्र्यटिकः । ठाणाठाणं जाणइकुसुमाण त्र्यं जीणमालारो ॥ उन्मे० ३, का० १८ । लीलाइ कुवलक्षं कुवलक्षं व सीसे समुन्वहंतेण। सेसेए सेसपुरिसाणं पुरिसक्षारो समुन्वसिक्रो ॥ —वही, उन्मे० १, का॰ ७।

''कनफ़्ल के दलों से मिलते हुए लोचनो-वाली, हेला द्वारा हिलते हुए कनफ़्ल के दलों से सम्मानित नयनों-वाली, कीड़ाशीला सुन्दरियों के कटाच द्वारा ग्रापने धनुप की डोरी को ढीली करने वाले कामदेव की जय हो। ग्रापीत् कामदेव नहीं ग्रापीतु वे स्त्रियों विजयिनी होती हैं, जिनके कारण कामदेव को किञ्चिन्मात्र भी प्रयास करना नहीं पडता। यह कियांवैचिच्य है।

"रावण के द्वारा हाथों पर सहसा कैलास पर्वत को उटा लेने के भय से विहल छौर कॉपते हुए रथ्ल स्तनों के भारवाली जो उमा भरपटकर शिव जी के गले से लिपट गई, उन्हें नमस्कार करो।" (यह वर्ण-विन्यास वक्रता का उदाहरण है। यह किसी प्रवन्ध काव्य या नाटक का मगलाचरण प्रतीत होता है।)

"हे कृष्ण ! रूपे हुए गले से गद्गद वाणी में विशाखा ने ऐसा रोदन किया कि ( उसे सुनकर करुणाई हृदय से सुनने वाले कह उठे ) सहस्रों जन्मों में भी कोई किसी का भियतम न हो ( अर्थात् कोई किसी से प्रेम न करे, जिसके कारण इतनी वेदना केलनी पड़ती हैं।)

"कवि-नेसरी वचनो की, वृद्ध वा अनुभवी जौहरी मौक्तिक और रत्नों की तथा वृद्ध माली फूलों की योग्यता और अयोग्यता जानते हैं।" (यह मालादीपक अलङ्कार का उदाहरण है।)

"खेल ही खेल मे पृथ्वीमण्डल को नील कमल के समान सिर पर धारण करने वाले शेष ( शेषनाग ) ने शेप पुरुषों के पौरुप की हॅसी उड़ाई।"

#### 'दशरूपक' की प्राकृत गीतियाँ

श्राचार्य धनज्ञय का 'दशरूपक' नाट्य-साहित्य का वड़ा ही प्रौट श्रौर श्राधिकारिक प्रन्थ है। नाट्य-विषयक सभी श्रावश्यक वातों का समावेश इसमें कर लिया गया है। श्राचार्य-प्रवर ने श्रनेक मौलिक सिद्धान्तों की स्थापनाएँ भी की हैं। श्राचार्य धनज्ञय महाराज मुज्ज के सभा-परिखत थे। महाराज

१. विष्णोः सुतेनापि धनञ्जयेन विद्वन्मनोरागनिवन्धहेतुः । श्राविष्कृतं मुञ्जमहीशगोष्ठी-वैदग्ध्यभाजा दशरूपमेतत् ॥

<sup>—</sup>द० रू०, प्रकाश ४।८६।

मुझ मालय-प्रदेश के परमार वंशी नरेश थे। इनका शासन-काल सन् ६७४ से ६६४ ई० तक माना जाता है। इसी बीच इस नाट्यशास्त्रीय प्रन्थ की रचना हुई होगी। इस प्रन्थ में भिन्न-भिन्न प्रन्थों से लाकर २४ प्राङ्गत गीतियाँ रखी गई हैं। इसकी सर्वाधिक प्रसिद्ध टीका लेखक के ही छोटे भाई 'धनिक' ने 'श्रवलोक' नाम से प्रस्तुत की है। इनके भी श्रानेक प्राङ्गत गीत इसमें दिये गए हैं। सर्वाधिक उदाहरण इसमें 'नव साहसांक-चरिन', 'विद्यशालभिक्तका' श्रीर 'कपूरिमद्धरां' से लिये गए हैं। तदितर कतियय गीतियाँ यहाँ टी जा रही हैं।

सच्चं जाणइ दृद्दुं सरिसम्मि जणस्मि जुज्जए राष्ट्रो । मरड ण तुमं भणिस्सं मरणं वि सलाहणिज्जं सं ॥

महु एहि किं गियालय हरिस णियं बाउ जड्वि में सिचयम्। साहेमि कस्स सुन्दर दूरे गामा हम् एक्का ॥

प्र०२, का० २६ में उद्धृत।

एक्कतो स्थाइ पिथा घरणनो समरत्र्णिग्यासो । पेमाणे रणरसेण घ भडम्स डोलाइघं हि, यथम् ॥ प्र०४, का०४४ में उद्युत ।

"वह मचमुच ही देखना जानती है ( तुम्हें अपने योग्य ही देखकर उसने चुना है ) श्रोर अपने समान व्यक्ति से ही प्रेम करना चाहिए ( जैसा कि उसने देखकर समझ-चुम्ह कर किया है ) । अब वह ( भले ही ) मर जाय में तुमने कुछ भी नहीं कहूँगी । तुम्हारे वियोग में यदि वह मर गई तो तुम्हें स्त्री-चथ के पाप का भागी होना पड़ेगा, अतः तुम्हें उसकी प्रार्थना उकरानी नहीं चाहिए । अब उसका मर जाना ही रलाध्य है । जिम काम-पीडा को वह रो-रोकर सह रही है, उसे देखकर तो ऐसा ही मन में आता है कि मरग् अच्छा, किन्तु हतनी व्यथा भोगना अच्छा नहीं । नायिका के वेदनाधिक्य-कथन द्वारा दृती नायक को उसमें मिलने के लिए उस्पेरित कर रही है ) ।"

यह गीति 'गाहा सतमई' के प्रथम शतक की १२ वीं गाथा है।

१. देखिए, एपिग्राफिका इण्डिका, जिल्द १, पृ० २२२-२३८ तक ग्रीर एपिग्राफिका इण्डिका, जिल्ट २, पृ० १८०-१९४ तक ।

" हे पवन ! रुकते क्यों हो, धीरे-धीरे चलो । यद्यपि तुम मेरे वस्त्र को ख़ीच रहे हो, तथापि अब में और किसे ट्लॅंड । हे सुन्दर ! मेरा गॉब दूर है और में अकेली हूं। (नायिका स्वयंदूती का कार्य कर रही है और पवन के व्याज से पिथक से अपने घर चलने की प्रार्थना कर रही है।)

''एक ब्रोर प्रिया रो रही है, दूसरी श्रोर समर से सूर्य का निर्वाप सुनाई पड़ रहा है। (एक ब्रोर) प्रेम (अपनी श्रोर खींच रहा है) श्रौर (दूसरी ब्रोर) रख का उत्साह (श्रपनी श्रोर खींच रहा है), योद्धा के हृदय को हिंडोल पर भुता रहे हैं।''

'दशरूपक' की अनेक प्राकृत गीतियाँ 'गाहा सत्तसई' से ही ली गई हैं। अज्ञात कवियों की रचनाएँ इसमें बहुत कम है।

#### 'व्यक्तिविवेक' में उद्धृत प्राकृत गीतियाँ

'व्यक्तिविवेक' ग्रलङ्कार शास्त्र का ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ के प्रण्यन का मुख्य उद्देश्य ध्विन-सिद्धान्तों का खरडन ग्रीर सभी ध्विनयों का 'ग्रनुमान' मे श्रन्तर्भाव है। किसी ग्रिधिकारी श्राचार्य के सिद्धान्त का खरडन करने के लिए प्रवल पांडित्य, महती तर्क-शक्ति ग्रीर ग्राध विद्वत्ता की ग्रावश्यकता होती है। ग्राचार्य ग्रानन्दवर्धन सामान्य श्रालङ्कारिक नहीं थे। उनकी विवेचन-शक्ति तथा मौलिकता परले सिरे की है। इस ग्रंथ की महत्ता वाग्देवावतार ग्राचार्य मम्मट भट्ट ग्रीर रसगङ्काधर-कार परिडतराज जगनाथ जैसे धुरन्धर ग्राचार्यों ने स्वीकार की है। परिडतराज जैसे स्वाभिमानी ग्रीर सर्व-शास्त्रवेत्ता प्रकारड विद्वान ने ग्रालंकारिक-सरिण का व्यवस्थापक स्वीकार किया है। राजानक महिमभट्ट ने स्वयं कहा है कि ध्विनकार जैसे महान् ग्राचार्य का परिचय मात्र ही गौरव प्रदान करनेवाला होता है ग्रीर उन्होंने ध्विनमार्ग की गहनता को भी मुक्तकरठ

श्रनुमानेऽन्तर्भावं सर्वस्यैव घ्वनेः प्रकाशियतुम् ।
 व्यवितविवेकं कुरुते प्रसम्य महिमा परां वाचम् ॥

<sup>-</sup>व्य० वि०, वि० १।१।

२. ध्वनिकृतामालङ्कारिकसरिण-व्यवस्थापकत्वात् ।—रस० गं०

से सीबार दिया है और उन्हा दर्जर 'हालोह' हो माना है। हनने मान्य हालाय के निद्धान्तों हा खरड़न व्यक्तिविवेदकार में दिन परिड़ल के बल पर दिया है, उनके नमी विद्वान स्वीक रक होगे। इनहीं हमी लिखविप्रयक मान्यताओं को हालार्य मन्तर मह ने पूर्णरूप में स्वीकार विद्या है। इनका नमय स्थारहीं रार्ता है। का पूर्व लग्ग माना गया है होर ये 'हुन्नक' के विद्वित् परवर्ती हैं, क्योंकि इन्होंने हमने प्रम्य में उनका उल्लेख मात्र ही नहीं। उनके मत का खरड़न भी प्रवत्त ह्याहमण् के नाथ किया है। 'व्यक्तिविवेद' के विद्वान दोकाकार नाहित्यालार्य पंजनहत्त्वन राष्ट्री दीया में एक स्थान पर तिखते हैं—

"श्रयं महिनमहाचार्यः परमाहंशार्गः स्वत्मन्त्राम् तृद्याय मत्यानः उद्दरहत्या क्यापि समादग्मतम् तन्त्रते श्रामन्त्रवर्द्धन-कुन्तश्रयीमां तत्र्यः ययोजित्रस्त्रामुगरि वज्ञवस्याश्चान्तिमातेने । श्रमशेरेव प्रत्ययोगः समातोचन-मित्र विमर्श्ययेगः क्रुटामिति ।"

—व्यक्तिः, महुमुद्दनीविद्यतिः, विनर्श २, प्रः १४६ । श्रीकाकार के कथनानुसार गलानक महिनमह को मले ही कहीं छाद्द न मिला हो, क्योंकि वे लीक पीरनेवालों और अस्वानुक्योंओं में नहीं ये, नथारि उनकी विवेचन-राक्ति की सूच्नता प्रतिरक्षी को विचलित कर देने में पूर्ण चम है। इस अस्य में जुल सलाईस प्राकृत गीतियाँ हैं, जिनमें इक्कीस तो खन्यालोक की ही हैं, श्रेष स्वतन्त्र हैं। उनमें से चार यहाँ वी वा गई। हैं—

डक्त्ब्रश्रुमं व सेलं हिनहश्रकमलात्रगं व लिच्छिविसुक्कम् । पीत्रमङ्खं चसक्षं बहुलपश्रोसं व सुद्धश्रंदिवरिह्यम् ॥ —श्यक्ति॰, २, पृ॰ २८४ ।

कह गाम ण होसि तुर्न भाष्ठणमसमञ्जसस ग्राह । णिच्चं चेत्र कुणन्तो जहिच्छनत्याण विणिद्योकम् ॥ व्यक्ति०, २ । पृ० ३६५ ।

इह सम्प्रिवितिद्वेष्ट्या वा कितिकारस्य विविविवेष्टतं तः ।

 नियदं यस्ति प्रतस्यदे यनमहतां संस्त्य एव गौरवाय ॥
 स्वयः वि०, विमर्स शाः॥
 कितिकर्मयिविवेष्ट्वे स्वितियं वार्याः पदे पदे सुनमम् ।
 रमसेन यन्त्रवृता प्रकाश्च विक्तास्वृष्ट्वेव ॥ —वही, वि० १।५॥

पत्ता ग्रिञ्जंबफंसं ह्नागुत्तिरगाए सामलङ्गीए। चिहुरा रुञ्जन्ति जलविन्दुएहि वन्धस्स व भएग॥ —वही, वि०२, पृ०३८७।

वािंग्रिश्रश्र ! हित्थदन्ता कत्तो श्रह्माण् बघ्घकित्ती श्र । जाव लुलिश्रालश्रमुही घरिम्म परिसक्कए सोण्णा ।। —बही, वि०३, पृ०८४ श्रोर ४४८ ।

"उखाड लिए गए वृद्धों वाले पर्वत, पाला से मारे गए कमलों से हीन विश्री सरोवर, मिंदरा पीकर रिक्त छोड दिये गए चपक श्रौर मुग्धचन्द्र से हीन प्रदोप काल के समान।"

"नित्य ही यथेच्छ द्रार्थं का विनियोग करते हुए, हे नरनाथ! स्त्राप स्त्राकुलता के पात्र क्यों नहीं होते हो ?" (जो नित्य ही द्रापन्यय करेगा, उसे धनाभाव में व्याकुलता होगी ही )।

"( सरोवर वा सरिता में ) स्नान कर लेने के अप्रनन्तर श्यामलाङ्गी के नितम्ब स्पर्शी केश जल-विन्दुओं को गिराते हुए मानो वन्धन के भय से रो रहे हों।"

"हे वाणिजक! हाथीदॉत ग्रोर व्याघ-चर्म हमारे पास कहॉ? जब तक कि चंचल-ग्रलक-मुली वधू घर में घूम रही है। ( ग्रह्तवामी हाथीदॉत ग्रौर वाघ का चमडा खरीदने के लिए ग्राए हुए व्यापारी से कह रहा है कि मेरे घर मे नवेली बहू ग्राई हुई है श्रौर मेरा पुत्र ग्राजकल उसी के साथ विलास में लीन है। शिकार खेलना ही छूट गया है, फिर हाथियो ग्रौर वाघों को मारे कौन ?)

यह श्रन्तिम गीति 'वजालगा' की 'वाह्वजा' की २१३ गीति है, जिसकी निचली पंक्ति किञ्चित् भिन्नता लिए हुए इस प्रकार है—

"उत्तुङ्ग थोरथणवट्टसालसा जं बहू सुबइ।"

#### 'सरस्वती-कण्ठाभरण' की प्राकृत गीतियाँ

इस महनीय ग्रन्थ के रचियता वे ही महाराज मोजराज हैं जिनके विद्या-प्रेम ग्रौर दान की वहुसंख्यक कहानियाँ ग्राज भी जन-जीवन में फैली हुई हैं। इनका समय सन् १०१८ से १०५६ ई० तक है। ये धारा नगरी के नरेश ग्रौर परमार वंश के भूषण थे। ये केवल विद्या-प्रेमी ही नहीं ग्रिपितु गम्मीर विचारक ग्रींग मीलिक विवेचक भी थे। इन्होंने श्रलह्वार-शास्त्र पर दो महान् ग्रंथों की रचना की। इनका दूसरा ग्रन्थ 'शृङ्कार प्रकाश' है, जिसमें इन्होंने शृंगार रस को ही मूलभूत श्राद्म रस कहा है। इन्होंने रसो के वैज्ञानिक प्रकार प्रस्तुत किए हैं, को इनकी मीलिक विवेचना शक्ति के ठोस प्रमाण हैं। इनका 'सरस्वती-कण्ठाभरण' विशेष श्रादर पाता श्राया है। इसमें दोष, गुण ग्रीर श्रलह्वार का विवेचन किया गया है। इस प्रन्थ के देखने से ऐसा लगता है कि मोजरान ग्रनेक भाषात्रों के ज्ञाता थे। इसमें संस्कृत के श्रातिरिक्त प्राकृत पद्यों के उदरण प्रचुर परिमाण में प्रस्तृत किए गए हैं ग्रीर बहुत से प्राकृत पद्यों के उदरण प्रचुर परिमाण में प्रस्तृत किए गए हैं ग्रीर बहुत से प्राकृत पद्य तो दोषों के निदर्शन में भी लाए गए हैं। इनने प्राकृत छन्द किसी भी श्रन्य संस्कृत लक्षण-ग्रन्थ में नहीं ग्राए हैं। इनने भी बहुत से तो 'गाहा सत्तसई' ग्रीर बज्ञालग्ग' के हैं तथा कुछ श्रन्य पूर्ववर्ती तक्षण-ग्रन्थों में पाए नाते हैं, तथापि श्रज्ञात गीतिकारों की गीतियाँ म किम नहीं हैं। उनमें से ग्राट गीतियाँ यहाँ दी ना रही हैं, निनमें दोष-प्रकरण में उद्धन गीतियाँ नहीं हैं—

श्रह्मारिसा वि कइ्गों कइ्गों हिलवुड्ड हाल पमुहा वि । मण्डुक्क सक्कडा वि हुर्हात्ति ह्री सप्प सिहा वि ॥ — स॰ फ्र॰, परि॰ १, पृ॰ ६० ।

'हमारे जैसे किन भी होते हैं श्रीर हरिनृद्ध, शालिवाहन (हाल) ग्रादि भी किन हुए थे, जैसे मेटक, मर्कट भी जानवर हैं श्रीर हरि, सर्प श्रीर मिह भी (हैं)।"

तुच्क ए त्रागे हित्रत्रं मम उग मत्रणो दित्रा श्र रतिं श्र । गिक्किय तवेड्विलिश्रं तुह्वुत्त मणोरहाड् श्रङ्गाइम् ॥ —स०क०, परि०२, पृ०१३७ ।

"में तुम्हारे हृदय की दशा नहीं जानता, किन्तु मेरे हृदय को तो मदन दिन ग्रीर रात, हे निष्कृप ! त्वत्सम्बन्धी मनोरथों को उत्पन्न करके जबद्स्ती तपा रहा है।"

तुं सि मए चूत्रंकुर दिण्णो कामस्सगिह अधगुत्रस्स । जुवइ सणमोहण सहो पञ्चम्महिणो सरोहोहि ॥ —वही, परि०२, पृ० १३८ ।

"मैने तो ग्रहीत धनुष कामदेव को आम्रमञ्जरो दी, किन्तु हे युवतिजन-मनोमोहन ! तुमने उसे पॉच वाण दे डाले ।"

> छणिपट्ठ धूसरत्थिण महुमश्र अम्चिङ्छ कुवलश्राहरणे । करणक्र चूश्रमंजिर पुत्ति तुए मिण्डिश्रो गामो ॥ —वही, परि०३, पृ०३०७॥

'हे पुत्रि ! तुमने स्तनो पर कुंकुम पोतकर, नोल कमलों के श्राभूपण पहनकर, कानों में श्राम्न-मञ्जरी पहनकर सारे श्राम का ही श्रंगार कर दिया ।

णमह श्रविट्ठिश्र तुङ्गं श्रविसारिश्र वित्थत्रं श्रणोणअंगहिरम् । श्रप्पल्लहु श्रपरिसहं श्रणाश्र परमत्थ पाश्रडम्महुमहुग्गम् ।। —वही, परि०३, पृ०३१२ ।

'श्रतद्धित ग्रौर तुङ्ग, ग्रविसरित ग्रौर विस्तृत, ग्रन्यून गम्भीर, ग्रल्गलघु ग्रौर ग्रपरिच्छित्र तथा त्रज्ञात परमार्थ को प्रदान करने वाले मधुमथन को नमस्कार करो।''

> सामाइ सामलीए श्रद्धच्छि पलोश्रमुहसोहा। जम्बूदलकश्र कणवत्र्यंसभिमरे हलिश्रउत्ते॥ —वही,परि०३,पृ०३२८॥

"जम्बू-दल को कानों का आभूषण बनाए हुए भ्रमणशील कृषक-पुत्र को आधी आँखों से ( छिपाने के लिए ऑखें भर कर नहीं देखती ) देखने वाली श्यामा की मुख-शोभा धूमित्त पड रही है।" (नायक संकेत-स्थल पर जाकर लौट आया, नायिका कारणवश वहाँ मिल नहीं सकी, यह समभ कर नायिका दुख से मिलन पड गई।)" [ यह गाहासत्तसई की शिट० वीं गाथा है। ]

पोढ़महिलाग्णए जज्जं सुसिक्किश्चन्तरएसुहावेइ। जज्जं श्रसिक्खिश्चं णववहूग्ण तन्तं रइन्देइ॥ वही, परि० ३, पृ० ३३०।

'सुशिच्तित प्रौढ़ महिलात्रों को रित-काल में जो-जो सुल प्राप्त होते हैं, वे ही-वेही सुल त्रशिच्तित नव वधुत्रों को भी रित के समय प्राप्त होते हैं।" ण हु गावर को अगडदग्डए पुत्तिमागुसे वि एमेछ । गुण चिंजिए ण जाश्रइ वंसुप्पणे वि टंकारो ॥ —बही, परि॰ ३, पृ॰ ३४४ ।

''हे पुत्र ! केवल धनुप के दंट में ही ( यह बात ) नहीं है अपित मनुष्य में भी ( यही बात घटित होती है ); जिस प्रकार अच्छे बॉस की खूँटी में उत्पन्न होने पर भी यदि उसमें डोरी ( गुण ) न हो तो ट्यार की भ्विन उत्पन्न नहीं होती, उसी प्रकार उत्तम कुल ( वंश ) में उत्पन्न मनुष्य में यदि गुण न हो तो वह निर्थक होता है ।"

इन प्राक्त गीतियों के देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि महासज भोज-देय के पुस्तकालय में प्राक्तन किश्ताओं का अच्छा मंग्रह था। यदि केवल इसमें आई वे ही गीतियाँ सद्धलित कर दी जार्य लो अन्य संग्रह-प्रत्थों से अतिरिक्त हैं तो भी एक उत्तम गीति-मंग्रह हो सकता है। इनमें श्रंगार के अतिरिक्त अन्य रसीं और भावों का भी बड़ा सुन्दर अद्भन हुआ है। काव्यानुशासन की प्राकृत गीतियाँ

श्राचार्य हेमचन्द्र संस्कृत, प्राकृत, श्रपभ्रंश, देशी श्रादि श्रनेक भाषाश्री के प्रकांड विद्वान् थे। उनका लिखा 'कुमारपाल चरित' नामक द्वयाश्रय काव्य श्रत्यन्त महत्वपृष्णं है। इसमें श्रारम्भ के बीम मर्ग संस्कृत में तथा शेष श्राट सर्ग प्राकृत में हैं। गुनरात के नरेशों के चरितों के साथ ही साथ इसमें संस्कृत तथा प्राकृत व्याकरणों को भी समभाया गया है। इसमें काव्यत्व कम, विद्वत्ता ही विशेष कप से मुखरित हुई है। इसके श्रातिरक्त इनके सिद्ध हैम-व्याकरण (शब्दानुशासन), देशोंनाममाला (कोश), काव्यानुशासन (श्रव्हानुशासन), देशोंनाममाला (कोश), काव्यानुशासन (श्रव्हानुशासन) प्राक्त गीतियाँ द्विता हैं। इनके 'काव्यानुशासन' मूल में ५२ प्राकृत गीतियाँ तथा द्वित्यों में २० गीतियाँ उपलब्ध होती हैं। इनमें श्रविकांश प्राकृत गीतियाँ पूर्ववर्ती लच्चण प्रन्थों में श्राई हुई हैं। उनमें से कुछ गीतियाँ यहाँ दे रहे हैं—

श्रासम (एण) तथ वच्च वालय श्राएहा इति किसमलेहिस एश्राम् । हे जायाभीमयाण तीत्थं विश्रा न होई ।

—काव्यानु०, श्रध्या० १, पृ० ५४ । मा पन्थं कन्धीयो अवेहि वालय श्रहांसि श्रहिरीयो । श्रम्हं श्रणिरिक्कायो मुन्नचरं रिक्खयव्यं गो ॥—वही श्रहयं उज्जुश्ररूया तस्स वि उम्मन्थराइं पिम्माइं । सिंह श्रायणो श्र निडणो श्रलाहि किं पायराएण ॥

—वहीं, अ०३, पृ०१०७।

निहुयरणिम्म लोयणवहिम्म पडिए गुरूणमज्भिम्म । सयलपरिहारहियया वरागमर्गा वेव महइ वहू॥

—वही, ऋ० ३, पृ० ११२।

श्रहिएवमणहरविरइयवलयविहूसा विहाइ नववहुया । कुन्दलयच्च समुप्फुल्लगुच्छ परिच्छित्त भमरगणा ॥

—अ०३, पृ०१४१।

दुिष्ढिल्लिन्तु मरीहिसि कण्टयकितयाइं केयइवणाई। मालइकुमुमेण समं भमर भमन्तो न पाविहिसि॥

—वही, श्र॰ ६, पृ॰ २४२।

श्रयि दियर किं न पेच्छिसि श्रायासं किं मुहा पत्तोएहि । जायाऍ बाहुमृत्तिम श्रद्धयन्दाग्ण परिवाडिम् ॥

—अ॰ ६, पृ॰ २६**१**।

निगगएड दुरारोहं मा पुत्तय पाडलं समारुहसु। श्रारूढिनविडिया के इमिए न कया इहग्गामे॥

-वही, अ०६, पृ०२६१

"वालक! श्रीर कही जात्रो, वहाँ वडे ध्यान से देख रहे हो, श्ररे पत्नी से डरने वालों को कहीं घाट ही नहीं होता।

"राह मत रोको, हट जास्रो, बालक! तुम बड़े निर्लंड्ज हो, हम सब परतन्त्र हैं स्रोर हमे स्रपना स्ना घर रखाना है। ( राह मे लोग देखकर बुरा मानेगे, यहाँ मत रोको, घर में हम स्रकेली हैं वहीं स्रास्रो।)

तीसरी गाथा लेखक के प्रमाद से ग्रत्यन्त ग्रशुद्ध हो गई है, इसीलिए इसकी संस्कृतच्छाया महामहोपाध्याय पिएडत शिवदत्त शर्मा उपस्थित नहीं कर सके ग्रौर उन्होंने पाद-पिप्पणी में लिख दिया, "ग्रस्य संस्कृतं वहूनाम्प-दानामस्फुटत्वान्न लिखितम्।" यह गाथा ग्रपने शुद्ध रूप मे 'गाहा सत्तत्तई' में इस प्रकार है—

श्रह्यं लज्जालुइणी तस्स श्र उम्मच्छराइँ पेम्माइं। सिंह् त्राञ्चणो वि णिडणो श्रलाहि किं पात्रराएण॥

गा॰ स॰, भर७।

"में लडजालु हूँ छोर उसका प्रेम उद्घट है, सखीजन भी निपुण हैं (तिनक चिह्न देखते ही परिहास कर बैठती है)। पर में महावर लगाने का क्या प्रयोजन (जब कि पद-तल सहज ही लाल हैं)? छतः तुम जाछो।"

इस गीति पर टीका करते हुए याचार्य हैमचन्द्र कहते हैं, "वह मुक्ते पुरुपायित के लिए कहते हैं श्रीर में लज्जा श्रीर सकीच के काग्ण उनके कथन का निपेध नहीं कर पाती, सांखयाँ पैर के रंगे चिह्न को देखकर पुरुपायित का श्रानुमान करके मेरी हंसी उड़ाती हैं। यह न्यंग्य यहाँ स्फुट नहीं है।" "

"एकान्त में रमण करती हुई वहू गुरुवनों के बीच देख ली गई, अब वह सब कुछ त्याग कर वन में जाना चाहती है (लकड़ी आदि लाने के बहाने उपभोग के लिए वन के निभृत वातावरण में निकल जाना चाहती है, जहाँ कोई देख ही न सके।)।"

'श्रिभिनव मनोहर रचा गया वलय श्राभूपण त्याग कर नववधू ने कुन्द-लता के खिले हुए गुच्छो से भौरी को दूर कर दिया ( नीलरत्न के श्राभूपणीं को धारण किया कुसुमाभरणों को हटाकर, जिससे भौरे चले गए श्रीर उसे शान्ति भिली )।

"हे भ्रमर! कॉटों से घिरे हुए केतकी के वन में तृ टूँढता-हूँढता मर जायगा तथापि भटकने पर भी मालती के फूल की भॉति इसे नहीं पाएगा।"

"हे देवर! क्या तृ देखता नहीं है ? क्यों व्यर्थ ग्राकाश की ग्रोर घूर रहा है, जाया के बाहुमूल में जो ग्रार्क्चन्द्रों की पंक्ति बन गई है (उसे देख)।" (कुचों पर नम्बन्नतों के ग्रानेक चिह्न बन गए हैं जो राश्चि-विचास को सृचित करते हैं)।

"इस निर्गण्ड दुगरोह पाटल पर, हे पुत्र ! तू मत चढ़। इस गाँव में इस पर जो भी चढ़ा वह गिरे विना न रहा।"

 <sup>&#</sup>x27;श्रत्र स मा पुरुपायितेऽर्थयते, ग्रहं च निपेद्घुं न शक्ता, तत्सख्यः
 पादमुद्रया तर्कयित्वा मामहासिपुरिति व्यंग्यमस्फुटम् ।''

<sup>-</sup> काव्यानु०, ग्रध्या० २, प० १०७ ।

यह ग्रन्तिम गीति हैमचन्द्र ने जिस रूप में दी है उससे पूर्णत्या ग्रर्थ-व्यक्ति नहीं हो पाती, इसीलिए उन्हें कहना पड़ा, "प्राकरिणकता के ग्रभाव में यह पता नहीं चल पाता कि यहाँ समासोक्ति है ग्रथवा ग्रन्योक्ति, यही सन्देह है।" हो सकता है, उन्होंने ग्रपने ग्राप उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए पाठ को इस रूप में कर दिया हो, क्योंकि 'गाहा सत्तसई' में इसका लो पाठ मिलता है उसमें 'ग्रन्योक्ति' स्पष्ट है; उसमें यह गाथा इस प्रकार मिलती है—

> णिक्कण्ड दुरारोहं पुत्तश्च मा पाउलि समारुहसु। स्रारुढणिवडिस्रा के इमीस्र ण कत्रा हत्रासाए॥

> > —गा० स०, ४।६८।

"हे पुत्र ! इस स्कन्धहीना ( श्रवसर-शून्या ) श्रतः दुरारोहा ( दुष्प्राप्या ) पाटिल वा पाटला पर मत चढ़ो (उस युवती को प्राप्त करने के यत्न से विरत हो जाश्रो) । इसने किस चढ़ने का यत्न करने वाले को हताश करके गिरा नहीं दिया ? ( जिस किसी ने इसे प्राप्त करने का यत्न किया उसे हताश ही होना पड़ा । )

#### काच्यप्रकाश की प्राकृत गीतियाँ

'काव्यप्रकाश' जैसा प्रौढ़ ग्रालंकार-ग्रन्थ दूसरा कोई भी नहीं है। इसके रचियता ग्राचार्य मम्मट भट्ट साहित्य ग्रौर व्याकरण शास्त्र के धुरन्यर विद्वान् थे, यह इनके एकमान्न इसी ग्रंथ से स्पष्ट है। इनके पूर्व जिन विद्वानों ने ध्विन-सम्प्रदाय के विरोध में ग्रथ प्रस्तुत निए थे, उनका इन्होंने समुचित युक्तियों से प्रवल विरोध किया, मुख्यतः 'श्रनुमितिवादी' ग्राचार्य महिमभट्ट का। इसीलिए इन्हे ग्रागे चलकर 'ध्विनप्रस्थापन परमाचार्य' भी संज्ञा प्रदान की गई। इस ग्रंथ का इतना त्रातंक श्रागे ग्राने वाले विद्वानों पर छा गया कि किसी को भी ध्विन-मार्ग का विरोध करने का साहस ही नहीं हुग्रा। 'काव्यप्रकाश' पर श्रव तक कम से कम पचास टोकाएँ लिखी जा चुकी हैं, किन्तु ग्रव भी यह ग्रंथ श्रपनी दुर्वोधता में ज्यो-का-त्यो प्रतिष्ठित हैं। इस ग्रंथ के प्रख्यात टीकाकार महेश्वर भट्टाचार्य ने लिखा है—

१. ''श्रत्र शठतरपोटापाटलयोरन्यतरस्याः प्राकरिषकत्वाभावान्न ज्ञायते किमियं समासोक्तिरुतान्योक्तिरिति संशयः।''

<sup>—</sup>काव्यानु०, ग्रध्या० ६, पृ० २६१।

काव्यप्रकाशस्य कृता गृहे गृहे टीका तथाप्येष तथेंव दुर्गमः। सुखेन विज्ञातुमिमं य ईहते थीरः स एतां विपुलां विलोक्पताम्।। —काव्यप्रकाशादर्श (का० प्र० की टीका )

श्चर्यात् काव्यप्रकाश की टीकाएँ यद्यपि घर-घर में हो गई हैं तथानि यह ज्यों-का-त्यों दुर्गम बना हुश्चा है। जो इसे मुखपूर्वक भर्जाभॉति समक्तना चाहता हो वह धीर (मेर्ग) इस विपुला टीका की व्यानपूर्वक देखें।

मन्मट का समय ग्याग्ह्वीं श्राती ईस्वी का श्रान्तिम माग माना जाताहै । इस महामिहेम ग्रंथ में साठ प्राञ्चत गीतियों को भी स्थान दिया गया है, उनमें में कुछ नृतन गीतियाँ हम यहाँ गल रहे हैं । इन गीतियों की विशेषताश्रों को भी मन्मटभड़ ने उसी विद्वत्ता श्रोर श्राविकार के साथ प्रवर्शित किया है जिस पाण्डित्य के साथ उन्होंने सतम उल्लाम में कवि-छुल-गुर कालिटास तक के शब्द-प्रयोग-सन्दन्त्री दोशों को दिखाया है । गीतिकाव्य का चन्मोत्कर्ष बहु- संख्यक प्राञ्चत गीतियों में सहस ही उपलब्ध है, इनके समझ संस्कृत के बड़े- बड़े बत्तों में लिखे गए भाव-गीतों की मधुरिमा भी फीकी पड़ जाती हैं। देखिए —

साहेर्न्ता सिंह सुहर्च्च खणे खणे दून्मित्रासि मञ्सकए। सदभावर्णेह करणिज्ज सरिसद्य दाव विरद्द्य तुम ए॥ — काव्य०, उल्लास०२, उदाहत-पद्य सं० ७ ।

एइह्मेनत्थणिया एइह्मेचेहि अच्छिवचेहि। एइह्मेचावत्था एहह्मेचेहि दिखण्ि॥

—काब्य०, उल्लास २, दा०, उद्शृतपद्य-संख्या ११ । पंथिष्ठा ! ण एत्य सत्थरमत्थि मर्ग पत्थरत्थले गामे । उरुग्ज्यपञ्चोहर पेक्स्विऊण जह वससि ता वससु ॥ —वहीं. उदा० ४८ ।

केमेसु वलामोडिय तेण य समरस्मि जन्नसिरी गृहिया। जह कन्द्राहि विहुरा नस्स दृढं कंठयम्मि संठविया॥ —वर्ही, उदा॰ ६५।

जा टरं व हसन्ती कड्वच्यएंबुरुह्वद्वविणिवसा। दावेड् सुझणमरडलमरुएं विच्य जच्चड् सा वाणी॥

-- बही, उदा॰ ६७॥

सिंह्विरइऊण माणस्य मज्म धीरत्तर्णेण स्त्रासासम्। पित्रदंसणविहलंखलखर्णाम्म सहसत्ति तेण स्त्रोसरिस्रम्।। —वही, उदा० ६६।

महिला सहस्स भरिए तुह हिश्रए सुहश्र सा श्रमाश्रन्ती। श्रगु दिण मणाणा कम्मा श्रंगं तगुर्श्र वि तगुएइ॥ —वहीं, उल्लास ४, उदा० ७१।

विहलं खलं तुमं सिंह दहूण कुडेण तरलतर दिहिम्। वारप्फंस मिसेण झ झप्पा गुरुझोत्ति पाडिझ विहिरणो॥ —वही, उल्लास ४, उदा॰ ६१।

जं परिहरिडं तीरइ मणश्रं पि ण सुन्दरत्तणगुरोण । श्रह णवरं जस्स दोसो पडिक्खेहि पि पडिवरणो ।। — वही, उल्लास ७ उदा० २१६ ।

सा वसइ तुज्म हिश्रए सा चिश्र श्रच्छीसु साश्रवश्रणेसु। श्रह्मारिसाण सुन्दर श्रोत्रासो कत्थ पावाणम्।। —वही, उल्लास १०, उदा ५६०।

जह गिहरो जह रत्रणिएटमरो जह श्र शिम्मलच्छात्रो। तह कि विहिणा एसो सरसवाणीत्रो जलिएहीण किश्रो॥

—वही, उल्लास १०. उदा० **५७३**।

"हे सिख ! मेरे लिए उस सुन्दर की अनुकृल बनाने के यत्न में तुम प्रतिच्रण व्याकुल हो रही हो । तुमने तो सद्भावना और स्नेह के द्वारा जैसा और जितना कुछ किया जा सकता है किया ही ।" (यहाँ लच्यार्थ यह है कि तुमने मेरे प्रिय के साथ रमण करके मेरे साथ शत्रु का कार्य किया है और व्यंग्यार्थ है कि मेरा कामुक प्रियतम सापराध है ।) ।

"इतने वडे-वडे स्तमों वाली, इतनी बडी-वडी पलको वाली, इतनी ही अवस्थावाली श्रौर इतने ही दिनों की।" (यहाँ दूती नायक से नायिका के स्राकर्षक श्रङ्को श्रौर श्राकार तथा वय का परिमाण शब्दो द्वारा न कहकर विभिन्न प्रकार की चेष्टाश्रों द्वारा प्रकट करती है। जो कार्य चेष्टाश्रों द्वारा होता

१, ध्रत्र मित्प्रयं रमयन्त्या त्वया शत्रुत्वमाचरितमिति लद्यम् तेन च कामुक-विषयं सापराधत्वप्रकाशनं व्यङ्गचम् । —काव्यप्रकाश, उल्ला । २ ।

है उसे शब्द श्रौर तदर्थ कर ही नहीं सकते। इस काव्य में इस किया का सम्पादन व्यक्तना द्वारा होता है।)

"है पथिक! इस पत्थरींवाले गाँव में (मूखां से भरे गाँव में) कहीं भी संस्तर वा मुन्दर विछावन—चटाई आदि नहीं है (कोई ऐसा विद्वान् वा शिष्ट व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारा आहादन करे)। हाँ, यदि इन उमज़ते हुए वादलों (पृर्ण्तया उठे हुए स्तनों) को देखकर यहाँ (आज की रात) रहना चाहो तो रह जाओ।" (नायिका के कहने का अभिशाय यह है कि यदि सुक्ते देखकर तुम मदन-व्यथा का अनुभव कर रहे हो तो उम व्यथा से छुटकारा पाने के लिए मेरे घर रहकर मेरी काम-पीड़ा को दूर करो। मम्भद भट्ट का कहना है कि "यदि तुम उपभोग कर सकते हो तो एको।")

"उसने (उस राजा ने ) वलपूर्वक जय-लह्मी को केश पकड़ कर युद्ध-भूमि में (ग्रपनी ग्रोर) खींच लिया ग्रोर उसी प्रकार कन्द्राग्रों ने उसके शत्रुग्रों को हद्ता के साथ गले से लगा लिया।" (यही बात ग्रालङ्कारिक दंगसे कही गई है कि उस राजा की जीत हुई ग्रोर शत्रु भागकर गुहाग्रों में ' छिप गए।)

"किव के मुख-कमल में विश्वी हुई वह सरस्वती जो समस्त भुवन मण्डल को कुछ श्रीर ही रूप में दिखाता है ( ब्रह्मा ने जैसा इसे रचा है उससे श्रीर सुन्दर बना देती है ) श्रीर ग्रपने इस कार्य द्वारा ब्रह्मा का खुढ़े की भाँति उपहास करती है, वही विवयिनी होती है। ' ( सरस्वती का सिंहासन ब्रह्मा के सिंहासन की भाँति जड़ कमल नहीं है श्रिपित चेतन किव-मुख है। यहाँ व्यतिरेकालङ्कार व्यग्य है। इस व्यंग्य का उद्भव श्रीभिधा व्यापार द्वारा व्यक्त उत्प्रेक्तालंकार द्वारा होता है )।

'हि सांख! मेरे थैर्घ्य ने चित्त मे मान को स्थान देकर उसे रखने का आश्वासन तो दिया था (तुम्हारे समक्काने-बुक्काने पर मान करने की बात मन में आई थी अवस्य) किन्तु प्रियतम के देखने के विच्छृद्धल च्रणों में वह (धेर्घ्य) अवसर पाकर कही खिसक गया।" (प्रियतम को देखते ही मान करने की बात ही सुके भूल गई। प्रिय की अनुपत्थिति में मैने मन में मान कर रखा था, किन्तु प्रिय के आते ही मान का तिरोधान

श्रत्र यद्युपभोगचमोऽसि तदा श्रास्स्वेति व्यज्यते ।

<sup>—</sup>काव्य०, उल्लास ४, वृत्ति ।

हो गया, ग्रर्थात् प्रियतम के विना मनाए ही मानभंग हो गया। इस प्रकार कारण के ग्रभाव में कार्य हो जाने से 'विभावना' श्रनकार व्यंग्य हुन्ना।)

"हे सुभग ! सहस्रों महिला श्रो से भरे तुम्हारे हृदय में श्रपने प्रवेश के लिए स्थान न पाकर वह (सुन्दरी) प्रतिदिन सारे कमों को त्याग कर श्रपने हुवले शरीर को श्रोर भी दुवला बना रही है [ जिससे वह उस भीड भरे तुम्हारे हृदय-प्राङ्गण में प्रवेश कर सके । ]" (दुवल होने पर भी पैठ न पाना, श्रर्थात् कारण के रहते कार्यन होना रूप 'विशेपोक्ति' श्रलंकार व्यंग्य है।)

"हे सिख ! तुम्हारी विच्छृङ्खलता ( व्याकुलता ) ग्राँर ग्रितिशय चञ्चल दृष्टि की ( भारी बोक्त के कारण ) देखकर द्वार की छूने के बहाने ग्रपने की बहुत भारी समक्त कर घड़े ने ग्रपने की गिरवाकर तीड डाला [ तुम्हारे दुःख को देख न सका ]। ( यहाँ ग्रपकृति ग्रें ग्रलकार द्वारा [ द्वार छूने के बहाने ] यह व्यंथ है कि पहले तो तुमने नदी किनारे लताकुञ्ज में ग्रपने जार को पाया नहीं, ग्राव यहाँ पहुँच कर उसे ग्राया हुग्रा देख लिया ग्राँर छित्रम व्याकुलता दिखाकर द्वार ने उक्तर लेकर घड़े को तोड डाला, जिससे फिर वहाँ जाने का ग्रावसर हाथ लग जाय। ग्रातः यह ग्रावहार से वस्तु व्यंय हुग्रा। )

"सुन्दरता के गुण के कारण जिसे छोड़ा ही नहीं जा सकता, ऐसा (काम-चेष्टा रूप) जिसका एक मात्र दोप है, उस दोप को उसके शत्रुक्षों ने भी (दोप) मान लिया है।" (जो संसार से विरक्त हो चुके हैं वे भी सुन्दरियों की काम-चेष्टा की भयंकरता से भयभीत रहते हैं।)

"हे सुन्दर ! वही (परस्त्री प्रिया) तुम्हारे हृद्य में, वही ऋाँखों में ऋौर वही बातों मे निवास कर रही है, फिर मुक्त जैसी पापिनियो को (ऋाप के पास) स्थान ही कहाँ ?

१. "क्रियायाः प्रतिपेवेऽपि फलव्यक्तिविभावना" (कारण रूप क्रिया के प्रतिपेघ पर भी जहाँ फल प्रकट हो जाय वहाँ विभावना होती है।)
—काव्य०, उल्लास १०, सूत्र १६२।

२. "विशेपोक्तिरखग्डेपु कारग्रेपु फलावचः।"

<sup>—</sup>काव्य०, उल्लास १० सू०, १६३।

३. प्रकृतं यन्निषिघ्यान्यत्साध्यते सा त्वपह्नितिः।" —वही, सू० १४६।

"व्रह्मा ने समुद्र को जैसा गहरा, जैसा रत्नो से पूर्ण और जैसा स्वच्छ कान्तिमान् बनाया वैसा ही इसे पीने योग्य जलवाला क्यो नहीं बनाया ?"

### 'रुद्रट' रचित 'काच्यालङ्कार' की प्राकृत गीतियाँ

ग्राचार्य रहट के नाम से ही स्पष्ट है कि ये कश्मीर के निवासी थे। प्राचीन ग्राचार्यों में इनका नाम बड़े ग्रादर के साथ लिया जाता है। इनके जीवन-काल के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद रहा है। इनका एकमात्र उपलब्ध ग्रन्थ काव्यालंकार है। इसके टिप्पणकार श्वेताम्बर जैनपिरडत निम्साधु ने ग्रन्थ की टीका समाप्त करके लिखा है—

पञ्चिवंशतिसंयुक्तेरेकादश समाशतेः । विक्रमात्समतिकान्तेः प्रावृपीदं समर्थितम् ॥

— टिप्पणान्त रलोक ।

श्रर्थात् ११२५ वि० सं० की वर्षा ऋतु में काव्यालंकार का यह टिप्पण् पूर्ण हुग्रा। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस ग्रन्थ का मूल श्रीर वृत्ति भाग इससे पहले रचित हो चुका होगा। 'साहित्य-दर्पण' में महाकवि विश्वनाथ ने भी रद्रट के मत का उल्लेख किया है, किन्तु वे निमसाधु से भी परवर्ती हैं। महाराज भोज के 'सरस्वती-कर्गटाभरण' में रद्रट के श्रनेक छुन्द उपलब्ध होते हैं। भोजराज का समय ग्यारहवीं राती ईस्वी का प्रायः पूर्वार्ड ही है। ग्रातः रद्रट उनके भी पूर्ववर्ती हुए। श्राचार्य राजरोखर ने 'काव्यमीमांसा' में रद्रट के मत का उल्लेख किया है। राजरोखर का काल दराम श० ई० का प्रथम चरण है, श्रतः रद्रट इनके भी पूर्ववर्ती हुए। इस प्रकार इनका समय दसवीं रा० ई० से पूर्व नवीं राती ई० के वीच कहीं प्रतीत होता है। डाक्टर चुहर ने 'करमीर रिपोर्ट' में लिखा था—

''ग्रसमस्तैकसमस्ता युक्ता दशिभर्गुग्रैश्च वैदर्भी । वर्गिद्वितीयबहुला स्वल्पप्राणाचरा च सुविवेया ॥

- —सा॰द०, परि॰ ६, वैदर्भी रीति-प्रकरण ।
- २. देखिए, 'कि गौरि मां प्रतिक्या......' श्रादि श्लोक 'सरस्वती कएठा-भरण' में।
- ३. 'काकुवक्रोवितर्नाम शन्दालङ्कारोऽयमिति रुद्रटः ।' का० मी० ।

१. रुद्रटस्त्वाह--

'सिस्त सवत्सरीयैकादशशतकोत्तरार्ह्धे काव्यालङ्कारकर्ता रुट्टो वभूव।' ग

उनके मतानुसार मूल ग्रन्थकार, वृत्तिकार श्रौर टिप्पणकार तीनो एक ही समय में हुए थे। ऊपर दिए हुए प्रमाणों से उनकी मान्यता का निरसन अपने ग्राप हो जाता है।

श्राचार्य रुद्रट श्रलङ्कार-सम्प्रदाय के पोपक थे। इन्होंने श्राचार्य भामह के ही पथ का श्रनुसरण किया है। इनका 'काव्यालंकार' देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये गम्भीर चिन्तक श्रीर काव्यशास्त्र के प्रकारण विद्वान् थे। ये ही ऐसे प्रथम श्राचार्य हैं जिन्होंने श्रलंकारों का वर्गांकरण किया है। समस्त श्रलङ्कारों के चार मूल तस्व इन्होंने निकाले हैं श्रीर उन्हीं चार सामान्य श्रलङ्कारों का ही प्रपञ्च श्रन्य श्रलङ्कारों को कहा है, श्रर्थात् ये चार सामान्य श्रलकार है तथा इन्हों के भेद रूपकादि विशेष श्रलङ्कार हैं, ये श्रर्थां लंकार हैं—

र्च्यार्थस्यालङ्कारा वास्तवमोपम्यमतिशयः श्लेपः। एपामेव विशेषा स्त्रन्ये तु भवन्ति निःशेषाः॥ —काव्यालङ्कार, स्त्रध्याय ७१९।

कितपय श्रलंकारों के नाम इन्होंने स्वयं विचार कर रखे हैं, जैसे, व्याज-श्लेप ('व्याजस्तुति' के लिए), जाति (स्वभावोक्ति) श्रादि । इस ग्रन्थ में कुल सोलह श्रध्याय हैं श्रीर कुल पद्य-संख्या ७२४ है। ये सब लेखक के स्वनिर्मित है। इनमें कितपय प्राक्तत-गीतियाँ उदाहरणार्थ लेखक ने रची हैं, जो भापाश्लेप के उदाहरण में रखी गई हैं। इसमें एक संस्कृत-प्राकृत-श्लेप के लिए, एक संस्कृत-मागधी, एक संस्कृत-पैशाची श्रीर एक संस्कृत-स्रसेनी के श्लेष के लिए। इनमें दो गीतियाँ यहाँ दी जा रही हैं—

> सरसवलं स हि सूरोऽसङ्गामे माणवं धुरसहावम्। मित्तमसीसरदवरं ससरणमुद्धर इमं दबलम्।।

> > —कान्यालङ्कार, ऋध्याय ४।११।

१. "In the later half of the eleventh century falls इंदर, the author of the काव्यालंकार।"

<sup>-</sup>Dr. Buhler, Jour. B.B.R.A.S.Vol. XII.No 34, p. 67.

ङ्कलालिलावलोल रालिलरो शालशालिलवश्ले । कमलारावलालिवलेऽमाले दिशमन्तकेऽविशमे ॥ वहीं, ऋष्याय १४।१२ ।

है सिल ! इमारा पित संग्राम में उन मित्रों की रक्षा करता है, जो कि त्राणों के प्रहार से नीले-पीले पड़ जाते हैं, गर्व से जिनका त्वनाव अत्यन्त शोमन होना है, जो खड़्गवारियों के छक्के छुड़ा देते हैं श्रीर जो शरण में श्रा जाता है उनकी रक्षा करते हैं। इन गुर्णों से पूर्ण होने पर भी यदि उनके पान सैन्य-शक्ति का श्रमाव होता है तो (हमारे पित को उनकी रक्षा करनी ही पड़ती है)।"

"वहाँ क़ुररी पिन्नयों का कलरव होता रहता है, सारसों का क्जन नहाँ मन को सुख करता रहता है और नहाँ भौरे कमलों का मधु पीकर गुञ्जन करते रहते हैं, शुरुद् ऋनु का ऐसा विषम जल देखकर सुनियों का मन भी सुद्ध हो जाना है।"

ष्ठाचार्य रहट ने संस्कृत की उत्तम गीतियों की रचना की है, किन्तु पाकृत के गीत नहीं के बगबर हैं। पाकृत और अपभंग की को पाँच गीतियाँ हैं वे 'श्तेन' के उदाहरण रूप में लिखी गई हैं और उनमें भाव-सीन्द्र्य का अभाव तथा मित्रिक का व्यायाम ही प्रमुख है। अतः इनमें गीति-तस्त्र का अभाव ही है।

### 'प्राकृतिपङ्गलस्त्र' को गीतियाँ

'प्राक्षतिपङ्गलस्त्र' के रचयिता वे ही निङ्गलनाय नाने जाते हैं जिन्होंने 'संस्कृतच्छन्दोलक्ण-स्त्र' की रचना की थी | जिस प्रकार उन्होंने वहाँ जिला है—

मयरसतजभनलगसम्मितं भ्रमितवाङ्मयं जगित यस्य । स जयित पिङ्गलनागः शिवप्रसादाद्विशुद्धमितः ॥ —संस्कृतच्छन्द्रालक्णसूत्र ।

डनी प्रकार इसमें भी स्थान-स्थान पर ऐसे कथन मिलते हैं 'पिज्ञल जम्पइ गुरु श्राणिज्जमु।'—प्रा० पिं० स्०, परि० १।३९। ''कइ पिंगल भासइ छुंद पत्रासइ मिश्रणश्रणि श्रमिश्र पहू।'' —वहीं. परि १।८१। इत्यादि । प्राचीन परम्परा के अनुसार आचार्य पिङ्गलनाग को महिप् पाणिनि का समकालीन माना जाता है । 'विहार राष्ट्रभापा-परिषद्', पटना से प्रकाशित 'चतुर्दश भापा-निवन्धावलो' में 'संस्कृत भापा और उसका साहित्य' नामक निवन्ध में पं॰ केदारनाथ शर्मा सारस्वत ने पिगलनाग को पाणिनि-कालीन ही कहा है ।' हाँ, इतना अवश्य है कि आज जिस रूप में यह अन्थ मिलता है वह बहुतों के हाथों पड़कर पल्लवित और परिष्कृत हो चुका है । इसका मूल भाग थोड़ा ही था, इसमें सन्देह नहीं । लच्च्णों और उदाहरणों में चौदहवीं शती ईस्वी तक की रचनाएँ वाद में जोड़ दी गईं, जिससे इसके काल-निर्ण्य में विद्वानों के सममुख एक समस्या खड़ी हो गईं । उदाहरणों में आई हुई कुछ कविताएँ अवश्य ही प्राचीन हैं किन्तु सब नहीं । छन्दों के उदाहरण-स्वरूप कुछ अत्यन्त ललित गीतियाँ इसमें आई हैं, जिनके रचिताओं में बहुत कम का ही पता लगता है और उनमें भी विशेषतया प्रवन्धकारों का । यहाँ हम कुछ गीतियाँ इस अन्थ से दे रहे हैं, इनमें पहले हम मात्रिक छन्दों में बद्ध गीतियों को स्थान दे रहे हैं—

> परिहर माणिणि माणं पेक्खहि कुसुमाइँ णीवस्स । तुम्ह कए खरिहिश्रक्षो गेहणइ गुडिश्राधणुत्रं किर कामो ॥ —प्रा० पिं० सू०, परि०१, विग्गाहा छन्द ।

मुञ्चिह सुन्दरि पात्रं ऋषिह हिसऊण सुमुहि खग्गं मे। कष्पिद्य मेच्छसरीरं पेच्छइ वऋणाइ तुह्य धुऋ हम्मीरो॥ —बही०, परि०१, पृ०३४।

फुल्लिश्र महु भमरहु रश्रिणपहु किरण बहु श्रवश्रक वसत। मलश्रिगिरिकुहर धरि पवण वह सह वत भण सहि णिश्रल म एहि कंत।। — वही, परि०१, पृ०७८।

१. पाणिनि के समकालीन छन्दःशास्त्र के श्राचार्य पिगल ने काव्यों में प्रयुक्त होनेवाले श्रनेक लौकिक छन्दों के लच्च लिखे हैं, जो नवीन साहित्य में प्रयुक्त होने लगे थे। श्रतः साहित्य का उदयकाल विक्रम के श्रनेक शतक पूर्व हो चुका था—प्रह निस्सन्देह कहा जा सकता है।<sup>53</sup>

<sup>-</sup> चतुर्दश भाषा-निबन्धावली, पु० ६ ।

णच्चइ चचल विज्जुलिश्रा सिंह जाणए, मम्मह खग्गिकणी सङ्ग जलहरसाणए। फुल्लकलम्बश्र श्रंवरडंवर दीसए, पाउस पाउ घणाघण सुमुहि वरीसए॥

—वही, परि० १, पृ० ८७।

'हे मानिति ! मान को छोडो, कदम्ब के कुषुमों को तो देखों, कठोर हृदयवाले कामदेव ने तुम्हारे लिए (अन्य कुषुमों के अभाव में) अब गुटिका का धनुष धारण किया है।"

'हे सुन्दरि ! पैर छोड़ दो, हे सुमुखि ! हॅसतो हुई मुक्ते तलवार दे दो, मै म्लेच्छो के शरीरों को काटकर तुम लोगों के मुखो को अवश्य ही देखूँगा।"

''हे सिख ! महुन्रों के फूलों पर भौरे न्नाने लगे, चन्द्रमा की किरणों पर वसन्त उत्तर रहा है, पवन मलय पर्वत के कुहरों से होकर चलने लगा है न्नौर मेरा प्रियतम मेरे पास नहीं है, बता इस कष्ट को मै कैसे सहूँगी ?''

"हे सिख ! विजली नाचने लगी है, बादल के सार्ण (छुरो ग्रादि धारदार हिथारों की धार तेन करने का यन्त्र) पर मानो कामदेव के खड़ग की चिनगारियों छूट रही हैं। (कामदेव ग्रपनी तलवार की धार तेज कर रहा है), कदम्ब के बच्च फूल उठे हैं, ग्राकाश में बादल धुमड़ रहे हैं, पावस ऋतु ग्रागई है। हे सुमुखि! ग्रव तो मृसलाधार वर्ण भी होने लगी (ग्रव मै विर-हिणी कहाँ जाऊँ ग्रीर क्या करूँ?)।"

वर्णिक बृत्तों की गीतियाँ-

फुल्ला ग्रीवा भम भमरा दिद्दा मेहा जलसभरा। ग्राच्चे विज्जू पित्रसिंह त्रा त्रावे कन्ता सिंह कहित्रा॥ —प्राय्यिक सूर्यं, परिष्य पृष्टि

जिह फुल्ल केश्रइ चारुचम्पश्चचृत्रसञ्जरिवञ्जुला. सव दीस दीसइकेसुकाणणपाणवाउलभम्मला। वह गन्धवन्धुविवन्धवन्धुर मन्दमन्दसमीरणा, पियकेलिकोउकलासलिग्गमलिग्गिश्रा तरुणीजना॥

-वही, परि॰ २, पृ॰ २०७।

जिणि वेश्र धरिज्जे महिश्रल लिज्जे पिट्टिहि दन्तिह ठाउ धरा, रिउवच्छ विश्रारे छलतणुवारे विन्धिश्र सत्तु पश्चाल धरा। कुल खत्तिश्र कम्पे दह्मुह कट्टे कंसश्चकेसिविणास करा, करुणे पश्चले मेच्छह विश्रले सो देउ णराश्चरणु तुम्ह वरा॥ १ —वहीं, पृ० २१६।

जञ्चइ जञ्चइ हर वलङ्ग्रविसहर

तिलङ्श्रसुन्द्रचन्दं मुणित्राणन्दं सुहकन्दं।

वसह गमणकर तिसुल डमरुधर

गाञ्चणिह डाहुग्रग्गं रिडमंगं गौरिञ्चधङ्गम्।

जञ्चइ जञ्चइ हरि भुजजुञ्चधरुगिरि,

दहमुहकंसविणासा पित्रवासा साञ्चरवासा।

विलङ्किमिहिञ्चलु ञ्चसुरविलञ्चकरु

मुणिञ्चग्माणसहंसा मुहवासा उत्तमवंसा॥

—वही, पृ० २२४।

जं फुल्ल कमलवण वहइ लघु पवण भमइ भमरकुल दिसिविदिसम्।
भंकार पलइ वण रवइ कुइलगण विरिह्यगणमुह घ्राइविरसम्।
घ्राणिन्द्य जुत्रजण उलसु रहसहण सरस-णिलिणिदलकित्रसम्राण।
पल्लहु सिसिरिट दिवस दिघर भड कुसुमसम्य व्यव अविश्रवणा॥
—वही, पृ० २२४।

''कडम्ब फूल उठे हैं, भारे भ्रमण कर रहे हैं, बाडल जल से पूर्ण (काले-काले) हैं। विजली नाच रही है। हे सखि ! वता, क्या प्रिय आवेंगे ?''

"हे सुन्द्रि! केतकी कुसुमित हो उठी है, चम्मा के पौषे भी खिल रहे हैं, आम में बौर आ गए हैं, वकुल पुष्पित दिखाई पडने लगे। सभी दिशाओं में भौंरे किंशुक-वन में मधुपान से मतवाले और मत्त घूमते दिखाई देने लगे। सुगन्धि से आपूर्ण शीतल समीर मन्द-मन्द डोल रहा है। ( ऐसे मदनोत्सव-काल में) युवतियाँ अपने-अपने प्रियतम के गले से लिपटकर काम-क्रीडा में

१. मिलाइए, जयदेव के 'गीतगोविन्द' को दशावतार-वन्दना 'वेदानुद्धर तेजगिन्त-वहते भूगोलमुद्धिश्रते.......' से । उपरिलिखित प्राकृत गोतियो के पद-लालित्य को देखकर ही कुछ विद्वानों ने अनुमान किया था कि 'गीतगोविन्द' प्राकृत गीतों का संस्कृत-रूपान्तर है ।

लीन हो गई (वमन्तकाल या गया है, यतः तुम भी केलि के लिए प्रस्तुत हो जायो )।

इसके ग्रनन्तर ग्राने वाली गीति में शिव जा ग्रीर विष्णु भगवान् की स्तुति का भाव पूर्णतया स्वष्ट है।

"कमलवन प्रकृतिलत हो गया, समीरण मन्द्र गति से डोलने लगा, भैरि इघर-उघर भटकने लगे, बन में फ्रांकार छा गई। कीयलें कृक रही हैं, विर्राह्यों के मुख की कान्ति म्लान पड़ गई। युवक ग्रानन्दित हो उठे, उनका हृद्य बड़े बेग से उल्लॉसन हो उठा है। शिशिर ऋतु लीट गई ग्रीर श्रव बन में मग्स कमिलनी-दलो पर सोने बाला बसन्त ग्रा गया है।"

## 'अलङ्कारसर्वस्व' की प्राकृत गीतियाँ

'श्रलंकारमर्थस्य' नामक अन्य की रचना राजानक क्यक ने की है। ये कारमीर के निवानी ये श्रीर वारहर्यों शती ईस्वी का पूर्वार्क इनका काल माना गया है। ये कारमीर-नरेश महागज जयमंह के (शासन-काल सन् ११२७ से ११४६ ई. तक) मान्यिविश्लाहक महाकवि मङ्कक के गुरु थे। इनके द्वारा रचित श्रलंकारमर्थस्य के श्रीतरिक्त अन्य हैं —

(१) माहित्यमीमांमा, (२) नाटकमीमांसा, (३) हर्पचरिनवातिक, (४) महद्यमीला, (४) श्रीक्रिटस्तव, (६) व्यक्तिविवेक-व्याख्यान श्रीर (७) ग्रालंकागनुमारिणी।

इनमें श्रान्तिम अंथ महार्काव जल्हण के 'सोमपाल विलास' काव्य की ठीका है। श्रालंकार सर्वस्य, साहित्यमामांसा तथा सहृद्यलीला के श्रातिरिक्त ग्रान्य अंथ श्रायायि उपलब्ध नहीं हो सके हैं। 'व्यक्तिविवेकव्याख्यान' का कुछ

१. ग्रस्य प्रकेता टाङ्गटविवेकास्य ग्रन्थकर्नृ राजानकतिलकसून् रुचकापरनामा न्य्यकाचार्यः खिन्लाव्यस्य द्वादशशतक पूर्वमाग श्रासीत् ।

<sup>—</sup>श्री गिरिजाप्रमाद द्विवेद, प्रस्तावनामाग, श्रलंकरमर्वेस्व पृ० ६ ।

२. एकं श्रीजयमित पाबिवपति काश्मीरमीनष्वजे, दस्योपामितसन्यिविग्रहमत्रङ्कारं द्वितीयं स्तुमः। मृमारः प्रयमेन पन्नगपतेः च्मां रचना वारितो, नीतोऽन्येन कृतार्यता प्रवचनंभीष्योपदेशश्रमः॥

<sup>-</sup>श्री कग्ठदरित, २५।४०. ६१।

श्रंश ही उपलब्ध है। इनकी ख्याति एकमात्र इसी ग्रंथ पर श्राधारित है। ये अलंकार-सम्प्रदाय के ही अनुयायी हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि इस यन्थ के सूत्रकार राजानक रूप्यक तथा वृत्तिकार उन्हीं के शिष्य मङ्गक हैं। स्वर्गीय महामहोपाध्याय गण्पतिशास्त्री ने 'ग्रनन्तशयनसंस्कृत ग्रन्थावली' की भृमिका में यही निर्णय दिया है, किन्तु उस मत की ग्रयथार्थता ग्रव सिद्ध हो चुकी है ग्रीर सूत्र तथा वृत्ति दोनों के कर्चा ग्राचार्य स्ययक ही मान लिये गए हैं। इस बन्थ के आरम्भ में इन्होंने भामह, उद्घट, रुद्रट, कुन्तक, भट्टनायक, महिमभट्ट ग्रादि के मतो का संचित्र परिचय दिया है, ध्वनिप्रपञ्च का भी संत्तेप मे उल्लेख किया है। तदनन्तर ६ शब्दालंकारों श्रीर ७५ श्रर्थालंकारों की पारिडत्यपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की है। सुत्रों में त्रालङ्कारों का सामान्य परिचय देकर गद्य मे उनके स्वरूप की विशद विवेचना की है। उदाहरणों में संस्कृत श्रीर प्राकृत के सुन्दर पर-रचित पद्य रखे हैं। इनमे कुल प्राकृत गीतियो की संख्या १५ है। उनमें से कुछ यहाँ दी जा रही हैं-

> रेहइ मिहिरेण णहं रसेण कव्वं सरेण जोव्वण्यं। श्रमएण धुणीधवश्रो तुमए खरणाह भुवणिमणं॥ —अ०स०, पृ० ६२।

> किवणाण धर्णं णात्राणॅं फणमणी केसराइँ सीहाणं। कुलवालिश्राएँ थएश्रा कुत्तो छेप्पंति श्रमुश्राएं॥ –बही. प्र० ६३।

> बालद्य गाहं दूई तीए पित्रो सि ति णम्ह वावारो। सा मरइ तुज्भ अयसो एअं धन्मक्खरं भणिमो ॥ -वही, पूरु १४७।

सहस्र विलंवस् थोश्रं जाव इमं विरह्कात्ररं हिस्रश्रं। संठविङ्गा भणिसां अहवा वोलेसु किं भणिमो।। - वही, पू० १४७।

घेतुं मुच्चइ ऋहरो अएगतो वलइ पेक्सिंड दिही। घडिंदुं विहंडति भुत्रा रत्रात्र सुरत्रमि वीसामो ॥

—वही, पृ०१८।

१. यह गाथा थोडे से शाब्दिक हेर-फेर से 'गाहा सत्तसई' की २।७८वी तथा 'वज्जालगा' की ४३⊏वी गाया है। गा० स० मे इसे 'झसुलिखि'-रचित कहा गया है।

ए एहि दात्र मुन्द्रि करणं दाऊरा मुगासु वद्यारिज्जं। तुल्फ मुह्रेग किसोद्यरि चन्द्रे। उद्यमिज्जङ् जर्गेग् ॥ —वहीं, पृ० २०८ ।

"तृरं ने छाकारा शोना पाता है। रस ने काव्य की शोना होती है। कानदेव ने दौबन की छौर छमृत ने नमुद्र की शोना होती है। (उसी प्रकार) है नरनाय! तुमने इस मुख्य की शोना है।"

"हुम्लों हा बन. समें के क्लों पर स्थित मिए, निहों की सटा और हुनमातिकाओं के स्तन, भला इन्हें कीन ह्यू सबता है ?"

"हे बालक! (मोले खुबक!) में दृती नहीं हूँ उसकी जिसके तुम वियतन हो छोर यह हमारा व्यापार (दृतीत्व) मी नहीं है। किन्तु छाना धर्म समस्त कर में इतना कह देती हूँ कि घरि वह (तुन्हारे विधोग में तड़प कर) मर गई तो तुम्हें ही अपरा का भागी जनना पड़ेगा (की-हत्या का पाम तुन्हें छवरव तनेगा)।"

"ह मुनग ! ज्या भर के लिए इक बाछो बब तक कि मैं इस विरह-कात हृदय की सँमालती हूँ और किर अपनी मनोव्यथा तुम्हें सुनाती हूँ। अथवा बाओं में कहूँ क्या !" (यह गीति अत्यन्त मार्निक व्यति काव्य का टह्ह द्वाहरण है)।

"अवर को पकड़ने के लिए ( चुम्बन के लिए ) छोड़ देती है, देखने के लिए श्रॉकें मूँद तेती है, बॉबने के लिए मुनाएँ दोनी कर नेती है श्रीर सम्भोग के लिए मुख-कान में विश्राम करती है।"

'हे मुन्दरि! श्रात्रों तो यहाँ श्रीर बरा श्रान लगाकर लोगों की बार्ने भी मुनों । हे क्रशोदरि! लोग चन्द्रमा को तुम्हारे मुख के सरान कह रहे हैं।"

## 'असङ्कारविमधिणी की प्राकृतगीतियाँ

गनानक रूप्यक के 'शलहार सर्वस्त' पर दो दीकाएँ मिलती हैं। एक है राज्ञानक न्यरथ की 'श्रलहानिवमिशिंगी' श्रीर दूसरी है कोलच्याबीय महाराज रिविजमी के समा-परिवत समुद्रवन्त को दीका। 'श्रलहानिवमिशिंगी' सर्वाइन्स्तर श्रीर श्रस्तन्त प्रीतृ दीका है। दीका में न्यरथ ने क्यक के दिए स्वाहरणों पर ध्यान न देकर स्वतन्त्रका ने उवाहरण प्रस्तुत किए हैं, इनमें संस्थत के श्रादित शाकृत की सुन्दर गीतियों भी गुनिकत हैं। प्राकृत गीतियाँ

वीस के श्रास-पास श्रर्थात् मूलग्रन्थ से संख्या में श्रिधिक हैं। इनमें कुछ गाहा-सत्तर्स्ड, वज्जालगा श्रादि उपलब्ध ग्रन्थों की हैं, तथापि बहुसख्यक श्रज्ञात लेखकों की ही हैं। राजानक जयरथ का समय वारहवीं शती ईस्बी का उत्तरार्ध भाग है। इन्होंने 'हरचरित चिन्तामिण' की भी रचना की है। श्रलङ्कार-विमर्शिणी' से कुछ प्राकृत गीतियाँ यहाँ दी जा रही हैं—

मन्दरमेहक्खोहि अ सिल कलहसपरिश्र (मु) क्क सिललोच्छङ्गम् । मरगश्र सेवा तोवरिणिगरणतुहिक्कमीणचक्काश्रजुत्रम् ॥ १ — श्रतंकारिवमिशिणी, पृ०५१ ।

दिरश्चरश्चरित्राच्या कणश्चात्रज्ञ कडश्च-रेगुविष्कुरिश्चा। विश्चसंति परिमलभरोव्भडेहि कमलाकरेहि समं॥ —वही, पृ०१०५।

दृर पवासे सॅमुहो सि सुहस्र त्रालिंगणं खण कुरुसु। श्रहवा श्रला हि इमिणा गमणिम विलंबत्रारेण ॥ —वही. पृ० १४७।

ग् श्र स्व ण श्र ऋद्धी णावि कुलं ण श्र गुगागं विग्णागं। एमे श्र तह्वि कस्से वि को श्रगो वल्तहो होइ॥ —वही, १०१५६॥

माणो गुणेहि जान्नइ गुणा वि जान्नन्ते सुत्रणसेवाइ। विमलेण सुन्नन्नप्पसरेण सुन्नगणवइ उट्टाणं॥ —वही, पृ० १७७।

सोवाणारुहण विरस्समेण कीस्सृविजे विनिस्सिरिश्रा। तेस्वि श्रहरिदः सनवङ्श्ररेणस्या साणवाच्छिरणाः॥ —वही, पृ० २०३।

णिइच्चत्र वंदिज्जित्र कि किरऊ देवत्राहि त्रण्णाहि। जिइ पसाएण पित्रो लघइ दूरे वि णिवसंतो॥ —वही, पृ॰ २०८॥

१. मिलाइए,

सर सूखे पंछी उडै, श्रौरे सरन समाहि। दीन मीन बिनु पंख के, कहु रहीम कहेँ जाहि॥

<sup>-</sup>रहीम-दोहावली।

"मन्दर मेव से तुब्ध जल के श्रङ्क को चन्द्रमा श्रीर कलहंसों ने छोड़ दिया, किन्तु मछली श्रीर चकवा पत्ती मरकत मिण के समान सेवार के ऊपर बैठे ही हुए हैं।"

'कनकाचल के शिखर पर धूल उड़ाते हुए दिनकर के कर-निकुरम्ब (किरण-समृद, हाथों का कुएड) परिमल से पूर्ण कमलाकरों के साथ-साथ विकसित होते हैं।"

"हे सुभग ! तुम दूर देश जाते समय सामने ग्रा गए हो, श्रतः ज्ण भर गले से मिल लो । ग्रथवा इस प्रकार गमन में विलम्ब करने से क्या लाम ! (नायिका मुख से तो जाने को कहती है किन्तु उस कथन का व्यंग्यार्थ यह है कि तुम दूर देश मुफे छोड़कर मत जाग्रो । यदि वह गले से लगाती तो उससे उसकी सहमति स्चित होती, किन्तु ग्रालिङ्गन का निपेध करके उसने श्रपनी श्रसहमति प्रकट की )।"

"जिसके पास न रूप हैं, न धन है, न कुल ( ऊँचा वंश ) है, श्रोर न गुणों का समूह हैं, तथापि ऐसा व्यक्ति भी किसी युवती का प्रियतम हो ही जाता है ( श्रर्थात् प्रेम रूप, धन, कुल श्रीर गुणों की श्रपेचा नहीं रखता, श्रीर न हृदय, बुद्धि से परामर्श करने के पश्चात् ही, किसी को श्रपनाता या त्यागता है । प्रेम तो स्वतः उद्भृत हो जाता है, शुद्ध श्रन्तःप्रेरणा के द्वारा )।"

''गुणों सं मान (सम्मान) उत्पन्न होता है, श्रौर सुजन-सेवा से गुण उत्पन्न होते हैं, तथा......सुजनों का उत्थान होता है।''

''सोवाणारुहणपरिस्समें ख.....' यह गाथा स्पष्ट नहीं है, इसीलिए इस ग्रन्थ के सम्पादक ने पार्दाटप्पणी में लिख दिया है, ''पुस्तकद्वयेऽप्येपा गाथास्फुटेव'' अर्थात् दोनो ही पुस्तको में यह गाथा अरुफुट है।''

"श्रन्य देवताश्रो को त्यागकर निद्रा की ही वन्दना करनी चाहिए, जिसके प्रसाद से दूर निवास करने वाले प्रिय से भी भेंट हो जाती है (स्वप्न में )।"

## 'साहित्यद्र्पण' की प्राकृत गीतियाँ

इस ग्रंथ के रचियता कविराज विश्वनाथ महापात्र हैं। ये उत्कल देश के

निवासी महाकिव चन्द्रशेखर के पुत्र थे। वहाँ च ग्रहारह भापात्रों का पूर्ण ज्ञान था। इनके कुल में पहले से विद्वान् होते त्राए थे। इनके प्रितामह ग्राचार्य नारायण किव पिएडत थे जिन्होंने अद्भुत रस को ही सब रसों की प्रकृति' मान लिया था। इस मान्यता से उनकी सूद्म विवेचना-शक्ति का पता चलता है। यद्यपि 'साहित्यदर्पण' श्रलंकारशास्त्र का प्रस्थान-ग्रंथ नहीं है तथापि अन्य प्रौद् अलकार-अन्थों (ध्वन्यालोक, काव्यप्रकाश ग्रौर रसगंगाधार) से इसकी विशेपता यह है कि इसमें प्रायः काव्य-सहित्य के सारे विपयों का श्राकलन कर लिया गया है तथा यह अन्य इतनी सरल भापा में, ऐसी सरल प्रतिपादन शेली में रचित हुआ है कि जिन साहित्य-श्रेमियों में संस्कृत भापा का गम्भीर पाणिडत्य नहीं है वे भी इससे पूरा-पूरा लाभ उठाकर अलंकार-शास्त्र का सामान्य स्वरूप सरलतापूर्वक हृदयङ्गम कर सकते हैं।

कविराज विश्वनाथ विश्वासानुसार वैष्ण्व थे ग्रौर इन्होंने ग्रपने को उत्कलराज का 'सान्धिविग्रहिक' भी कहा है। इसी पद पर इनके पिता चन्द्र-शेखर भी प्रतिष्ठित थे। इन्होंने ग्रपने इस ग्रन्थ में स्वर्श्वित इन ग्रन्थों का निर्देश किया है—

(१) राघव विलास, (२) कुवलयाश्चचरित (प्राक्कत काव्य), (३) प्रभावती-परिण्य (नाटिका), (४) चन्द्रकला (नाटिका), (५) प्रशस्तिरलावली (सोलह भाषात्रों में निवद्ध), (६) नरिंह विजय ग्रौर (७) काव्यप्रकाशद्र्पण (काव्य प्रकाश की टीका)। इनका समय १३ वीं-१४ वीं शती ईस्वी माना जाता है।

१. कविराज विश्वनाथ ने 'साहित्यदर्पण' मे प्रवन्ध को समाप्त करते हुए श्रपने को महाकवि चन्द्रशेखर का पुत्र कहा है—

श्री चन्द्रशेखर महाकविचन्द्रसूनु श्रीविश्वनाथकविराजकृतं प्रवन्वम् । साहित्यदर्पणममुं सुधियो विलोक्य साहित्यतत्त्वमिखलं सुखमेव वित्त ॥

<sup>-</sup>सा० द०, १०। ६६।

चमत्कारश्चित्तविस्ताररूपो विस्मयापरपर्यायः । तत्प्राण्यत्वञ्चासमद्वृद्धप्रिपतामह सहृदयगोष्ठीगरिष्ठकविपण्डितमुख्यश्रीमन्त्रारायणपादैरुक्तम् ।
तदाह धर्मदत्तः स्वग्रन्थे—

इस प्रन्थ में प्राकृत भाषा की कुल २३ गीतियाँ उपलब्ध होती हैं, जिनमें कुछ 'कुबलयाश्वचरित', 'रज़ावली' ख्रादि की ख्रीर ख्रियिकांस प्राचीन ख्रालङ्कार-प्रनथों में ख्रा चुकी हैं। शेष गीतियों में से कतियय यहाँ दी जा रही हैं—

तहते भत्तिपद्यता बहुए सञ्यंगवित्रभमा सद्यला । संसङ्द्रमुद्धभावा होइ चिरं जइ संहीर्गं पि ॥ —सा० द०, पृ १७६। परि० ३ ।

ग्वरिश्चतं जुञ्जजुञ्चलं अग्गोग्गं गिहिदसजलमन्थरिट्रिम्। श्रलेक्ख श्रापिश्रं विश्व खणमेत्तं तत्थ संठिश्रं मुञ्जसग्गं॥

—( क्षत्रलयाश्वचरित से ) सा॰ दा॰, परि॰ ३, प्र २०६।

कमलेण विद्यसिएण संजोएन्ती विरोहिएां ससिविम्बं। करत्रजलपल्लत्थमुही किं चिन्तसि सुमुहि अन्तराहिस्रहिस्रस्रा॥ —(विश्वनाथकविराज-रचित)सा॰ द॰, पृ॰ २२४, परि॰ ३।

जइ संहरिज्ञइ तमो घेष्पइ सद्यतिहि ते पात्रो । चक्षिति सिरे पसुवइ्गो तहिव ह इत्थीच जीच्यगं हरिस ॥

—( चन्द्रकला नाटिका ) सा॰ द॰, प्र॰ ४८२, परि॰ ६।

श्चोबहृइ उल्लहृइ सश्चरों कर्हिप मोहाश्चइ सो परिहृह । हिश्चरण फिहृइ लज्जाइ खुट्टइ दिहीए सा॥ ——(वि॰ ना॰ कविराज-रचित ) सा॰ द॰, पृ॰ ५८०, परि॰ ७।

एसो ससहरविम्बो दीसइ हेअंगवीणिपिएडो व्व । एहे अस्ससमोहा पडन्ति आसासु दुद्धधार व्व ॥

—सा॰ दृ॰. परि॰ ७, पृ॰ ६२८ (वि॰ ना॰ रचित)

"उस वधू के सर्वाङ्गों से विश्रम इतनी त्वरा हं प्रकट होने लगे कि सिखयाँ भी उसके प्रति सिन्दिग्व मावापन्न हो गई ।"

> रमे सारश्चमत्कार: सर्वत्राप्यतुमूयते । तच्चमत्कारसारत्वे सर्वत्राप्यद्मुतो रसः ! तस्मादद्भुतमेवाह कृती नारायणो रसम् ॥

—सा॰द॰, परि॰ ३।

गीतियों की पृ० सं० डा० सत्यव्रत सिंह द्वारा अन्दित 'हिन्दी साहित्य-दर्पण' से दो गई है।

"दोनों युवती और युवक ऑखों में ऑन् भरे हुए इस प्रकार निश्चत दृष्टि से एक नृत्यरे को देखतं करा भर खड़े रहे, मानो दोनो ही चित्रांक्ति हो ।"

'हि मुनुखि! करतल पर मुख रखकर तृने खिले हुए कमल को उन्ने विरोधी शशि-किन्न से मिला दिया। ऋब भला त् अन्तम् की होकर क्या कोच रही है ?''

'द्यारे तुम श्रन्यकार का संहार करते हो तथानि सभी लोग तुन्हारे चरण पञ्झते हैं श्रीर तुग रहते तो हो भगवान स्तमावन श्रिव की के सिर पर, तथानि तुम स्त्रियों का कीवन-हरण किया करते हो।'

"वह (विरहिणी नायिका) अपनी सेक पर करवरें बरलती रहती है, हाय-पैर परक्ती है, सारे काम छोड़ कर तुन्हारा ही चिन्तन करती रहती है, उसका हृदय फरा ला नहा है और लाल की मारी घीरता ने उसकी वेदना और भी बहा दी है (यह कविराक विश्वनाथ की ही निर्मिद गीति है, जिसे उन्होंने 'प्रतिकृत-वर्शल'' नामक काक्यगत दोप के उशहरण में रखा है।)

"यह चन्द्रमरङल मक्त्वन के पिर्ड के समान विखाई पड़ रहा है और ( नीचे की ओर बोकती ) उसकी किर्यों दूध की धारा के समान केंग से गिर रही हैं। ( इसे 'प्राम्यल' वेंग के उबाहररा में रखा गया है।)

विशेष—ग्रालङ्कारिकों में प्रायः सबने ( ग्रामन्ववर्धन हैंने दो-एक को हो इक्र ) प्राक्त की गीतियाँ प्राचीन गायाओं ग्रयवा श्रम्य नाटककारों से ली हैं; किन्तु विश्वनाथ कविराज ने स्वर्रचित गीतियों को देकर प्राञ्चत गीतिक साहित्य के विकास की स्वना दी हैं।

## 'रसगंगाघर' की श्राकृत गीतियाँ

'रसर्गगाघर' के रचांयता है अनेक शास्त्रों के प्रकास्त विद्वान् आचार्य-प्रवर परिवतराज सगन्ताथ । अपना परिचय इसी अन्य में इन्होंने निम्नांलांखत दो हुन्हों में दिया है—

१. 'वर्णानां रसानुगृख्यविपरीतत्वं प्रतिकृतत्वन् ।'

<sup>—</sup>साद्द, परित्छ।

२. 'प्राम्यत्नमदमोवित्तपु।'

<sup>-</sup>वहो, परिव्छा२१।

श्रीमज्ज्ञानेन्द्रभिच्चोरधिगत - सकल - त्रह्म - विद्याप्रपञ्चः काणादीराच्चपादादिप गहनिगरो यो महेन्द्रादवेदीत् । देवादेवाध्यगीष्ट स्मरहरनगरे शासनं जैमिनीयं शोषाङ्कप्राप्त - शेषामलभणितिरभूत्सर्वविद्याधरो यः ॥ —रस० गं०, श्रानन ११२ ।

पाषाणाद्पि पियूषं स्यन्दते यस्य लीलया। तं वनदे पेरुभट्टाख्यं लच्मीकान्तं महागुरुम्॥ — वहीं, आ० १।३।

' जिस (जगन्नाथ ) ने श्रीमान जानेन्द्र भित्तु से समग्र ब्रह्मविद्या (वेदान्त) का विस्तार हस्तगत किया, महेन्द्र से कणाद श्रौर गौतम की गम्भोर उक्तियाँ (वैशेषिक श्रौर न्याय) समर्भी, कामार्गर शिवजी के नगर (काशी) मे देवादेव (खंडदेव उपाध्याय) से जैमिनीय शास्त्र पढ़ा श्रौर शेषावतार (महर्षि पतञ्जिल) की निर्मल उक्तियाँ (पाणिनि की श्रष्टाध्यायी पर लिखा गया 'महाभाष्य') 'शेष' (वीरेश्वर शास्त्री, जिनकी उपाधि 'शेप' थी) के उत्सङ्ग में प्राप्त की श्रौर इस प्रकार जो सारी विद्यात्रों का धारण करने वाला हुआ ( अर्थात् वेदादि का पारङ्गत विद्वान् हुआ)।

''जिसकी लीला से (शिक्ता ऋौर सङ्गति से) पत्थर से भी (सुक्त जैसे जड़ वा मन्दधी व्यक्ति से भी) ऋमृत (मधुर काव्य-धारा) प्रवाहित होता है, उस महागुरु (पिता तथा शिक्तक दोनों ही) लक्षीकान्त (पिरडतराज की माता लक्षी देवी के पित) पेरुभट्ट की मै वन्दना करता हूँ।"

इस कथन से यह स्पष्ट है कि इनकी माता का नाम लद्मी देवी श्रौर पिता का नाम पेरुभट्ट था श्रौर श्रपने श्रद्धितीय विद्वान् पिता से ही इन्होंने साहित्य श्रादि शास्त्रों की शिक्ता पाई थी। इसके साथ-साथ इन्होंने वेदान्त, वैशेपिकदर्शन, न्यायदर्शन, मीमांसा तथा न्यानरण शास्त्र सब मे पूर्ण पारिडत्य प्राप्त कर लिया था। 'पाषाणादिप पीयूपं स्यन्दते' उक्ति से जगन्नाथ ने श्रपनी पीपूषविष्णी काव्य-रचना की श्रोर संकेत किया है।

ये तैलङ्ग ब्राह्मरण थे। सभी विद्यात्रों में निष्णात अपने पिता से समग्र विद्यात्रों का अध्ययन करने के अनन्तर भी कतिपय शास्त्रों का मन्थन तत्तत् शास्त्र के प्रकांड विद्वानों का शिष्यत्व स्वीकार करके किया। तदनन्तर जयपुर में संस्कृत-विद्यालय की स्थापना करके वहीं शिच्चा-कार्य ग्रारम्म किया। इस वीच इन्होंने ग्ररवी ग्रोर फारसी भापाएँ भी सीखकर उनके ग्रन्थों का ग्रालोडन किया। कहते हैं कि जयपुर में दिल्लों से ग्राए हुए एक विद्वान् काजी को इन्होंने विवाद में परास्त किया ग्रोर उसी की प्रेरणा से तत्कालीन वादशाह शाहजहाँ ने इन्हें ग्रपने दरवार में वुलाकर इनका पूर्ण सम्मान किया। वादशाह ने ग्रपने दरवार में इन्हें 'पिएडतराज' की उपाधि दी। इनकी ग्रुवावस्था वहीं वीतीं श्रोर वहीं इन्होंने शाहीवंश की किसी यवनानी युवती से प्रेम-विवाह भी कर लिया। इनके जीवन का ग्रन्तिम समय मथुरा में ही वीता। इनकी 'गंगालहरी' की रचना से ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रान्तिम जीव-नवेला में ये काशों में ही रहे।

ये स्वभाव के उग्र ग्रौर बड़े ही स्वाभिमानी न्यक्ति थे। तत्कालीन बड़े-बड़े विद्वानों को भी इनके सम्मुख शास्त्र-चर्चा का साहस नहीं होता था। ग्रप्पय दीन्तित ग्रौर इनको लेकर ग्रानेक जनश्रुतियाँ विद्वत्समाज में प्रचलित हैं। उनकी ग्रानेक मान्यताग्रों का इन्होंने 'रस-गंगाधर' में ग्रानेक स्थलों पर पांडित्यपूर्ण खंडन किया है। भट्टोजिदीन्तित के प्रसिद्ध व्याकरण-ग्रन्थ भनोरमा' के खंडन में इन्होंने 'मनोरमाकुच-मर्दन' नामक व्याकरण-ग्रन्थ की रचना की। इनकी श्रानेक गवांक्तियाँ विद्वत्समाज में प्रचलित हैं। 'रसगंगाधर' के समान पांडित्यपूर्ण ग्रन्थ संस्कृत-साहित्य में दूसरा नहीं है। ध्वनिकार के प्रति तो इन्होंने ग्रादर प्रदर्शित किया है किन्तु मम्मट मट्ट की ग्रानेक मान्य-ताग्रों का डटकर सयुक्तिक खंडन किया है। इस ग्रन्थ के दो ही 'ग्रानन' (परिच्छेद। उपलब्ध हैं, शेप तीन नहीं मिलते। कुछ विद्वानों का कहना है कि यह ग्रन्थ उसके हाथों पूरा नहीं हो सका था। इस ग्रन्थ में उदाहरण इन्होंने स्वरचित ही रखे हैं ग्रौर इसके लिए गर्व का श्रनुभव भी किया है। इसमें सन्देह नही कि यह ग्रन्थ ग्रमीर चिन्तन एवं मनन के परिणाम-

१. शास्त्राएयाकलितानि नित्यविधयः सर्वेऽपि सम्भाविता, दिल्लीवल्लभपाणिपल्लवतले नीतं नवीनं वयः।

२. सम्प्रत्युजिमतवासनं मधुपुरीमध्ये हरिः सेव्यते, सर्वं परिडतराजराजितिलकेनाकारि लोकाधिकम् ॥

<sup>—</sup> भामिनीविलास, शान्तविलास, ४५ ।

३. निर्माय।नूतनमृदाहरणानुरूपं काव्यं मयात्र निहित्तं न परस्य किञ्चित् ।

कि सेव्यते सुमनसां मनसाऽपि गन्धः कस्तूरिकाजननशक्तिभृता मृगेण ॥

— रसगंगाधर, श्रानन १ ।

स्वरूप निर्मित हुआ है। इसके श्रातिरिक्त इनके निम्नलिखित ग्रन्थ श्रौर पाए जाते हैं—

(१) ग्रमृतलहरी, (२) ग्रासफिवलास ( 'काव्यमाला' प्रकाशन वम्बई से इसका त्रुटित ग्रंश ही प्रकाशित हो सका है ), (३) करूणालहरी, (४) चित्र-मीमांसा-खंडन, (५) जगदाभरण ( शाहजहाँ के पुत्र दाराशिकोह का वर्णन ), (६) पीयूपलहरी (इसी को 'गंगालहरी' कहते हैं ), (७) प्राणाभरण, (८) मामिनीविलास, (६) मनोरमाकुचमर्दन, (१०) यमुनावर्णन ग्रीर (११) लद्दमीलहरी।

स्वरचित कविताएँ ही देने के आग्रह के वारण 'रसगंगाधर' मे अधिक प्राक्त गीतियाँ भी नहीं आ पाईं। कुल मिलाकर तीन ही प्राक्टत गीतियाँ दोनों आननों में मिलती हैं, जिनमे एक 'गाहा सत्तसई' की 'भम धम्मिश्र वीसत्थो....' है, जिसे ध्वनिकार ने उद्धृत किया है, शेप यहाँ दी जा रही हैं —

> श्रोिएणइं दोब्बलं चिंता श्रलसंतर्णं सणीसिसत्रम्। मइ मंदभाइणीए केरं सिंह! तुह वि परिभवइ॥ —रस॰, श्रानन १।

> ढुंढुं णंतो हि मरीहसि कंटककित्र्याइं केत्र्यइवणाइं। मालइकुसुमसिन्च्छं भमर भमंतो ण पावहिसि।। —वही, स्रानन २।

"हे सिख ! सुभ मंदभागिनी के लिए तुभे भी जागरण, दुर्वलता, चिता, ख्रालस्य ग्रीर निःश्वास ग्रादि कप्ट दे रहे हैं (मै समभ गई हूँ कि तू मेरे प्रियतम के साथ रमण करके ग्राई हैं, ये सारे लच्चण उसके प्रति तेरे प्रेम के सूचक हैं)।

"हे भ्रमर! तू इस कॉटो से भरे वेतकी के वन मे गूँ-गूँ करता मर जायगा, किन्तु लाख भटकने पर भी यहाँ मालती के फूल के समान फूल नहीं पा सकेगा ( अन्योक्ति स्पष्ट है । )।"

## संरक्त का रबच्छन्द गीतिकाल्य

वैदिक गीतियों के ज्ञन्तर लोकिक सस्कृत में भी गीतियों की रचना प्रचुर परिमाण में कियों के द्वारा स्वच्छन्द रूप से होती रही है और ज्ञाज तक होती ज्ञा रही है। कि वे-हृद्य का सद्योजात भावोद्देग इन गीतियों में सुरच्चित कर दिया जाता है, इसीलिए जो भावों की तीत्रता स्वच्छन्द गीतियों में मिजती है वह प्रवन्ध में बहुत ही कम स्थलों पर मिल पाती है। दृश्य प्रवन्धों में ज्ञावश्य ही वैमी भावाभिष्यक्त गीतियों का ज्ञभाव नहीं रहता जैसी स्वच्छन्द काव्य-च्चेत्र में मिलती हैं। हम दृश्य काव्यों की गीतियों का उल्लेख ज्ञाने चलकर यथास्थान करेंगे, पहले स्वच्छन्द गीतियों का ही विकास दिखाया जायगा। लोकिक मंस्कृत की स्वच्छन्द गीतियों के, विकास शाती से पूर्व लिखे गए, संग्रह ज्ञाज मिलते नहीं और बहुत से इधर के ऐसे मुक्तक काव्य भी उपलब्ध नहीं होते; हाँ, महाकवियों के कुछ गीत ज्ञालङ्कार-प्रन्थों में इधर-उधर विखरे मिलते हैं। मुक्तक गीतियों के विकास-क्रम को दिखाने के लिए हमे उन कित्यय उपलब्ध गीतियों के पथ से ही ज्ञाने बहना होगा।

#### पाणिनि

पाणिनि को लेकर विद्वत्समान में काफी मतभेद हैं। कोई-कोई विद्वान् किव-पाणिनि को वैयाकरण-पाणिनि से भिन्न मानते हैं, उनमें पुरातस्ववेत्ता डॉ॰ मंडारकर , श्रार पीटर्सन महोदय प्रमुख हैं। किन्तु वैयाकरण-पाणिनि के किन होने के जो तर्क उन्होंने दिए हैं, वे युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होते। उनका कहना है कि वैयाकरण पाणिनि के काल तक इस प्रकार की प्रौद काव्य-रचना नहीं होती थी, जैसी उनके नाम से सम्बद्ध रचनाश्रों में उपलब्ध होती है; किन्तु यह कथन श्रपना कोई प्रौद श्राधार नहीं रखता। वेदों में भी काव्यात्मक स्कियां श्रानल्य मात्रा में उपलब्ध होती हैं, वाल्मीकीय रामायण तथा महाभारत में उच कोटि की काव्य-कला के दर्शन होते हैं। तब से लेकर कालिदास के समय तक वैसी विशिष्ट रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं, इसीसे

१. दिच ए। का प्राचीन इतिहास । — डॉ॰ भएडारकर

कित्पय पश्चिमी विद्वानों को इस विषय में सन्देह हुआ है। किव-शिरोमणि कालिदास के पूर्व अवश्य ही उच्च कोटि की किवताएँ होती रहीं, जिसकी भूमि पर आकर वे अप्रतिम काव्य-सर्जना में समर्थ हुए, अन्यथा वैसी किवताओं की सम्भूति असम्भव होती। पाणिनि की अप्रध्यायी जैसे लच्चण-प्रनथ की रचना भाषा की अत्यन्त समुद्धावस्था में ही सम्भव हुई और यह भी स्मरण रखना होगा कि उनके पूर्व भी ऐन्द्र, चान्द्र आदि अनेक व्याकरण-ग्रंथों की सृष्टि हो चुकी थी।

हाँ, इस माहेश्वर व्याकरण की तीव ज्योति. के समत्त वे सब हतप्रभ हो गए। वैयाकरण किव नहीं हो सकता, इस कथन में कोई अकाट्य युक्ति नहीं है। इसीलिए डा॰ श्रोफेक्ट श्रौर डा॰ पिरोल ने किव पाणिनि को वैयाकरण पाणिनि से श्रीभन्न माना है। श्रोहर्प प्रकांड दार्शनिक होते हुए भी उच्च कोटि के महाकिव थे। अतः जब तक दोनों की भिन्नता का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता तब तक उन्हें अभिन्न ही मानना पडेगा।

महर्षि पाणिनि को 'टाच्चीपुत्र' के नाम से भी ग्रन्थकारों ने श्रिमिहित किया है। पतञ्जलि ने ग्रपने महाभाष्य, में श्रानेक बार इन्हें दाच्चोपुत्र ही कहा है। 'सदुक्तिकण्मित' नामक संग्रह-ग्रन्थ में महाकवियों में 'दाच्चीपुत्र' का भी नाम सादर रखा गया है—

> सुबन्धो भक्तिने क इह रघुकारे न रमते, धृतिर्दाचीपुत्रे हरति हरिचन्द्रोर्ऽाप हृदयम् । विशुद्धोक्तिः शूरः प्रकृतिमधुरा भारिविगिर-स्तथाप्यन्तर्मोदं कमपि भवभूतिर्वितनुते ॥ — सदुक्ति० ।

इनके 'नाम्बवती विजय' नामक काव्य का उल्लेख श्रनेक विद्वानों ने किया है, किसी-किसी ने इसे 'पाताल-विजव' भी कहा है। रुद्रट-रचित 'काव्यालङ्कार' के प्रख्यात टीकाकार महात्मा निम साधु ने उसके वाक्यगुण दर्शक इस छन्द—

श्चन्यूनाधिकवाचक-सुक्रम-पुष्टार्थ-शब्दचारुपद्म् । चोदच्चममचूर्णं सुमतिर्वाक्यं प्रयुञ्जीत ॥

—कान्यालङ्कार, श्रध्या०२। CI

१. सर्वे सर्वपदादेशा दाचीपुत्रस्य पाणिनेः । — महाभाष्य १।१।२० ।

की व्याख्या करते हुए कहा है-

''शन्दग्रहण्मपशन्दिनरासार्थम् । श्रपशन्दिनरासश्च यद्यपि न्युत्पत्तिद्वारेणैवक्वतस्तथापि महाकवीनामप्यपशन्दपातदर्शनात्तिरासादरख्यापनाय
पुनरिभयोगः । तथाहि पाणिनेः पातालिकाये महाकान्ये—'सन्ध्यावधृं
गृह्यकरेण्' इत्यत्र गृह्यित क्तो ल्यत्रादेशः । तथा तस्यैव कवेः—'गतेऽर्धरात्रे
परिमन्दमन्दं गर्जन्ति यत्पादृषि कालमेघाः । श्रपश्यती वत्सिमवेन्दुविम्बं
तन्छवरी गौरिव हुद्धरोति ॥ इत्यत्र 'पश्यती' इदं लुप्त'न्ती' नकारं
पदम् ।''— कान्यालद्धार, श्रध्या० २, पृ० १२ ।

श्रर्थात् रुद्रट ने 'शन्द'इसीलिए कहा जिससे किव अपशन्द के प्रयोग से बचें। िकन्तु ऐसा करने पर भी महाकिवयों के कान्यों में भी अपशन्दों के प्रयोग देखने में आते हैं। पाणिनि जैसे महाकिव के 'पातालिविजय' महाकान्य में 'गृह्य' शन्द का प्रयोग हुआ है, जो 'क्ल्वा' प्रत्यय के स्थान पर 'ल्यप्' आदेश कर देने के कारण अशुद्ध है ('गृहीत्वा' होना चाहिए था, 'गृह्य' नहीं)। उसी किव ने एक अन्य छन्द में 'अपश्यती' शन्द का प्रयोग किया है, जब कि होना चाहिए था, 'अपश्यन्ती'।

इसके श्रातिरिक्त महाकि श्राचार्य राजशेखर ने एक श्लोक में किव श्रीर वैयाकरण पाणिनि को एक ही कहकर प्रणाम किया है। महाकिव चेमेन्द्र ने पाणिनि को उपजाति छन्द का सिद्ध लेखक घोषित किया है।

इनके कितपय पुटकल छन्द इतस्ततः स्कि-संग्रहों, कोश-ग्रन्थों तथा श्रलङ्कार-ग्रन्थों में देखने को मिलते हैं। उनमें कौन-से इनके प्रवन्ध काव्य के श्रीर कौन से स्वच्छन्द हैं, यह कहना किंटन है। उद्धृतकर्ताश्रों ने जहाँ इनके महाकाव्य का नाम लेकर उद्धृत किया है, वहाँ तो स्पष्ट है किन्तु श्रन्थत्र के लिए कुछ कहना किंटन है, तथापि यहाँ हम उनकी कितपय मुक्त

नमः पाणिनये तस्मै यस्मादाविरभूदिह । आदी व्याकरण काव्यमनु जाम्बवतीजयम् ।।

<sup>-</sup>राजशेखर (स्वितमुक्तावली)

२. स्पृहग्राीयत्वचरितं पाणिनेरुपजातिभिः। चमत्वारैकसाराभिरुद्यानस्येव जातिभिः॥

<sup>-</sup>स्वृत्ततिलक, विलास १।३०।

गीतियाँ उद्धृत करते हैं, जिनके उद्धृत करने के पूर्व 'पातालविजय' वा 'जाम्बवती विजय' नाम निर्दिष्ट नहीं है ।

उपोढरागेण विलोलतारकं तथा गृहीतं शशिना निशामुखम्। यथा समस्तं तिमिरांशुकं तया पुरोऽपि रागाद्गलितं न लिन्नतम्।। —ध्वन्या०, उद्योत १ में तथा 'त्र्यलङ्कारसवंस्व' में समासोक्ति के उदाहरण-स्वरूप उद्धृत।

निरीत्त्य विद्युन्नयनैः पयोदो मुखं निशायामभिसारिकायाः। धारानिपातैः सह किन्तु वान्तश्चन्द्रोऽयमित्यार्ततरं ररास॥ —'अलंकारसर्वस्व' में उद्घत

गतेऽर्धरात्रे परिमंद्मंद्ं गर्जन्ति यत्प्रावृिष कालमेवाः। स्रपश्यती वत्समिवेन्दुविम्वं तच्छर्वरी गौरित्र हुंकरोति ॥ —नमिसाधु की स्र० स० की टीका मे, पृ० १२

ऐन्द्रं धतुः पाण्डुपयोधरेण शरद्वधानार्द्रनखत्तताभम् । प्रसादयन्ती सकलङ्कमिन्दुं तापं रवेरप्यधिकं चकार ॥ —श्रलङ्कारसर्वस्व, पृ० ११७ पर उद्धृत

"श्रत्यन्त लाल चन्द्रमा ने ( श्रनुराग से पूर्ण चन्द्र रूपी नायक ने ) चञ्चल तारों से शोभित ( नायिका के चञ्चल नेत्रों वा तारकों से शोभित ) निशामुख को ( निशा-नायिका के मुख को ) इस प्रकार पकड़ लिया कि उसने ( निशा ने, पद्मान्तर में नायिका ने ) श्रत्यन्त रिक्तम श्राभा के कारण ( प्रेम के कारण ) यह जाना भी नहीं कि कब उसका श्रन्धकार ( रूपी वस्त्र सरक कर ) नीचे जा पड़ा।"

"वादलों ने अपने विद्युत्-नयनो से रात में जो अभिसारिका नायिका का मुख देखा तो इस भ्रम से आर्त विलाप करने लगे कि चन्द्रमा ही हमारी वेगवती वर्षा की धारा में नीचे जा गिरा है।"

"वर्षा ऋतु में श्राघी रात के समय चारों श्रोर काल-मेघ जो मन्द-मन्द गर्जन कर रहे हैं उसे सुनकर ऐसा प्रतीत होता है मानो रात रूपी गाय चन्द्रविम्ब रूपी श्रपने वछड़े को न देखकर हुङ्कार कर रही हो।"

"शरद् रूपी नायिका अपने श्वेत बादलों रूपी स्तनो पर इन्द्रधनुष रूपी नखत्त्त घारण करके कलंकी ( जार ) चन्द्रमा को रिभा रही है और रिव रूपी अपने पित के ताप को (ईर्ष्यां चनाकर ) और बढ़ा रही है।" इस प्रकार का उद्यकोटि का कान्य किसी महाकिन की प्रतिभा का ही परिणाम हो सकता है। ये भले ही किसी महाकान्य के अन्तर्गत अधित हों तथापि इन्हें पूर्वापर प्रसङ्घ से सर्वथा असम्प्रक्त कर देने पर भी स्वच्छंद गीतियाँ कह सकते हैं।

## पाणिनि और कालिदास के बीच स्वच्छन्द काव्य

पाणिनि का समय विद्वानों ने ई॰ पू॰ सातवीं शती के आसपास निश्चित किया है। किन्तु जिस प्रकार पाणिनि के कुछ फुटकल पद्य ही यत्र-तत्र उपलब्ध होते हैं उसी प्रकार इस मध्यवतीं काल का कोई काव्य मिलता नहीं, न तो प्रवन्ध और न स्वच्छन्द गीति-संग्रह। केवल कुछ फुटकल पद्य ही उदाहरण्स्वरूप कितप्य ग्रंथों मे मिल जाते हैं। सर्वाधिक पद्य और पद्य-खंड महाभाष्य' में उद्धत किये गए हैं। इस ग्रन्थ का रचना-काल १५० वर्ष ईसा से पूर्व ठहरता है; अतः उद्धत पद्य और पद्यांश अवश्य ही इस काल से पूर्व के रचित होगे। भाव्यकार वर्रुचि नामक कि द्वारा रचित किसी काव्य की भी सूचना दी है। ग्राचार्य राजशेखर ने भी वरुचि के किसी 'कर्छा-भरण' नामक काव्य का उल्लेख एक पद्य में किया है, वह यह है—

यथार्थता कथं नाम मा भूद् वररुचेरिह। व्यथत्त कण्ठाभरणं यः सदारोहणप्रियः॥

—सूक्तिमुक्तावली

महाभाष्य में उद्भृत कवितान्त्रो तथा स्कि-संग्रहो में प्रथित प्राचीन किंवि-तान्त्रो से इतना स्पष्ट है कि संस्कृत में भी काव्य-सृष्टि कभी श्रवरुद्ध नहीं हुई । महिंप पाणिनि से लेकर महाकिव कालिदास तक द्रार्थात् विक्रम-संवत् से पूर्व छः सौ वपों के बीच संस्कृत में काव्य-सर्जन वरावर होता रहा, यद्यपि गौतम- वुद्ध के व्यापक प्रभाव से पालि भाषा को विशेष प्रोत्साहन मिला। ईसा के पूर्व बौद्ध युग में भी कभी संस्कृत काव्य की घारा श्रवरुद्ध नहीं हुई, तथापि श्रनेक काव्य-ग्रन्थ विलुत श्रवश्य हो गए। संस्कृत काव्य के उत्कर्ष को देखकर ही बौद्ध किंव श्रश्यक्षेष ने, जो कुषाण-सम्राट् किंविक के समय में थे (ईसा की प्रथम वा द्वितीय शती के संस्कृत में काव्य-रचना को श्रीर 'वुद्धचरित' के द्वारा बौद्ध मत के प्रचार पर बल दिया श्रीर उन्होंने लोक-विश्रुत किंव-कुल-

गुर कालिदास की काव्य-शैली का अनुसरण किया। कालिदास ने नाटक, प्रबन्ध काव्य, सबन्व और स्वच्छन्द दोनो प्रकार के गीतिकाव्यों की उच्च कोटि की रचनाएँ प्रस्तुत कीं। स्वच्छन्द गीतियों के संप्रहों के विषय में, उनके कालिदासकृत होने मे, आधुनिक विद्वानों को सन्देह है, मैं ऐसी गीतियों की चर्चा यहाँ कर देना आवश्यक समभता हूँ।

## कालिदास की स्वच्छन्द गोतियाँ

कालिदास का समय—भारत में प्राचीनकाल से चली आती अनुशु-तियों से प्रतीत होता है कि महाकवि कालिदास विक्रमादित्य की सभा के प्रमुख रतन थे। उनकी सभा के नवरत्नों की चर्चा में यह श्लोक उद्धृत किया जाता है—

धन्वन्तरिः चपणकामरसिंहशङ्कु वेतालभट्टघटखर्परकालिदासाः । ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेः सभायां रत्नानि वै वररुचिर्नवविक्रमस्य ॥ — ज्योतिर्विदाभरण ।

इस पद्य में जिन नव नामों का उल्लेख है, उनमें दो को छोड़कर श्रौर कोई दो भी एककालीन नहीं हैं तथापि कतिपय विद्वान् इसे प्रामाणिक मानने को तथर दिखाई पडते हैं। जिस प्रकार मनोरखन के लिए ऐसी-ऐसी कहानियाँ गढ़ी गई जिनमें कालिदास, दरखी, भवभृति श्रादि को भोज की सभा में ला एकत्र कर दिया गया, उसी प्रकार नव विविध चेत्रों के विद्वानों को यहाँ एक साथ लाकर रख दिया गया है। श्रातः यह श्लोक प्रमाणकोटि में नही रखा जा सकता। डा० कीथ ने घटकपर को कालिदास का समकालीन माना है। इसके पूर्व कि हम देखे कि कालिदास विक्रम की सभा में थे, हमें इस बात पर विचार करना श्रावश्यक हो जाता है कि कालिदास जिस विक्रम की सभा में थे वह कौन है श्रीर कव हुश्रा था। डा० फर्युसन का कहना है कि विक्रम सम्वत्, ५४४ ई० में उज्जियनी-नरेश, विक्रम हर्ष ने कोरूर के युद्ध में शकों को परास्त करने के उपलच्य में प्रचलित किया श्रीर इसे श्रादरखीय बनाने के विचार से इसका समय ईस्वी सन् से ५७ वर्ष पूर्व रखा। किन्तु इस बात का कोई युक्तियुक्त उत्तर उनके पास नहीं कि क्यों उस सम्राट् ने श्रपने प्रवित्त संवत् को ६०० वर्ष

१. देखिए, History of Samskrit Literature, Part II, 9।

<sup>3.</sup> Indian antiquary; 1876, P. 182 I

पीछे घकेल दिया! श्रव विकम हर्प के भी पहले के कितपय शिलालेखों के मिल जाने से, जिन पर विकम संवत् श्रांकित है डॉक्टर फर्गुसन का श्रनुमान-प्रमाण श्रपनी व्यर्थता स्वतः प्रकट कर देता हैं। प्रसिद्ध पुरातत्त्वविद् डॉक्टर फ्लीट ने कुपाण-सम्राट् किनष्क को इस सवत् का प्रवर्तक श्रानुमित किया था, किन्तु उसके वंश का संवत् श्रलग ही परम्परा से चला श्राता था, यह एक इतिहास-स्वीकृत वात है, उसके संवत् का नाम सप्तिपं संवत् था। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल का मत है कि जैन गाथाश्रो श्रीर लोकक्थाश्रों का नायक विकमादित्य गौतमीपुत्र शातकिं अपाधि धारण नहीं की, दूसरे श्रान्ववंश का सत्रहवाँ सम्राट् 'हाल', जो सम्भवतः प्रथम शती ईस्वी में था, वह विकमादित्य से पूर्ण परिचित है, जैसा कि उसके प्राकृत गाथाश्रों के प्रसिद्ध संग्रह-ग्रन्थ 'गाहा सत्तर्सई' की इस गाथा से स्पष्ट है—

संवाहणसुहरसतोसिएग देन्तेण तुह करे लक्खम्। चलगोग विक्रमाइत्तचरिश्रँ श्रगुसिक्खिश्रं तिस्सा॥

—गा॰ स॰, श६४।

श्रार्थात् भृत्यो द्वारा शत्रुश्चों के परास्त होने से प्रमुद्ति होकर विक्रमादित्य ने एक-एक भृत्य की लाख-लाख मुद्राएँ दीं। इस गाथा मे इसके रचयिता का नाम नहीं दिया गया है, तथापि इतना तो स्पष्ट है कि हाल से पूर्व विक्रम हो चुका था। ग्रतः जब ग्रान्ध्रवंश के सत्रहवे राजा से पूर्व विक्रम हो चुका था तब गौतमीपुत्र शातकिर्णि जो उस वंश का तेईसवॉ राजा था, विक्रमादित्य कैसे हो सकता है ? ग्रातः डाक्टर जायसवाल के मत की निस्सारता स्वतः सिद्ध है।

सिकन्दर के ब्राक्रमण के समय मालव ब्रौर चुद्रक गण्संघ ने यूनानियो का सामना किया था ब्रौर उसी युद्ध में सिकन्दर बुरी तरह घायल हो गया था। पश्चिमोत्तर भारत पर मौर्य-सम्राटों की हीनवीर्यता के समय वाख्ती-जाति

२. मन्दसोर का शिलालेख, उत्कीर्ण लेख सख्या १८, ग्रीर कादी-ग्रिभिलेख, इिएडयन ऐरिटवर्नेरी, वर्ष १८७६, पृ० १५२ । मन्दसोर का शिलालेख मालव-संवत् ५२६ का तथा कावी-ग्रिभिलेख वि० सं० ४१० का है ।

<sup>3.</sup> Journal of Bihar and Orissa Research Society, Vol. 16, 1930.

ने ग्रानेक ग्राक्रमण किए, मालव ग्रापने पूर्व स्थान से रालपूताना की राह मध्य-मारत चले ग्राए ग्रोर वहीं उन्होंने ग्रापना उपनिवेश बनाया। उजियनी के ग्रास-पास खुदाई में कुछ ऐसे सिक्के मिले हैं जिन पर 'मालवाना जयः' ग्रांकित है, लिपि ब्राह्मी है। अब यह बात सिद्ध हो चुकी है कि जो संवत् मालव प्रदेश में प्रचलित हुग्रा, वह मालवगण का ही है।

वाख्त्री चाति के पश्चात् भारत पर शक चाति के श्चाकमण् हुए। उनकी सेना सुराष्ट्र की शह अवन्ति आकर की छोर वदी। मालवगण के प्रमुख विक्रमादित्य के नेतृत्व में ग्रानेक गर्गों ने उनका सामना किया ग्रौर उन्हें मार भगाया। इस विजय में मालवगण का प्रामुख्य था, श्रतः 'शकारि' उनका विरुद् हुआ। कालान्तर में गणों का अन्तर्थान होने पर यह विरुद् प्रवल पराक्रमी मालवगणाधिपति विक्रमादित्य के नाम के साथ संलग्न हो गया। शकों की पराचय एक महती ऐतिहासिक घटना थी, इसी लिए अपनी गौरवशालिनी विजय को चिरस्मरणीय रखने के लिए विक्रमादित्य ने मालव-संवत् का प्रवर्तन किया। यह संवत् भी कालान्तर में विक्रम संवत् के नाम से प्रसिद्ध हो गया । यह विजय ईस्वी सन् से ५७ वर्ष पूर्व प्राप्त हुई थी। गुतवंशीय ख्रनेक सम्राटों ( चन्द्रगुत ख्रौर स्कन्दगुत ) की भाँति मालवगणमुख्य की उपाधि 'विक्रमादित्य' नहीं यी: श्रिपितु वही उनका नाम ही था। उनके श्रमाधारण शौर्य्य श्रौर पराक्रम, ख्रद्भुत विद्या-प्रेम ख्रौर दानशीलता तथा न्याय-कोशल ख्रौर प्रशासन-क्मता की व्यापक प्रसिद्धि के ही कारण गुप्तवंशीय नरेशों ने उन्हीं के नाम से ग्रापने को विभृषित किया।

#### कालिदास का आश्रयदाता

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के भ्तपूर्व ग्रध्यन्न स्वर्गाय पं॰ केशवप्रसाद मिश्र के पास उपलब्ध 'ग्रभिज्ञानशाकुन्तल' की एक हस्त- लिखित प्रति में, जो ग्रगहन सुदी ५, संवत् १६६६ वि॰ की प्रतिलिपि के रूप में तैयार की गई है, नान्दी के पश्चात् स्त्रधार के कथन से पता चलता

<sup>?.</sup> Indian Musium coins, Vol. I, P. 162.

२ मालवानां गर्णस्थित्या जाते शतचतुष्टये । त्रिनवत्यधिकेऽन्दानामृतौ सेव्यघनस्वने ॥

<sup>—</sup>वत्समट्टि, मन्दसोर का शिलालेख ।

है कि कालिदास के इस नाटक का ग्राभिनय सर्वप्रथम 'विक्रमादित्य साहसाक्क' की परिपद् में हुग्रा था। स्व॰ जयशंकर प्रसाद' ने ग्रपने स्कन्दगुप्त नाटक की भूमिका में मिश्रजी के पास वाली शाकुन्तल की प्रतिलिपि का उल्लेख करके उसका पाठ भी दे दिया है। इस पाठ से यह स्पष्ट हो जाता है कि कालिदास जिस विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करते थे, वे सम्राट् न होकर 'गएमुख्य' ही थे। शाकुन्तल की एक प्राचीन प्रति में स्त्रधार का कथन इस रूप में मिलता है—

"सूत्रधारः—श्रार्ये इयं हि रसभावविशेप-दीन्नागुरोर्विक्रमादित्य-स्याभिरूपभूयिष्ठा परिषत् । श्रत्याश्च कालिदासप्रथितवस्तुना नवेना-भिज्ञानशाकुन्तन्तनामधेयेन नाटकेनोपस्थातव्यमस्माभिः। तत्प्रतिपात्रमा-धीयतां यत्नः।" —जीवानन्द विद्यासागर संस्करण्, कलकत्ता, १९१४।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कालिदास विक्रमादित्य की सभा के अन्यतम रत्न थे श्रोर वह विक्रमादित्य सम्राट्न होकर गणमुख्य थे तथा मालवगण के गणमुख्य थे श्रोर उनकी उपाधि 'साहसाङ्क' थी।

कालिदास के ग्रंथों के श्रनुशीलन से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि वे विक्रम के ही श्राश्रय मे थे। 'विक्रमोर्वशीय' नाटक का नायक पुरूरवा है, किन्तु कालिदास ने जान-बूभ कर उसे 'विक्रम' ही नाम दिया है। चित्ररथ पुरूरवा को देखकर कहता है—

"दिष्ट्या महेन्द्रोपकारपर्याप्तेन विक्रममहिस्ना वर्धते भवान्।" —विक्रमो॰, श्रङ्क १ ।

नियतमुभयलोकानुग्रहश्लाघनीयै:

१. "सूत्रधारः—ग्रार्थे रसभावविशेपदीचागुरोः विक्रमादित्यस्य साहसाङ्कश्याभि-रूपभूयिष्ठेयं परिषत् । ग्रस्याञ्च कालिदासप्रयुक्तेनाभिज्ञान-शाकुन्तलनवेन नाटकेनोपस्थातव्यमस्माभिः ।" —नान्द्यन्ते । भवतु तव विडौजाः प्राज्यवृष्टिः प्रजासु त्वमपि विततयज्ञो विज्ञिणं भावयेथाः । गणशतपरिवर्तेरवेमन्योन्यकृत्यं——

<sup>—(</sup> भरतवाक्यम् ) -स्कन्दगुप्त, भूमिका

यहाँ 'विक्रममिहम्ना' शब्द सामिप्राय प्रयुक्त हुन्ना है। इस कथन के म्यागे फिर चित्रस्थ पुरूरवा की विनम्रता से भरी वात सुनकर कहता है—

"युक्तमेतन् । अनुत्सेकः खलु विक्रमालंकारः ।''—विक्रमो॰, श्रं॰ १।

ग्रर्थात् विक्रम रूप ग्रलङ्कार निरिभमान होता ही है। विक्रम की शोभा ही विनीतता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विक्रम' शब्द से कालिदास को बो प्रेम हैं वह ग्राथ्रयदाता के नाम के ही कारण ।

महाकवि ग्रश्वघोष ने 'बुद्धचरित' मे इन्हों की शैली का ग्रमुकरण किया है। पदयोजना ग्रौर भावविधान दोनों मे वे कालिदास के ही शिष्य हैं। मुख्य रूप से उन्होंने रखुवंश ग्रौर कुमारसम्भव का ग्रमुसरण किया है, तथापि कालिदास का काव्योत्कर्ष उनमें नहीं मिलता। ग्रव तक के पाश्चास्य ग्रौर श्रनेक पौरत्य विद्वानों की काल-निर्णय सम्बन्धी विभिन्न मान्यताएँ मालव-गण्मुख्य विक्रम का पता चल जाने पर निर्मूल सिख हो गई हैं, इसमें तिनिक भी सन्देह नहीं।

## स्वच्छन्द गीतियों के कर्त्ता कालिदास

किव-गुरु कालिदास जब अपनी अनुलनीय प्रतिभा के कारण अत्यन्त विख्यात हां गए तब अनेक पश्चाद्वतीं किवयों ने उनके अभियान को प्रहण करके उसी प्रकार अपने कां गौरवान्त्रित अनुभव किया जिस प्रकार 'विक्रमा-दित्य' नाम धारण करके अनेक पश्चाद्वर्ती सम्राटों ने अपने को कृतकत्य समभा। अनेक ग्रंथ कालिदास-विरचित कहे जाते हैं, जिनमें अनुसंहार, श्रृङ्कारतिलक, श्रुतत्रोध, नलोदय, घटकर्पर आदि प्रमुख हैं। इनमें 'घटकर्पर' तो विक्रम के सभा-रत्न एतन्नामा किव का ही कहा जाता हैं, तथा 'नलोदय' के रचिता वासुदेव (समय, दसवीं सदी ईस्त्री) सर्वविदित हो गए हैं, शेप ग्रंथों के रचितात्रों का कोई पृथक नाम उपलब्ध नहीं हो सका है। यदि वासुदेव ने अपने को कालिदास के नाम से ख्यात करना चाहा हो तो कोई विस्मय की बात नहीं हैं, क्योंकि यमक अलकार का सुन्टर प्रयोग कालिदास में ही सर्वप्रथम उपलब्ध होता है और वह भी एक सर्ग के ५४ श्लोकों में नैरन्तर्य के साथ। अध्वक्षिर काब्य के भी कालिदास के नाम से

देखिए 'रघुवंश' महाकाच्य का नवम सर्ग । उदाहरखार्थ— कु मुम जन्म ततो नवपल्लवस्तदनु पट्पदकोकिलक्जितम् । इति यथाक्रममाविरभून्मघुद्गुं मवतोमवतीर्थं वनस्थलीम् ।।

<sup>--</sup>रघु०, सर्ग धारद।

प्रसिद्ध हो जाने में यही रहस्य है। मेरे पास सन् १८७३ में कलकत्ता से बाबू भवनचन्द्र यासक द्वारा मुद्रित ग्रौर प्रकाशित 'काव्यसंग्रह' के दो भाग हैं. जिनमें प्रथम भाग में 'शृंगार तिलक', 'ऋतुमंहार', 'श्रुतबोध' श्रौर नलोद्य इन चारों को कालिदासकृत कहा गया है। किन्तु जब इनकी कविताश्रों को महाकवि की प्रख्यात कृतियों के समच रखते हैं तब इनकी निष्प्रभता यथार्थता की स्वतः साद्धिणी वन जाती है। महाकवि राजशेखर ने तीन कालिदासों का स्पष्ट उल्लेख किया है-

> एको न जीयते हन्त कालिदासो न केनचित्। श्रङ्गारे ललितोद्गारे कालिदासत्रयी किमु।।

-सृक्ति-मुक्तावली

ग्रर्थात् एक ही कालिदास से बढ़कर कोई कवि नहीं हो सका फिर तीन-तीन कालिदासों के श्रद्धारात्मक ललित उदगारों का तो कहना ही क्या !

मे यहाँ 'ऋतुसंहार' श्रौर 'शृङ्गारतिलक' की कतित्य गीतियाँ दे रहा हूँ, ये दोनों ही काव्य मुक्त गीतियों के संग्रह हैं। जब तक किसी मुल नाम का पता न चले, इन्हें कालिदास की ही रचना कहा जायगा, चाहे ये किसी कालिदास नामधारी की हो। कुछ विद्वान् इन्हें कालिदास की प्रारम्भिक रचनाएँ मानते हैं, किन्तु इसमे तनिक भी सन्देह नहीं कि इनकी कुछ गीतियाँ श्रत्यन्त ललित श्रीर भावपूर्ण हैं-

## ऋतुसंहार से

(शरद्वर्णन)

काशांशुका 'विकचपद्ममनोज्ञवक्त्रा सोन्मादृहंसरवन् पुरनादरम्या, । श्रापक्वशालिरुचिराननमालयांष्टः भ प्राप्ता शरन्नववधूरिव रूपरम्या ॥ चञ्चन्मनोज्ञसफरीरसनाकलापाः पर्यन्तसंस्थितसिताग्डजपंक्तिहाराः । नद्यो विशालपुत्तिनान्तनितम्वविम्वा<sup>२</sup> मन्दं प्रयान्ति प्रमदा । प्रमदा इवाद्य ॥

१. 'ललितातनुगात्रयष्टिः' २. 'पुलिनोरुनितम्बविम्वा' —काव्यसंग्रह, भाग १।

<sup>&#</sup>x27;समदाः'

<sup>---</sup>कालिदास-ग्रन्थावली, सं०पं०सीताराम चतुर्देदो ।

कहार पदमञ्जल्लानि मुहुर्विवुन्वै-स्तन्यक्षमाद्विकशीतल्यामुपेतः । स्वक्रस्टबर्ल्यादित्यां पदमः प्रमादे पञ्चरस्यक्तित्यां पदमः प्रमादे ॥

-रागः १, ३, १५१

विष्ठ के बस्त पहनका विते करत के मुक्कानी, उत्तर हैं हों की बोती में तुर्गे की मनोहर कार्त उठाती हुई और पके हुए बार की तदकती बालियों की मुकी राष्ट्रविक्ती घरद सुद्ध रस्य तत्वादी नवहतू के समार आरहे।

'चन्चन मञ्जीतों श्री कार्यती उहतका दूर तक गाँव में देंगे हुए एवंद दिहंगीं का हार घरणा कार्य दिशान तथें के जीचे नित्यमां घर्ती भन्न महियाँ योवनेत्सन दुवतियों के नमान आज चर्ती जा गई। हैं (अपने नियतम सप्तर में नित्यने के लिए)!

िदन बन्हर, बमल और बुई के दुनों को हिलाना और उनके नाथ में अविक शीनन होका उनों की नोकों जा लगी हुई और की दूरी को अधित करके प्रताकल नारियों के हृदय में मिनन की कामना उनक कर रहा है। 1

## 'सङ्गत्तिकक्ष' मे

यह के व स्थातमास्य-कमतं ताकरवनीताननं कोर्ग्डिकेरिता व नेवसकां विस्माल्यरेवालकप्। कातायः स्तमकव्यकस्यानं अन्त्रंकायाने-कावानामका इनाय विकित्त रस्यं स्त्रो निर्मितम्।' ये ये स्वस्तमेत्रसेव क्रमते प्रायन्ति देवालकित्।' ते सर्वे सहवा मजीत सुत्रगं प्रस्थातस्मीसुनः। त्वक्रकास्त्रवनेवस्त्रसम्बद्धायान्तिकता स्वयं क्रिस्यवस्त्रम्। सोर्ग्वेन रतः स से स्वस्तिकीरित व श्रूष्वे शावस्त्रक्रमती शस्त्रक्रया सामान्तोई गता।

१, व्याननमृहिति हर्गेन्याम् ।'—शब्द्यहेह, मार १।

## वालाऽहं नवयोवना निशि कथं म्थातव्यमस्मद्गृहे सायं सम्प्रति वर्तते पथिक हे स्थानान्तरं गम्यताम ॥

—१**, ५,** ११।

"कामिनी की दोनो मुजाएँ कमल-नाल हैं, मुख कमल है, लावएयपूर्ण लीला (हाव) ही जल हैं, नितम्ब-निम्ब तीर्थ-शिलाएँ हैं, ग्रांखे मछिलिया हैं, केश सेवार हैं ग्रोर स्तन चकवा के जोड़े हैं। इस प्रकार कामदेव के बार्णों की श्रामिन से दग्ध पुरुषों के श्रावगाहन के लिए (ताय-शान्ति के लिए) ब्रह्मा ने कामिनी की एक रमणीय सरोवर ही बना दिया है।

"जो लोग दैवयोग से कमी एक भी खड़ान कमल पर बैठा देख लेते हैं वे प्रख्यात राजा हो जाते हैं, किन्तु हे मुग्धे ! यह कितने आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे मुख-कमल पर नेत्रों के दो-दो खड़ानों को जो लोग देख लेते हैं वे कामदेव के बाखों से ब्याकुल हो जाते हैं!

'हे पिथक! मेरा पित न्यापार के कार्य से विदेश चला गया। उसकी बात तक नहीं सुनाई पड़ रही है ( उसका कुछ पता ही नहीं है )। मेरी सास आज सबेरे अपने दामाद के घर चली गई। में सोलह वपों की नवयुवती घर में ध्रकेली हूँ। फिर तुम रात मे हमारे घर कैसे रह सकते हो ? श्रव सॉफ भी हो गई है, अतः और कहीं चले जाओ। ( सारी स्थिति को बताकर तक्णी ने अपनी निर्मिन्न ऐकान्तिकता का परिचय देकर पिथक को रुक जाने का संकेत किया)।"

[ यह गीति ध्विन काच्य का सुन्दर उदाहरण है । ]

'शङ्कारतिलक' में कुल इक्कीम गीतियाँ हैं स्त्रीर सभी शङ्कार रस से निर्भर हैं।

## 'घटकप्र' की गीतियाँ

घटकर्पर के विषय में उनकी जीवनी से सम्बद्ध कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता । विद्वानों में उनके समय के विषय में मतभेद हैं । प्रो॰ जैकोबी का कहना है कि घटकर्पर का काव्य कालिदास से प्राचीन है। बॉ॰ कीथ इससे

१. देखिए, 'रामायण', पु० १२६।

चार्मत नहीं हैं, वे बैकें में का खरडन करते हैं। उनका कहना है कि उनके खमय में यमक काब्यों की बड़ी प्रतिष्ठा थी, इसी कारण घटक पर को ऐसा काव्य लिखने का प्रोत्साहन मिला और उन्होंने अपने काव्य द्वारा एक आदर्श स्थापित (किया। इसी काव्य-निर्माण के बल पर उन्हें विक्रमादित की सभा के नवरलों में स्थान निला। कीथ के कथनातुसार इनका 'नीतिसार' नामक एक। प्रन्थ भी है। वे कालिदास के 'नेवजूत' से 'बटक पर' काव्य को बहुत बटिया मानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 'स्थातिर्विद्यामरण' का वह पद्य ही कीथ को मान्यता का आधार है, विसमें नवरलों के नाम गिनाए गए हैं; किन्तु इतिहास के प्रमाणों द्वारा निराधारता स्वतः स्पष्ट है। को हो, इस कि के विषय में कोई प्रामाणिक उल्लेख आज तक उपलब्ध नहीं हो सका है। एक मान्य 'वटक पर' काव्य हा, विसम कुत बाईस गातियां हैं,

<sup>1.</sup> That the work is earlier than Kalidasa is deduced by Jacobi from the fact of this boust which letter was uct justified; if, however, the poem when first written set a model in this form of composition then it might be preserved when it had ceased to be pre-emirent on the score of its originality. This conjecture seems wholly implansible; no example of a test being preserved as a literary curiosity is known, and Ghatkarpar evidently was ranked higher by Indian taste than by modern opioion, for he was made one of the "Nine jewels" of vikramaditya's court as contemporary of kalidasa.

<sup>-</sup>History of Sanskrit Literature, by kieth, Part II,

<sup>2.</sup> Much less is Ghatakarpar in twentytwo stanzas who describes how a young wife at the begining of the rains sends a message by the cloud to her absent busband, a situation reverse of that described in meghadvita.

<sup>-</sup>History of Sanskrit Literature, by kieth, part II.

मिलता है। इसमें कोई नववधू श्रापने प्रवासी पित के पास वादल से सन्देश मेलती है। कालिदास ने पित की श्रोर से पत्नी को सन्देश मेला है, इस किन ने उनके विपरीत कल्पना की है। मेघदूत में एक कथा की कल्पना है, जिससे वह सदन्य गीतिकाव्य हो गया है; इसमें वैसी कोई कथा-कल्पना नहीं है, इसीलिए इसे मेंने स्वच्छन्ट गीतिकाव्य ही माना है। किन के हृदय-पत्त को चमत्कारप्रियता ने द्वा लिया है, इसीलिए गीति की श्रारमा इसमें नहीं श्रा पाई है। प्रियतमा (नारी) के कोमल करुए भावों का उद्गार जहाँ श्रापेक्तित था वहाँ किन ने श्रपना मन वेल-चूटे काढ़ने में लगा दिया है, इसलिए घटकपर को महान् गीतिकारों में प्रतिष्ठित स्थान नहीं मिल सका। में इस काव्य के कितपय पद्य यहाँ नमूने के रूप में रख रहा हूँ, कलाप्रिय चनों का इनसे श्रावश्य ही मनोरञ्जन होगा—

चित्रं प्रसाद्यति सम्प्रति कोपितानि, कान्तामुखानि रतिवियहकोपितानि **उत्कर्**ठयन्ति पथिकाञ्जलदाः स्वनन्तः, शोकः समुद्भवात तद्वनितास्वनन्तः ॥ - घ० क० ५। हंसपंक्तिर्राप नाथ सम्प्रति प्रस्थिता वियति मानसं प्रति । चातकोऽपि तृपितोऽम्बु याचते दुःखिता पथिक सा प्रिया च ते।।१ - ६। कि कृपाऽपि तव नास्ति कान्तया, पारुडुगरुडपिततालकान्तया । शोकसागरजलेऽच पातिताम त्वद्गुणस्मरणमेव पाति ताम् ॥ -११। कुसुमितकुटजेपु काननेपु प्रियरहितेपु समुत्सुकाननेपु । वहति च कलुपे जले नदीनाम किमिति च मां समवेच्से न दीनाम्। - १३। तासामृतः सफल एव हि या दिनेप सेन्द्रायुधाम्बुधरगर्जितदुर्दिनेपु।

१. मिलाइए, 'मेघदूत' - पूर्वमेघ ११।

### रत्युत्सवं प्रियतमेः सह मानयन्ति मेवागमे प्रियसखीश्च समानयन्ति ॥ —२० ।

"कामकेलि में जिन कामिनियों ने मान घारण किया था उन्हें बादल प्रियों के करहों से लगा दे रहे हैं। ये बादल गर्जन करते हुए, पिथकों को (प्रवासियों को) घर चलने के लिए उत्तुक बना रहे हैं और विरहिणियों के हृदय में अपार शोक उत्पन्न किए दे रहे हैं।

"(हे मेय! प्राणपित से मेरी श्रोर से कहना) हे नाथ! हं शें की पंक्ति भी श्रव श्राकाश-मार्ग से मानस सरोवर की श्रोर चल पड़ी है, प्यासा पपीहा भी श्रव पानी की याचना कर रहा है, वह तुम्हारी र्झा, हे परदेशी! श्रत्यन्त दुःखिता हो गई है (तुम्हारे दर्शन की प्यासी उसकी श्रॉखें व्याकुल हैं, इसों को देखकर तुम भी श्रपने घर शीय काश्रो)"।

"तुम्हारी प्रिया के पियराए हुए गालों पर घुँवराली लटों के छोर लटक रहे हैं, तुम्हें उस पर क्या तिनक भी दया नहीं आती? शोक-सागर में गिरी हुई तुम्हारी प्रिया की रक्षा तुम्हारे गुणों की याद ही कर रही है ) तुम्हारे गुणों की रस्सी के सहारे वह शोक-सागर में हुवने से बची हुई है )।

"वनों में चारों थ्रोर गिरिमिल्लिकाऍ फूर्ज़ों से लद गई हैं, विरिहिणियों के हृद्य की व्यथा उनके म्लान मुख को देखकर स्पष्ट हो जाती है। निद्यों के मटमेले बहते जलप्रवाह को देखकर क्यों तुम मेरी दीन-इशा का थ्रनुमान नहीं कर पाते ?

'उन्हीं के लिए यह ऋतु ग्रानन्द्यदायिनी है, जो विजली के साथ गर्जन करते हुए बादलों की वेला में ग्रपने वियतमां के साथ काम-महोत्सव मना रही हैं। बादलों के ग्राने पर सिखयाँ भी एक दिन में एक वर्ष का ग्रानन्द प्राप्त कर लेती हैं।''

काव्य के अन्त में बादल अपने गम्भीर गर्जन द्वारा (मानों) उसे आश्वस्त करता है, कि तेरा पति शीव ही आ जायगा।

#### समीक्षण

'घटकर्पर' काव्य की कल्पना निश्चित रूप से 'नेववृत' को देखने के पश्चात् हुई है। बादलों को देखकर यहाँ विरहिशी कहती है, 'निवृशोन परदेश-सेविना, मारियप्यथ हतेन मां विना।' फिर वह हंध, चातक, मोर ख्रादि पित्त्यों श्रीर कुटज-पुष्पो तथा बाद की निद्यों के नाम गिनाती है श्रोर वाक्चातुर्य से ग्रापनी व्यथा व्यक्त करती है श्रोर श्रन्त में बादल उसका सन्देशवाहक बनने की स्वीकृति भी प्रदान करता है। ऐसी स्वीकृति श्रादि की कल्पना मेघदूत के ग्रन्त में जोड दिये गए प्राच्ति कृतों में मिलती है। यमक के निवन्धन में भी किसी प्रकार की विशिष्ट रमणीयना दृष्टिगोचर नहीं होती, जैसी कि 'रघुवंश' के नयम सर्ग में सहज ही उपलब्ध है। इसका रचियता निश्चय ही निम्न कोटि का किये है। 'मेघदूत' जैसी रचना प्रस्तुत करने की श्रयमर्थता के ही कारण उसके विपरीत कथा-कल्पना किये को करनी पड़ी श्रोर उस महाकिं के सहश प्रतिभा श्रीर भावुकता के श्रभाव में 'यमक' का श्राध्य प्रहण करना पढ़ा। भावुक जनो का इस रचना द्वारा परितोप नहीं हो सकता, चमत्कार- प्रेमी चन भले टी कुछ देर तक बाह-बाह करे।

# भर्वहरि के शतक

#### कवि-परिचय

भर्तृहिर की ख्याति जितनी लोक-व्यापिनी है, उतनी विक्रमादित्य के ख्रातिरिक्त स्यात् ही किसी दूसरे व्यक्ति की हो। ये लोक-जीवन में किव के रूप में ख्यात न होकर संन्यस्त योगी के रूप में ही ख्यात हैं। उत्तर-प्रदेश के पूर्वी जिलों मे खेतो की फसलें हो जाने पर भीख माँगते हुए योगी अुरुड-के भुरुड गेरुए कपड़ो में कन्धे पर फोली लटकाए घूमते दिखाई पड़ते हैं। वे विशेष रूप से भरथरी ख्रीर गोपीचन्द के ही गीत घर-घर घूमकर गाते ख्रीर जनता को प्रभावित करते हैं। पत्नी के ख्रविश्वास से ही इन्हे वैराग्य हुद्या या ख्रीर ख्रपना राज-सिंहासन छोड़कर ये वन मे चले गए थे, यह ख्रनुश्रुति ख्राज भी ज्यों की त्यों चली ख्रा रही है। भर्तृहरि का यह पद्य भी उपर्युक्त रहस्य से युक्त वताया जाता है—

याख्चिन्तयामि सततं मिय सा विरक्ता, साप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः । श्रस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिद्दन्या धिक्ताख्च तख्च मदनख्च इमाख्च माख्च ॥—नीतिशतक, २ ।

इसमें नारी-पुरुष के पारस्परिक विश्वासघात पर जो खेद प्रकट किया गया है, उसी को राजा भर्तृहरि के विराग का जनक कहा जाता है। 'मरथरी' के गीत गानेवाले योगियों की एक जाति ही है, जो ग्राजकल मुसलमान धर्माव-लम्बी है श्रीर ग्रन्य गृहस्थों की भाँति पारिवारिक जीवन विताती है तथा खेती भी करती है। परम्परा में इसे 'भरथरी' के गीत प्राप्त हैं, ग्रतः विना किसी ठोस प्रमाण के हम इसे यों ही फ़ूँक मार कर उड़ा नहीं सकते। इस विषय में पूरी छानवीन की ग्रावश्यकता है। मैं कुछ वर्ष पूर्व काशी से कितियय मित्रों के साथ चुनार के ऐतिहासिक स्थल देखने गया था। वहाँ का प्रसिद्ध किला जब मैं देखने गया तब वहीं के निवासी मेरे एक मित्र ने वताया कि यहाँ (चुनार में) बृद्ध जन ऐसी ग्रनुश्रुति कहते हैं कि जब महाराज भर्तृहिर विरागी होकर वन में चले गए, तब उनके छोटे भाई विक्रमादित्य

ने, जो उनके पश्चात् सिंहासनासीन हुए थे, उनकी खोज में चारों श्रोर श्रादमी दौड़ाए । उन दिनों चुनार (चरणाद्रि) एक घोर वन था। खोजते हुए कुछ सैनिक उसी पहाड़ी पर पहुँचे जिस पर श्राज दुर्ग श्रविश्यत है श्रोर उन्होंने वहीं भर्नृहिर को समाधि में लीन देखा। सम्राट् को इसका समाचार दिया गया श्रोर उन्होंने वहीं पर एक हद दुर्ग बनवाया। कालान्तर में वह दुर्ग भिन्न-भिन्न नृपतियों के हाथों में पडता हुश्रा पृथ्वीराज के समय में चन्देल नरेशों के हाथ में श्राया श्रोर यहीं महोवे के प्रसिद्ध वीर 'श्राल्हा' का विवाह राजकुमारी 'सोनमती' ('श्राल्हखएड' काव्य की 'सोनवॉ') के साथ तुमुल युद्ध के पश्चात् हुश्रा। भर्नृहिर का निवास-मन्दिर श्रोर सोनमती का कच्च उन्होंने मुक्ते दिखाया। इस श्रनुश्रुति पर पूरी खोज की श्रावश्यकता है। भर्नृहिर के काव्यों से यह स्पष्ट है कि उन्होंने बहुत विस्तृत लोक-ज्ञान सिक्षत किया था।

इनके काव्य-संग्रहों के देखने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये प्रख्यात श्रद्धीतवाद के विश्वासी थे। किगुण शिव में इनकी पूर्ण श्रास्था थी। वुद्धदेव को इन्होंने महापुरुषों में श्रन्यतम कहा है। एहस्थ-जीवन श्रथ्या विशुद्ध वेराग्य का जीवन इन्हें विशेष प्रिय है, इधर-उधर दोनों श्रोर दौड़ना श्रथम कोटि के लोगों का काम है। इन्होंने जो काव्य-रचना की है वह किं श्रासन पर बैठ कर नहीं, श्रिषतु एक सम्बुद्ध महापुरुष के रूप में लिखी है, श्रर्थात् इनकी किवता एक ऐसे व्यक्ति को लिखी प्रतीत होतों है जो भावों

१. दिक्कालाद्यनविच्छिन्नानन्तिचिन्मात्रमूर्तये ।
 स्वानुभृत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे ॥

<sup>—</sup>नीतिशतक, १। वैराग्य०, १।

२. चूडोत्तंसितचारुचन्द्र-कलिका चञ्चिछ्छा भास्वरो लीलादग्ध विलोलकामशलभः श्रेयोदशाग्रे स्फुरन् । श्रन्तःस्फूर्ज्जंदपार मोहतिमिर प्राग्भारमुच्चाटयन् चेतःसद्मिन ्योगिनां विजयते ज्ञानप्रदीपो हरः ॥ —वैराग्य०, २ ॥ "....चेतश्चुम्बितचन्द्रचूडचरण्ध्यानामृतं वर्तते ॥" —वैराग्य०, ९५ ॥

३. ''....नीरागेपु जिनो विमुक्तललनासङ्को न यस्मात्परः ॥

<sup>—</sup>शृंगार०, ७१।

४. 'एका नारो सुन्दरी वा दरी वा ।।" —नीति० ६९।

पर शासन करता है श्रौर जो ज्ञान-लोक का निवासी है। ये लोक-व्यवहार-दत्त, लौकिक प्रण्य के परिणाम के पूर्ण ज्ञाता, निर्विकल्प समाधिलीन ब्रह्म-विलासी श्रौर लोकमञ्जलकामी महापुरुष थे। भर्नु हिर ने शुद्ध सत्साहित्य का सर्जन किया है, जिसकी उपयोगिता सर्वमान्य है। रूथ्यक श्रादि श्रमेक महान् श्रालङ्कारिको ने इनकी कविताश्रो को श्रपने प्रन्थो में सम्मान्य स्थान दिया है। इनकी भाषा प्रसादगुणमयी तथा भाव श्रत्यन्त हृदयहारी हैं, यही कारण है कि इनकी कविता लोगो के जिह्नाग्र पर निरन्तर निवास करती है।

इनके रचे तीन शतक पागे जाते हैं, नीतिशतक, शृङ्गारशतक श्रौर वैराग्यशतक। नीतिशतक मे ऐसे नीतिमय श्लोक हैं, जिनके द्वारा मनुष्य लोकाराध्य हो सकता है। व्यावहारिक ज्ञेत्र के ज्ञान की पूर्णता इसमें पाई जाती है। यह एक ऐसा स्कि-संग्रह है, जिसे विद्वज्जनो को कर्यठस्थ रखना चाहिए, क्योंकि इसका एक एक पद्य श्रमृल्य रत्न है, सम्राट् से लेकर जन-साधारण तक इन्हे श्रपना कर कीर्तिमान् वन सकते हैं। ये साहित्य, सङ्गीत तथा श्रन्य कलाश्रो में निष्णात प्रतीत होते हैं, इसीलिए इन्होंने तारस्वर से घोषणा कर दी—

> साहित्य-सङ्गीत-कला-विहीनः साज्ञात्पशुः पुच्छविपाणहीनः। तृगात्र खादत्रपि जीवमान-स्तद्भागधेयं परमं पशूनाम्॥ —नीति०, १२।

स्रर्थात् साहित्य, सङ्गीत तथा श्रन्य कलाश्रों से जो सर्वथा स्ननभिज्ञ है, वह विना पूँछ श्रोर सींग का पशु है। यह तो पशुस्रो का सौभाग्य ही समभो कि वह उनका भोज्य घास नहीं खाता (यिद वह भी घास खाता तो पशु वेचारे भूखो मर जाते)।

भर्तृ हिर ने मानव-जीवन के भौतिक श्रौर श्राध्यात्मिक दोनो पत्तों के उत्कर्ष पर वल दिया है, दोनों में से किसी एक की उपेत्ता नहीं की है। यही भारतीय संस्कृति का प्राचीन श्रादर्श-स्वरूप भी है। सामान्यतया इन्होंने श्रानुभवों को ध्यान में रखने की प्रेरणा श्रापने शतको द्वारा दी है—

- (१) दुर्जनो की ग्रापरिवर्तनीयता,
- (२) विद्वान् ग्रौर ज्ञानी की ग्रादरणीयता,
- (३) नारी का स्वभाव-चाञ्चल्य तथा हठ,

- (४) कुलटा ग्रौर वेश्या का त्याग,
- (५) सद्गृहिग्गी विपयक-रति की उत्तमता,
- (६) वैराग्य की सर्वोत्क्रष्टता, श्रौर
- (७) भाग्यवाद ।

इनके निदर्शक कतिपय गीत यहाँ दिए जा रहे हैं।

## (१) दुर्जनों की अपरिवर्तनीयता

शक्यो वारियतुं जलेन हुतभुक् छत्रेणसूर्यातपो-नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगर्दभौ। व्याधिर्भेपजसंग्रहेश्च विविधेर्मन्त्रप्रयोगैर्विपं सर्वस्योपधमस्तिशास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्योपधम्॥

—नीति०, ११।

"जल से ग्राग नुफाई जा सकती है, छाते से घूप व्यर्थ की जा सकती है, मत्त गजराज तेज ग्रंकुश से, डंडे से बैल ग्रौर गधे दवाश्रो से रोग ग्रौर नाना प्रकार के मन्त्रों से विष शान्त किया जा सकता है। सभी कोई न कोई शास्त्र विहित ग्रोपिध है किन्तु मूर्ख को मूर्खता से रोकने की कोई दवा नहीं है।"

## विद्वान् को आदरणीयता

शास्त्रोपस्कृतशब्दसुन्दरिगरः शिष्यप्रदेयागमा-विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभोर्निर्धनाः । तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयो ह्यर्थं विनापीश्वराः कुत्साः स्युः परिरक्षिका हि मणयो यैरर्घतः पातिताः ॥ —नीति०, १५ ।

"शास्त्रविहित शब्दों से जिनकी वाणी सुन्दर हो गई है, शिष्यों की शिद्धा के योग्य न्याय, वेदान्त त्रादि त्रागम जिनके पास हैं, ऐसे विद्वान कि जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर निवास करते हैं, उस राजा की ही मूर्खता का प्रकाशन होता है, क्योंकि किंव तो धन के बिना भी सर्व समर्थ होते हैं। बहुमूल्य मिण का घटकर मूल्य लगाने वाला जौहरी हो मूर्ख कहा जाता है, मिण को दोषी नहीं कहा जा सकता।"

#### नारी-स्वभाव

उन्मत्त-प्रेम-संरम्भादारभन्ते यदङ्गनाः । तत्र प्रत्यूहमाधातुं ब्रह्माऽपि खलु कातरः ॥

-- ऋंगार०, ५१।

स्मितेन भावेन च लज्जया भियापराङ्मुखैरर्धकटा — वीचाणैः।
वचोभिरीष्यीकलहेन लीलया
समस्तभावैः खलु वन्धनं स्त्रियः॥ — ऋं०,८।
लीलावतीनां सहजाः स्वभावास्त एव मृहस्य हृदि स्फुरन्ति।
रागो निलन्या हि निसर्गसिद्धस्तत्र श्रमत्येव मुधा पडंघिः॥ — ऋं०,११।
एताश्चलद्दलयसंहृति-मेखलोत्थभङ्कारन्पुररवाहृत-राजहंस्यः।
कुर्वन्ति कस्य न मनो विवशं तरुग्यो
वित्रस्तमुग्धहृरिणीसहृशान्तिपतैः॥ ऋं०९।

''उन्मत्त प्रेम के अविश में नारियों जिस कार्य की आरम्भ कर देती हैं, उसमें बाधा डालने में ब्रह्मा भी असमर्थ हो जाता है।

"मंद-मंद मुस्कान से, लज्जा से, भय से, मुख फेरने से, ऋर्षकटाल द्वारा देखने से, ईर्ष्यामय कलह से ऋौर लीला से, चाहे जिस भी रूप में हो, कामिनियों के सभी भाव पुरुषों के लिए वन्धन ही हैं।

'तरुशियों का जो सहज स्वभाव है वही मूढ़ों को पागल बना देता है (देखना, चलना, श्रादि), जैसे कमिलनी में ललाई प्रकृत्या होती है तो भी भौरा उसे श्रपने लिए ही ससक्तकर व्यर्थ चक्कर लगाता फिरता है।

"चूड़ियों की भनकार ग्रौर करधनी की मधुर ध्वनि को उठाती हुई ये राजहंसी रूपी युवितयाँ उरो हुई हरिणी के चंचल दृष्टिपात को ग्रपनी ग्राखों में रखे क्षिके मन को वशीभृत नहीं कर लेतीं?"

भर्तृ हिरे या तो सुन्दिरयों में स्वेच्छ्रया रमण करनेवाले राजा के जीवन की प्रशंसा करते हैं अथवा संन्यस्त योगी और विरागी की, इससे इस श्रनुश्रुति को बल मिलता है कि ये पहले बड़े ही विभवशाली राजा थे श्रीर श्रन्त में योगी हो गए। 'श्रुद्धार शतक' के श्रन्तर्गत भी बहुत-सी विरागमयी गीतियाँ मिलतो हैं, जिससे प्रतीत होता है कि धीरे-धीरे इनका मन विराग की श्रीर श्राकृष्ट होता गया श्रीर श्रन्त मे इन्होंने घोपणा कर दी—

किं वैदैः स्मृतिभिः पुराण-पठनैः शास्त्रैर्महाविस्तरैः स्वर्गप्रामकुटी-निवास-फलदैः कर्मक्रिया-विभ्रमैः। मुक्त्वैकं भव-बन्ध-दुःख-रचना-विष्वंस-कालानलं स्वात्मानन्दपद-प्रवेश-कलनं शेषा विणय्दृत्तयः।।

—वैराग्य॰, ६७ ।

ऋर्थात् वेद, स्मृति, पुराण, शास्त्रादि का ऋध्ययन व्यर्थ है, स्वर्गप्राप्ति के निमित्त किये गए कर्म निरर्थक हैं, एकमात्र सांसारिक दुःखप्रद वन्धनो को कालाग्नि के समान ध्वंस करने वाले ऋात्मानन्द प्रदायी ऋद्यय ज्ञान-लोक में प्रवेश करने को छोडकर और सब कुछ विणिग्वृत्ति के ऋतिरिक्त और कुछ नहीं है।

### कुलस्त्री-विपयक रति की प्रशंसा

प्राङ्मामेति मनोरमागतगुर्णं जाताभिलापं ततः सत्रोडं तदनुश्लथोद्यतमनुप्रत्यस्तधैर्य्यम्पुनः। प्रेमार्द्र स्पृहणीयनिभररहः क्रीडाप्रगल्भं ततो निःशङ्काङ्गविकर्पणाऽधिकसुखं रम्यं कुलस्त्रीरतम्॥

—श्रुङ्गार०, ६२ ।

'पहले 'नहीं नहीं' का कहना जो मुन्दरी का सहज गुण है, फिर श्रिभिन्ताप न्यक्त करना. तदनन्तर लज्जा के साथ शिथिल-सा उद्योग धीरे-धीरे धैर्य का छूट जाना, फिर प्रेमाद्र हो जाना, पुनः मनचाही एकान्त कीडा की प्रगल्भता श्रीर श्रन्त में एक-दूसरे के शरीर से लिपट जाना, ये क्रियाएँ क्रमानुसार जिस कुलस्त्री-रित में सम्पन्न होती हैं, वही श्रेष्ठ श्रीर मनोहारिणी रित है।"

१. देखिए, 'प्र्यंगारशतक' की १५, १६, २०, ६४, ६६ वी तथा 'वैराग्यशतक' की ९५ वी म्रादि गीतियाँ।

एतत्काम-फलं लोके यद्द्वयोरेकचित्तता। अन्यचित्ते कृते कामे शवयोरिव सङ्गमः॥

—শূলাर৹, ४६।

"जब रित-काल में पुरुष श्रीर नारी में एकचित्तता हो तभी सम्भोग को सफल समभाना चाहिए, श्रन्यथा यदि दोनों के चित्त परस्पर श्रनुरक्त नहीं हैं तो उसे दो मदों का ही सङ्गम कहा जायगा।"

## वैराग्यशतक

इनकी गीतियाँ यों तो सर्वत्र ही अत्यन्त चुटीली और मार्मिक हैं तथापि वैराग्य के विषय में जिस असाधारण प्रतिमा का प्रदर्शन इन्होंने किया है, वह अन्यत्र बहुत कम किवयों में मिल पाती हैं। बात यह है कि ये स्वयं आत्माराम योगी थे। पहले इन्होंने योगी होने की कामना की, विरक्त-जीवन की स्पृह्णीयता ने इन्हें मुग्ध किया, इच्छानुसार जीवन का इन्होंने वरण किया और अन्त में समाधिस्थ हो परब्रह्म में लीन हो गए—

> स्फुरत्स्फार-ज्योत्स्ना-धविततते कापि पुलिने सुखासीनाः शान्तध्वनिषु रजनीषु चुसरितः। भवाभोगोद्दिग्नाः शिवशिवशिवेत्यार्तवचसा कदा स्यामानन्दोद्गतवहुलवाष्पप्लुतदृशा ॥

--वै०, ३४।

मातर्मेदिनि तात मारुत सखे तेजः सुबन्धो जलं भ्रातव्योम निबद्ध एव भवतामन्त्यप्रणामाञ्जलिः। युष्मत्सङ्गवशोपजात सुकृतोद्रेकस्फुरन्तिर्मल् ज्ञानापास्त-समस्त-मोहमहिमा लीये परे ब्रह्मणि॥

-वै॰, ७१।

''विकीर्ण होती हुई दिगन्त न्यापिनी चिन्द्रका से उज्ज्वल गंगाजी के तट पर कहीं शान्त रातो मे सांसारिक भोगों से ऊवकर सुखपूर्वक वैटा हुन्ना कव में दीन वाणी से शिवजी के नाम की निरन्तर रट लगाऊँगा न्नौर उस समय मेरी न्नॉलों से न्नानन्दश्रु छलकते होगे ?"

"हे माता पृथ्वी! पिता पवनदेव! मित्र तेन! प्रियवन्धु जल! ग्रौर भाई श्राकाश! मैं ग्रान ग्राप सबको ग्रपनी ग्रन्तिम प्रसामाञ्जलि निवेदित करता हूं। आप लोगों के हो साथ में रहने से मेरे पुरयों का उदय हुआ श्रीर निर्मल ज्ञान के सम्मुख मोह की शक्ति पराजित हो गई। अतः अब मैं परब्रह्म में लीन होता हूँ।"

विना आत्मस्थ योगी के किसी सामान्य कि के मुख से ऐसी वाणी सुनी ही नहीं जा सकती । इनका पूर्व जीवन अवश्य ही किसी राजा का था, जिसकी प्रशंसा इन्होंने की है। इनका अपनी पत्नी मे अनन्य प्रेम था। तब भी इनका जीवन आदर्श था। उस जीवन से इन्हें घृणा नहीं हुई और यदि स्त्री पर अविश्वास उत्पन्न न हुआ होता, इनके प्रेम का आधार अविचल रहता तो ये योगी नहीं होते और जब योगी हुए तब सारे नश्वर पदार्थों को सर्वदा के लिए तिलाञ्जलि दे दी। इसीलिए इधर और उधर दोनों ओर पड़े लटकते रहने का इन्होंने घोर विरोध किया है। इन्होंने शिव जी को एकमात्र देव माना है और गंगा को ही नदी, गिरि-गुहा को घर और दिशाओं को चस्त्र, अदीनता को वत और वट विटप को प्रिया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वनाथपुरी से अनतिदूर चरणाद्रि की गुहा मे गंगाजी के तट पर, लताओं-तक्यों से ढके उसी स्थान पर ये रहते थे जहाँ आज एक सुन्दर, छोटा किन्तु हद दुर्ग खडा है। अतः उस प्राचीन अनुश्रुति को हमे यों हो हिष्ट से परे न हटाकर उस पर खोज करनी होगी। सातवीं शती की इनकी स्थित सन्देह से मुक्त नहीं है।

#### भाग्यवाद

भाग्यवाद भारतीय संस्कृति का श्रङ्ग है। भारतीय जनता का भाग्य यां नियति पर श्रद्ध विश्वास है। इस विश्वास के बल पर ही भारत का साधन-

१. एकः रागिषु राजते प्रियतमादेहार्घहारी हरो नीरागेषु जिनो विमुक्तललनासङ्गो न यस्मात्परः । दुर्वारस्मरघस्मरोरगविपज्वालावलीढो जनः शेषो मोहविजृम्भितो हि विषयान् भोक्तुं न मोक्तुं चमः ॥

<sup>–</sup>ऋं∘, ७१।

२. महादेवो देव: सरिदिप च सैषा सुरसरिद्—
गुहा एवागारं वसनमिप ता एव हरितः ।
सुहृद्दा कालोऽयं व्रतमिद मदैन्यव्रतिमदं
कियदा यद्यामो वटविटप एवास्तु दियता ।। —वैराग्य०, ३५।

हीन वर्ग लम्बे जीवन-पथ को पार करता श्रॉसुश्रो को रोके श्राज तक चलता चला ग्रा रहा है। गृहस्थ की जीविका का पुष्ट साधन नहीं है, तो वह भाग्य के नाम पर ग्रपना माथा पीटकर चुप हो जाता है, न्यायालय में ग्रन्याय होने पर भी वह ग्राकाश की ग्रोर देखकर ग्रपने मन को समभा लेता है, धनिक व्यक्ति के ग्रत्याचारों को सॉस रोककर सहन कर लेता है, भखा रहकर भी भाग्य को श्रपनां भोज्य बनाकर जी लेता है। नारी यदि नितान्त श्रकर्मण्य, ब्रसमर्थ, ब्रयोग्य और निर्वृश के साथ विवाह-सूत्र में बॉघ दी जाती है. तो वह भाग्य के मत्थे सारा टायित्व सौप कर दुर्दशा में ही जीवन विता ले जाती हैं। भाग्य मन के द्वार को इस प्रकार जकड़ कर बन्द कर देता है कि उसमें प्रवेश पाने के लिए असन्तोप को कोई रास्ता ही नहीं मिल पाता । भार-तीय मानव-समान अपने विश्वास के सारे मुमन और श्रद्धा की,अशेप कलियाँ सदा से भाग्य देवता के चरणों पर भेट करता चला आ रहा है। कर्म का उत्साह भी यहाँ पाया जाता है। कर्म से पराड्मुखता की शिचा भारतीय संस्कृति ने कभी नहीं दी । इसीलिए भारतीय कर्म से विरत कभी नहीं होता, वह सटा सत्कर्म की प्रेरणा अपने पूर्व पुरुषो से पाता आ रहा है। स्वार्थ-साधन मात्र की शिक्ता भारतीय एंस्कृति की विरोधिनी मानी गयी है, श्रेयस् की प्राप्ति को ही यहाँ परम पुरुषार्थ माना गया है, आलस्य को बरावर दूर रखने की चेतावनी दी गई है। भर्त हिर भी यही कहते हैं-

> यावत्स्वस्थामिदं कलेवरगृहं यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहताः यावत्वयो नायुपः। श्चात्मश्रेयसि तावदेव विदुपा कार्यः प्रयत्नो महान् प्रोहीप्ते भवने च कृप-खनन-प्रत्युद्यमः कीदृशः॥

> > -- वराग्य०, ७२।

"जय तक यह शरीर का भवन हद् है, जब तक बुद्दापा दूर है, जब तक इन्द्रियों की शक्ति अप्रतिहत हैं, और अवस्था बीत नहीं चुकी हैं तभी तक बुद्धिमान् पुरुष को आत्मोन्नर्ति के लिए महान् प्रयत्न करना चाहिए अन्यथा जरा-वस्था आ जाने पर यत्न करना घरमें आग लगने पर कुआँ खोदने के समान व्यर्थ होगा।"

कर्म से प्राणिमात्र को चिण्मर को विरित नहीं है, यह समस्त ब्रह्माएड कर्म-चक्र पर घूम रहा है। निष्क्रियता का नाम मृत्यु वा प्रलय है। इस ज्ञानी कवि ने भी कर्म का सर्वाधिक शासन देखकर उसे सादर प्रणाम किया है— त्रह्मा येन कुलालवित्रयमितो त्रह्माण्डभाण्डोद्रे, विष्णुर्येन दशावतारयहणे चिप्तो महासंकटे। रुद्रो येन कपालपाणिपुटकं मिचाटनङ्कारितः सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे॥

-नीति०, ६६।

' जिसने ब्रह्मा को सृष्टि के लिए कुम्हार की भाँति नियुक्त किया. विप्णु को दस बार अवतार के चक्कर में डाला, रुद्रदेव को कापालिक बनाकर भीख मगाई और जो सूर्य को नित्य आकाश में फिराता रहता है, उस कर्म के समज्ञ में प्रणत हूं।"

पूर्वकृत कर्म ही अद्यतन भाग्य वन जाता है, उसी के अनुसार मनुष्य वा प्राणी तत्तद् दशाओं में भ्रमण करता है, यहां भाग्यवाद का रहस्य है। भाग्य सब से बढ़कर है, उसके विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता लाखों यत्न करने पर भी। इसी वात को भतृहरि भी मानते हैं और उसका समर्थन सयुक्तिक ढंग से करते हैं—

यद्धात्रा निजभालपट्टिलिखितं स्तोकं महद्वा धनं तत्प्राप्नोति मरुस्थलेऽपि नितरां सेरौ ततोनाऽधिकम्। तद्धीरो भव वित्तवत्सु छपणां वृत्ति वृथा मा छथाः कूपे पश्य पयोनिधावपि घटो गृह्णाति तुल्यं जलम्॥

—नीति॰, ४८।

"जो विधाता ने श्रपने ललाट-पलट पर लिख दिया है, चाहे कम या श्राधिक सम्पत्ति, वह मरुभूमि पर रहने पर भी प्राप्त होगी श्रोर उससे श्रिधिक मेर पर्वत पर भी नहीं मिल सकती। श्रातः मन में धैर्य रखो श्रोर धनवानों के समज्ज श्रपनी दीनता मत दिखाश्रा। देखो, घडा जितना पानी कुऍ से ले सकता है उससे श्रिधिक समुद्र में जाकर भी नहीं पा सकता।"

भाग्य पर विश्वास रखने की शिचा श्रिनेक गीतियों में मिलती है। नीति की उत्तमोत्तम उक्तियाँ भर्त हिर में स्थान-स्थान पर मिलती हैं, राजनीति-परक श्रानेक श्लोक श्रात्यन्त उच्चकोटि के मिलते हैं। सत्सङ्ग का महत्त्व

१. देखिए, नीतिशतक, छं० सं० ६२, १०१ भ्रादि ।

२. देखिए, नीतिशतक, छं० सं० ४५, ४६ भ्रादि ।

इन्होंने सबसे बहुबर बनाया है। विस्ता को इन्होंने सबसे हीन कहा है और स्वाबीनना को सब्धिया। उत्तम, मध्यम ब्रावि पुत्रयों की गएना का मानद्राड बड़ा ही जुर्याला है—

> एकं सत्युरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थं परित्यञ्य ये, सामान्यान्तु परार्थसुद्यमभृतः स्वार्थाविरोधेन ये। तेऽमी मानुषराज्ञसाः पर्राह्तं स्वार्थाय निव्नन्ति ये, ये निव्नन्ति निर्थकं परिहत्तं ते के न जानीमहे॥

> > —र्नाति० ७५ ।

"(प्रथम कोटि के) नत्पुरुष अपने हित को त्यागकर परहित करने हैं, सामान्य (मस्यम) वे हैं से त्यार्थ का स्थान रखते हुए परार्थ सिद्ध करने हैं, ये मनुष्य राज्य की केटि के हैं जो स्थार्थ के लिए दूसरे का अहित करते हैं और सो अवारक दूसरे का अहित करते हैं, जिसमे उनका कोई सार्थ भी सिद्ध नहीं होता दे कान कहे बाउँने यह मुक्ते भी नहीं मालून।"

## महाकवि अमरुक की गीतियाँ

नहाकि अनुस्क का न तो अभी तक काल-निर्णय ठीक-ठीक ही सका है और न ही इनका कोई प्रामाणिक कीवन-हुत्त ही जात हो सका है। इस विषय में परिडत-मनुदाय ने केवल शुद्ध अनुमान का ही महारा लिया है। इनके काव्य का उल्लेख सर्वप्रथम आनन्दवर्षन डाग किया गया मिलता है—

"तत्र मुक्तकेषु सम्बन्धाभिनिवेशिनः कवेन्तत्। अथमौचित्यम् । तत्र दर्शितमेव । अन्यत्र कामचारः । मुक्तकेषु प्रवन्येष्विव रसवन्याभि-निवेशिनः कवयो हश्यन्ते । यथास्यमस्कस्य कवेर्मुक्तकाः शङ्काररस-स्यन्दिनः प्रवन्यायमानाः प्रसिद्धा एव ।"

— व्यन्यालोक, द्यात ३, का॰ ७।

श्चर्यात् मुक्तकों में नम-बन्य का श्चामिनिवेश करनेवाते को नमाश्च शहरा करना ही चाहिए। उसे दिला चुके हैं। श्चन्यव स्वच्छन्दना है। सुक्तकों में प्रदेश्य कार्कों के ही समान नमबन्य की बोजना करनेवाते कवि दिखाई

३. देखिए, मीति०, छ० मं० ६२, १०३. २२ ग्रावि।

४. देखिए, कैराग्या, छी सी ७६ ग्रावि ।

पडते हैं । जैसे कि ग्रमरुक कांव के मुक्तक श्रंगार रस की धारा वहाने वाले प्रवन्ध रूप में प्रसिद्ध ही हैं।

इस उल्लेख से इतना स्पष्ट है कि ग्रमरुक ग्राचार्य ग्रानन्दवर्धन के पूर्ववर्ती हैं ग्रथीत् नवम रातक से पहले उनका समय पड़ता है। यहाँ एक वात विशेष ध्यान देने की है। 'प्रसिद्धा एव' कथन से इतना संकेत ग्रवश्य मिलता है कि ग्रमरुक ने ध्वन्यालोक की रचना के समय तक पर्यात ख्याति प्राप्त कर ली थी। ग्रथीत् ये ग्राठवीं शती ईस्वी में हुए होंगे। ढाक्टर पीटर्सन के एक उद्धरण को लेकर श्री कृष्णमाचार्य ने इन्हे जाति का सुनार वताया है। 'ग्रमरुकशतक' के प्रख्यात टीकाकार महाराज ग्रर्जुनवर्मदेव के कथनानुसार ये पाँचो ललित कलाग्रो मे परम प्रवीण थे। '

इनके सम्बन्ध मे परिडतवर्ग के भीतर एक श्रनुश्रृति यह चली श्रा रही है कि जब जगद्गुरु शङ्कराचार्य के समज्ञ शास्त्रार्थ मे श्राचार्य मरडनिमश्र की धर्मपत्नी शारदा ने ये प्रश्न रखे—

> कलाः कियत्यो वद् पुष्पधन्वनः किमात्मिकाः किञ्च परंसमाश्रिताः । पूर्वे च पत्ते कथमन्यथास्थितिः कथं युवत्यां कथमेव पूरुपे ॥—शंकरदिग्विजय

तत्काल उत्तर देने में श्रसमर्थ होकरे उन्होंने एक मास का समय माँगा। वे शिष्यों सिहत योगवल से आकाश में उड गए। उन्होंने देखा कि महाराज श्रमस्क आखेट के लिए वन में आवा है और यहीं उसका प्राणान्त हो गया। यह सुअवसर पाकर आचार्य शङ्कर ने अपना शरीर एक पर्वत की कन्दरा में शिष्यों की सुरक्षा में छोड़ दिया और अपने योगवल द्वारा उस मृत राजा के शरीर में प्रवेश किया। मृत राजा को जीवित देखकर सर्वत्र हुई

<sup>1. &</sup>quot;Dr. Peterson Quotes from a commentary— विश्वप्रस्यातनाडिन्धमकुलितलको विश्वकर्मा द्वितीयः । from which we understand that the author belonged to the goldsmiths class"

<sup>--</sup> History of Sanskrit Literature.

२. "क्रीडाधाम्नः कलानाममरुकसुकवेः केऽप्यमी श्लोकपादाः।"

<sup>---</sup> ग्रर्जुनवर्मदेव

छा गया । वहीं इन्होने कामशास्त्र का अध्ययन और रानियों के सहवास में व्यावहारिक ज्ञान भी प्रांत किया । फिर अवधि से पूर्व राजा के शरीर को त्याग कर अपने शरीर में आ गए और विदुषी शारदा को शास्त्रार्थ में परास्त किया । अमरुक के शरीर में रहते समय ही इन्होने 'अमरु शतक' नामक श्रुंगार रसपूर्ण काव्य की रचना की ।

'शङ्कर दिग्चिनय' के द्वारा स्वतः ही इस म्रानुश्रुति का खरडन हो नाता है, किन्तु इसमें तनिक भी मन्देह नहीं कि यह संस्कृत-माहित्य में शृङ्गार रस के स्वच्छन्द काव्यों में ग्रप्रतिम प्रन्थ है। नायक ग्रींग नायिका की ग्रन्तर्वृत्तियों के सुच्म निटर्शन में कवि ने अपनी रससिद्ध सहझा शतिभा का पृरा-पृग परिचय दिया है। वसन्त तिलका, शार्वृ लविक्रीडित और सम्बग जैसे लम्बे वृत्तों को अपनाने पर भी भी दीर्घ समस्त पदावली कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुई है, कवि की रससिद्धि का यह दृद् प्रमागा है। ग्रादि से श्रन्त तक इस पुस्तक में रस की घारा उच्छल गति मे प्रवाहित होती मिलती है। समग्र रचना में हृदय-पत्त का ही प्राधान्य है, बाह्य सौन्दर्य और खलद्वरगों की खोर कवि की दृष्टि नहीं टिकी है, वह सर्वत्र ही हृदय की वृत्तियों के ग्रध्ययन में लीन मिलता है। 'गाथासप्तराती' श्रोर 'वजालग्ग' की प्राकृत गीतियों के पश्चात् संस्कृत-साहित्य में ऐसी मर्मवेधी मुक्तक रचना नहीं मिलती। य गीतियाँ संख्या में थोड़ी परिडतरान तथा विहारी, मतिराम, पन्नाकर, देव ग्रादि ने ग्रानी ग्रानेक कविताओं में इनसे भाव ग्रपनाए हैं। इनके पूर्ववर्ती कविन्तुरु कालिदास, श्रीहर्प देव (नाटककार) ब्रादि के गीतो तथा प्राकृत गाथा ब्रो का प्रभाव इन पर भी यत्र-तत्र देखा जाता है। इनकी कतिपय गीतियों का सौन्दर्य देखिए-

> चिप्तो हस्तावलग्नः प्रसममभिह्तोऽप्याददानोऽशुकान्तं
> गृहन् केरोप्वपास्तश्चरणनिपतितो नेचितः सम्भ्रमेण । श्रालिङ्गन्योऽवधृतस्त्रिपुरयुवितिभः साश्रुनेत्रोत्पलाभिः कामीवाद्रीपराधः स दह्तु दुरितं शाम्भवा वः शराग्नः॥

> > —-श्रमरु∘, २ ।

भगवान् शंकर के बाण का वह कानी के समान अनल आप लोगों के हु: खों को भरम कर दे. जिसे त्रिपुर की अवतियों ने अपने कमल-नयनों में

श्रॉस् भरकर हाथ से लगने पर भटक दिया श्रौर साड़ी का छोर पकड़ने पर उसे मींज दिया। वालों को पकड़ने पर दूर हटा दिया श्रौर जब पैरों पर पड़ा तब सम्भ्रम से देखा ही नहीं। श्रालिंगन के लिए बट्ने पर दूर हटा दिया। (जैसे मानिनी नायिका के पास कामी जाकर उसकी श्रम्यर्थना के लिए साड़ी का पल्ला पकड़ता है तो वह क्रोध से भटक देती है, चुम्बन के लिए वेशों को पकड़ता है तो उसे छुड़ाकर दूर हो जाती है, पैरो में पड़ता है तो क्रोध से देखती तक नहीं, श्रालिङ्गन के 'लिए बटने पर उसकी उपेन्ना कर देती है, उसी प्रकार त्रिपुरटाह के समय शिव जी का वाखानल जब प्रदीत हो उटा तब रान्नस-बधुश्रों ने उससे हर तरह से श्रपना रन्नण करना चाहा।)

यहाँ त्रिपुरारि का प्रभावातिशय मुख्यार्थ है श्रौर ईर्प्याविप्रलम्भ उसका श्रङ्ग है, श्रतः श्राचार्य श्रानन्दवर्धन ने इसे सङ्कीर्ण रसवद् श्रलङ्कार के उदाहरण में रखा है।

प्रहरिवरतौ मध्ये वाह्नस्ततोऽपि परेऽथवा किमुत सकले जाते वाह्नि प्रिय त्वमिहेष्यसि । इति दिनशतप्राप्यं देशं प्रियस्य यियासतो हरित गमनं वालालापैः सवाष्पगलज्जलैः ॥

-- श्रमरु० ६।

"हे प्रिय! ( तुम जा तो रहे हो किन्तु यह वतला दो कि ) एक पहर दिन बीत जाने पर ग्राग्रोगे ग्रथवा दोपहर को लौटोगे? या उसके भी पश्चात् ग्रथात् तीसरे पहर लौटोगे कि वा सारा दिन विताकर ही यहाँ ग्रा सकोगें? इस प्रकार सौ टिनो की राहवाले दूर देश की जाने वाले प्रियतम का गमन इंधे गले से वाते करके वाला (मुग्धा) ने रोक दिया।"

प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राङ्गं तु रसादयः । वाक्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मितः ॥

<sup>—</sup>ध्व०, उद्योत २, का० ५।

<sup>;</sup> २. मिलाइए,

<sup>&#</sup>x27;'सी दिन को मारग तहाँ की वेगि माँगि विदा, प्यारी 'पदमाकर' प्रभात राति बीते पर।

कथमि सिख क्रीडाकोपाट्व्रजेति मयोदिते कठिनहृद्यस्त्यक्ता शय्यां वलाट्गत एव सः। इति सरभसं ध्वस्तप्रेमिण व्यपेतघृणे जने पुनरिप इतव्रीडं चेतः प्रयाति करोमि किम्॥

-- असरु०, १२।

"हे सिल ! किसी प्रकार प्रग्यकोप से मैंने कह दिया कि तुम चले बाम्रो। वस इतना सुनते ही वह कटोर-हृदय बलात् से ब त्याग कर चला ही गया। चटपट इस प्रकार प्रेम को तोड़ देने वाले उस निर्दय व्यक्ति के पास मेरा यह निर्लंड हृद्य ग्रव भी दौड़-दौड़कर चला जाता है, मैं क्या कहूँ ?"

यहाँ प्रेम की जिस स्द्म अन्तर्शति का चित्रण किन ने किया है वह नितान्त हृद्यावर्जनीय है। इससे किन की न्द्न मनोवैज्ञानिक दृष्टि का भी पता चलता है। यही प्रेम की सहज गिन है। मोबी सरल उक्ति में किन ने भावों का सिन्धु ही तरङ्गायित कर दिया है। न तो ज्ञानकृक्त कर किमी अलङ्कार की योजना का प्रयास है, न किसी क्लात्मक चमत्कार को लाने का प्रयास। अमरक के काव्य की यही विशेषता है, जिसपर प्राचीन काल से सहृद्य सुग्ध होते आरहे हैं।

एकस्मिन् शयने पराङ्मुखतया वीतोत्तरं ताम्यतो-रन्योन्यस्य हृदि स्थितेऽप्यनुनयं संरक्षतागौरवम् । दम्पत्योः शनकरपाङ्गयलनान्मिश्रीभवच्चलुपो— भग्नो मानकलिः सहासरभसं व्यासक्तकएठप्रहः॥

-- अमरु० १६।

सो सुनि पियारी पिय-गमन बराइवे की,

श्रांसुन श्रन्हाई वैठि श्रासन मु तीते पर।
बालम विदेस तुम जात हो तो जाहु पर,

साँची कहि जाउ कब ऐही भीन रीते पर?
पहर के भीतर के बोपहर भीतर हो,

तीसरे पहर कैंबीं साँफ हो वितीते पर।"

—जगहिनोव, २५०।

१. मिलाइए,

खिचे मान ग्रपराय ते, चिलगे वहे ग्रचैन । जुरत पीठि तिज रिस खिसी, हँसे बुहुन के नैन ॥ —विहारी-सतसई "एक ही शय्या पर मान किये हुए नायक श्रीर नायिका एक-दूसरे से मुँह फेरकर लेटे हुए थे। परस्पर वाते भी नहीं कर रहे थे। यद्यपि इस स्थिति मे दोनो ही मन ही मन व्यथित हो रहे थे, उनके हृदय तो कभी के पिघल चुके थे, तथापि श्रपने-श्रपने गौरव की रच्चा के लिए उन्हें वाध्य होकर मौन धारण करना पड़ रहा था। इसी बीच धीरे-धीरे दोनों की श्रॉखों के कोर मुड़कर एक-दूसरे से जा मिले। बस फिर क्या था, श्रॉखें मिलते ही प्रणय-कलह भाग खड़ा हुश्रा, सहसा दोनों हस पड़े श्रीर मुड़कर एक-दूसरे के गले से लिपट गए।"

> गाढालिङ्गनवामनीकृतकुचप्रोद्भित्ररोमोद्गमा, सान्द्रस्तेहरसातिरेकविगलच्छीमन्नितम्बाम्बरा । मा मा मानद् माति मामलिमिति चामाचरोल्लिपनी, सुप्ता किन्नु मृता नु किं मनिस मे लीना विलीना नु किम्॥ —श्रमरु० ३६।

"मेरे गाद ग्रालिङ्गन से नववधू के उठे हुए कुच दव कर छोटे हो गए, उसे रोमाञ्च हो ग्राया। घने भेम रस की ग्रधिकता से ऊँचे नितम्ब-प्रान्त से वस्त्र सरक कर दूर हो गया। फिर वह टूटे-फूटे शब्दों में कहने लगी, 'नहीं, नहीं, मानद! ग्रधिक ग्रौर नहीं, मुक्ते, वस करो।' ( इतना कहती-कहती वह शान्त हो गई) में सोचने लगा, क्या यह सो गई, किं वा मर गई, ग्रथवा मेरे मन के स्तरों को पार करती हुई उसी में विलीन हो गई!'

इस गीति को त्रानेक महान् त्रालङ्कारिको ने त्रापने ग्रन्थो में गौरवपूर्णं स्थान दिया है। प्रथम रित काल का इतना सुन्दर वाणीमय चित्र श्रन्यत्र मेरे देखने में नहीं त्राया। वाह्य शब्दों की स्थित पर विशेष ध्यान न देकर जो सहृदय पाठक इसके रस के त्राभ्यन्तर में लीन होगे वे ही कवि हृदय का सान्निध्य पाकर रसास्वादन में पूर्णतया समर्थ होगे। त्राचार्य रुप्यक ने इसे 'प्रेयोलङ्कार' के उदाहरण मे रखा है त्रीर कहा है—

"अत्र नायिकायां हर्षाख्यो व्यभिचारिभावः।" —श्रलङ्कारसर्वस्व, पृ० २३७, काव्यमाला संस्करण । नीत्वोच्चैर्विच्चिपन्तः कृततुहिनकणासारसङ्गान् परागान्

कौन्दानानिन्दतालीनितत्तसुरभीन् भूरिशो दिङ्मुखेपु।

१. देखिए, काव्यप्रकाश, उल्लास ७।३११

एते ते छङ्कुमाक्तस्तनकलशभरास्फालनादुच्छलन्तः पीत्वा सीत्कारिवक्त्रं शिशुहरिणदृशां हैमना वान्ति नाताः॥
—श्रमरु०, ४४।

''भ्रमरो को श्रानिद्त करने वाले, श्रत्यन्त सुरिमत श्रीर तृहिन कर्णों की वर्षा का भ्रम उत्पन्न करने वाले, कुन्द के फूलों के मरन्द को ऊपर ले जाकर चारों श्रोर फेकते हुए, हिरिण के बच्चों की चञ्चल श्रॉखों के समान श्रॉखों वाली सुन्दिरियों के कुंकुम के लेप से युक्त ऊँचे-ऊँचे स्तनों से टकराकर उछलते हुए तथा उनके सीत्कार करनेवाले मुखों की मिद्ररा का पान करके हैमन्त-कालीन पवन चल रहे हैं।'

प्रकृति का ऐसा संश्विष्ट चित्र उपस्थित करने वाली कविता कवि-गुरु कालिदास की ही मिलती है। ग्रारूप पवन की कीडा-स्थली यहाँ राजा का विलास-उपवन है, जब कि कालिदास की प्रतिभा वन्य प्रकृति के उन्मुक्त चेत्र में विचरती दिखाई पड़ती है। कालिदास प्रकृति के पुरोहित हैं ग्रीर ग्रामरुक सर्वत्र श्रंगारस का ही ग्रावाहक है।

मुग्धे मुग्धतयैव नेतुमखिलः कालः किमारभ्यते, मानं धत्स्व धृति वधान ऋजुतां दूरे कुरु प्रेयित । सख्यैवं प्रतिवोधिता प्रतिवचस्तामाह भीतानना नीचैः शंस हृदिस्थितो हि ननु मे प्राणेश्वर श्रोष्यति।।

श्रमरु० ६७।

'हे भोली! तुमने सारा समय (दिन-रात) भोलेपन से ही बिताना क्यों श्रारम्भ कर दिया है? मान धारण करो (कभी-कभी पित के प्रति बनावटी कोप भी प्रकट किया करो), धीरता को बाँधो श्रीर सरलता को दूर हटाश्रो।' सखी द्वारा ऐसा उपदेश सुनकर उस सुन्दरी के मुख-मगडल पर

१. कालिदासकालीन समाज का स्वरूप ग्रमहक के समय तक वहुत कुछ परिवर्तित हो चुका था। कालिदास के इस पवनपरक चित्र को ग्रमहक के उपरिलिखित चित्र से मिलाकर देखने पर यह ग्रन्तर स्पष्ट हो जायगा—

<sup>--</sup>कृमारसम्भव, सर्ग १।१५।

भागीरथीनिर्भरसीकराणा वोढा मुहुः कम्पितदेवदारः। यहायुरिन्वष्टमृगैः किरातैरासेव्यते भिन्नशिखण्डिवर्हः॥

<sup>---</sup>कुमारसम्भव, सर्ग १।१४।

भय की रेखाऍ ग्रिङ्कित हो गई ग्रौर उसने कहा, र्घारे-र्घारे ऐसी वाते करो, क्योंकि मेरा प्राण-बक्लभ नित्य मेरे हृदय में निवास करता है, वह तुम्हारी वार्ते सुन लेगा।"

उत्तमा नायिका का ऐसा हृद्यहारी बोलता चित्र अन्यत्र कहाँ मिलेगा ! इससे अनेक परवर्तां कवि प्रभावित हुए । हिन्दी के महाकवि विहारीलाल ने तो इसे ज्यों का त्यों लेकर और समेटकर अपनी जेब के हवाले किया है, देखिए—

> सखी सिखावित मान विधि, सैनिन वरजित वाल । हरुए किह, मो हिय वसत, सदा विहारीलाल ॥ —विहारी सतसई, २०६

क प्रस्थिताऽसि करभोरु घने निर्शाथे प्राणाधिको वसति यत्र जनः प्रियो मे । एकाकिनी वद कथं न विभेपि वाले ! नन्वस्ति पुंखितशरो मदनः सहायः॥१

−श्रमरु०, ६९

'हे सुन्दरी ! इन घनी ऋषि रात में तुम कहाँ चल पड़ी हो ?' 'कहाँ मेरा प्राणाधिक प्रिय जन रहता है ।' 'हे बाले ! ऋकेली तुम डरती क्यों नहीं हो ?' 'तीखे वाणवाला कामदेव मेरा सहायक हैं ( इसीलिए सुक्ते कोई डर नहीं है )।'

शृंगार रम के केवल सौ छुन्दों को लिखकर इतनी ख्याति श्राप्ति करने वाला दूसरा किव विश्व-साहित्य में नहीं हुश्रा। श्राचार्य श्रानन्द-वर्धन का कथन श्रक्तरशः सत्य हैं कि इनका एक-एक मुक्तक एक-एक प्रवन्थ है। ऐसी रसमयी सर्वागपूर्ण रचना करने वाला संस्कृत का कोई श्रन्य शृंगारी किव नहीं हुश्रा। इनके सो पद्यों के श्रातिरिक्त तेरह पद्य श्रोर भी पाए जाते हैं, उनकी भी सरसता श्रत्यन्त सराहनीय हैं।

मिलाइए, महाकिव कालिद।स के रित-विलाप का यह कथन—
रजनोतिमिरावगुिएठते पुरमार्गे घनशब्दविक्लवाः ।
वसित प्रियकामिनां प्रियास्त्वदृते प्रापियतुं क ृईश्वरः ॥
— जुमारसम्भव, सर्ग ४। ११ ।

### महाकवि भन्नट का शतक

भट्ट भल्लट कश्मीर के निवासी थे। इनका जीवन वृत्त नितान्त ग्रज्ञात है। केवल ग्रालङ्कारिकों के ग्रन्थों में इनके पद्यों को उद्भृत देखकर ही इनके समय का ग्रनुमान लगाया जा सकता है। सर्वप्रथम 'ध्वन्यालोक' में इनके दो पद्य मिलते हैं, इससे यह निश्चित है कि इनका समय नवीं शती ईस्वी से पहले है। इससे पहले किसी ग्रन्थ में इनके पद्य नहीं मिलते, ग्रतः ये ग्राठवीं शती में हुए थे, ऐसा ग्रनुमान है। इनके केवल एक ग्रन्थ 'मल्लट शतक' का ही उल्लेख मिलता है ग्रीर इसी पर इनकी कीर्ति टिकी हुई है। इस छोटे-से ग्रन्थ से ही इतना स्पष्ट है कि ये महाकिव थे ग्रीर इनकी-सी प्रतिभा गिने-चुने कियों में ही पाई जाती है। इनके पद्य ध्वन्यालोक, लोचन, काव्य-प्रकाश, सुवृत्ततिलक, वकोक्तिजीवित, ग्रलङ्कारसर्वस्व ग्रादि ग्रन्थों में पाए जाते हैं। इनका शतक निर्णय सागरप्रेस, वम्बई से काव्य-गुच्छक में प्रकाशित हो चुका है।

'भक्तट शतक' में अनेक विषयों को अधिकृत करके कविताएँ रची गई हैं, 'अमर शतक' की भाँति केवल एक विषय को ही नहीं अपनाया गया है। इस कवि का दृष्टि-प्रसार विस्तृत भू-भाग था। इनकी अन्योक्तियाँ विशेष आहादनक हैं। ऐसी प्रभावशालिनी अन्योक्तियाँ इतनी संख्या में अन्यत्र नहीं मिलतीं। अन्योक्ति कहने में इनके समन्न पिएडतरान नगन्नाथ ही टिक सकते हैं। इनके शतक के पश्चात् 'भामिनी विलास' ही ऐसा अन्य है जिसमें उच्च कोटि की अन्योक्तियाँ कहीं गई हैं। ध्वन्यालोक में इनके काव्य को स्थान देकर ध्वनिकार ने इनके प्रति नो सम्मान प्रकट किया है उसी से इनकी महत्ता निस्संदिग्ध रूप में प्रमाणित हो नाती है। सहुदयों ने इनकी गणना कतिपय गिने-चुने महाकवियों में की है। ' इनके काव्य-संग्रह से कतिपय गीतियाँ यहाँ दी ना रही हैं—

परार्थे यः पीडामनुभवति भङ्गे ऽपि मधुरो, यदीयः सर्वेपामिह खलु विकारोऽप्यभिमतः।

श. माघश्चोरो मयूरो मुरिरपुरपरो भारिवः सारिवद्यः श्रीहर्षः कालिदासः कविरय भवभूत्यादयो भोजराजः ।
 श्रीदर्गडो डिग्डिमास्यः श्रुतिमुकुटगृरुर्भल्लटो भट्टवार्णः
 स्थातश्चान्ये सुवन्व्वादय इह क्रुतिभिविश्वमाह्वादयन्ति।। -सुभापित०

इसमें 'सेनकुलतिलकभूपितः' का द्यर्थ टीकाकार द्यनन्तपिडत ने 'सेतुवन्ध' काव्य का कर्ता प्रवरसेन राजां किया है। इस पर संशोधक काशीनाथ पागडुरङ्ग परव द्यादि ने टिप्पणी की है कि सेनवंश वंगाल में कायस्थवंश प्रसिद्ध है, द्यतः राजा लद्दमण्सेन ही वहाँ कवि वाञ्छित व्यक्ति हैं।

विद्वद्दर्ग का बहुमत यही है कि ये महाकिव लद्दमण्सेन की सभा को श्रलंकृत करते थे। राजा लद्दमण्सेन का समय ग्यारहवीं शती ईस्वी का श्रन्तिम तथा बारहवीं का प्रथम चरण है, श्रतः इनका भी समय वही हुन्ना।

लद्मण्रसेन की सभा के पाँचों किवयों में गोवर्धन सर्वोत्तम थे, इसमें कोई सन्देह नहीं। श्रद्धार रस के ये श्रासामान्य किव थे। इन्होंने प्राकृत गाथाश्रों का गम्भीर श्रनुशीलन किया था, उसका परिणाम यह हुश्रा कि श्रद्धार रस श्रीर गाथा छन्द के ये श्रान्य उपासक वन बैठे। संस्कृत के श्रानेक किवयों ने थोड़ी-बहुत गाथाएँ लिखी हैं, किन्तु प्राकृत गाथाश्रों के समान सरसता श्रीर माधुर्य लाने में इनके श्रातिरिक्त दूसरा किव समर्थ नहीं हुश्रा। स्वाभाविक सरसता इन्हें भी प्राकृत में ही मिली, संस्कृत में नहीं। संस्कृत में तो इन्हें वह रस लाने में श्रात्यन्त प्रयास करना पड़ा।

महाकिव ग्रमहक ने केवल सौ पद्यों की सृष्टि की, श्रतः शृंगार की विस्तृत भूमि पर सर्वत्र उनके चरण जा नहीं सके। हाँ, जहाँ-जहाँ गए हैं,

१, सेनकुलतिलकभूपितः सेतुकर्ता प्रवरसेन नामा राजा ।
—व्यग्यार्थदीपनाटीका, श्रार्या ३९

२. सेनकुल कायस्थकुलं वंगदेश-प्रसिद्धम् ।
तित्तलकायमानो भूपितर्ज्वस्मणसेनः ॥
यत्सभाया गोवर्धनाचार्य श्रासीत् ।
न तु सेतुवन्य काव्यकर्ता कश्मीरमहाराजः प्रवरसेनः ।
स तु चित्रयकुलावतस श्रासीदिति राजतिङ्गिण्यां स्फुटमेव ।
——श्रार्था०, पोदिष्पिणी प० १६ ।

वाणी प्राकृतसमुचित-रसा बलेनैव संस्कृतं नीता।
 निम्नानुरूपनीरा कलिन्दकन्येव गमनतलम्।।

<sup>—</sup>धार्या॰, ग्रन्थारस्भव्रज्या ५२॥

श्रायां सप्तराती २४५

उसे देखने के लिए उमका कोई ग्रंश उन्होंने दूसरों के लिए नहीं छोड़ा, किन्तु गोवर्धन ने शृद्धार के विस्तृत म्-भाग पर सञ्चरण किया है। दूसरी विशेषता इनकी यह है ग्रस्यन्त छोटे गाथा वा ग्रार्या जैसे छन्द में रस ग्रीर भावों का सागर तरंगित कर दिया। महाकवि की वाणो का पाक इनकी ग्रायां ग्रें सर्वत्र मुलम है। जयदेव किव कोमल पद-ग्रन्या के निर्माण में इतने विभोरं हो गए हैं कि भावों के लोक में रमने का उन्हें ग्रवकाश ही नहीं मिल पाया है। उनकी सबने बड़ी देन पद-माग्रुरी है; भावों के ग्रानन्द-लोक की खिष्ट उनके बृते के बाहर की चीच रही है। शृद्धार का प्रमुख पत्त विम्नलम्म है ग्रोर उसी की उन्होंने उपेन्ना कर दी है। इसलिए गोवर्धन से उनकी तुलना की बात ही व्यर्थ है। गोवर्धन का भाषा पर महान् ग्रधिकार है। भाषा पर ऐसा ग्रधिकार कम ही किवयों का देखा जाता है। गिने-चुने शब्दों ने प्रचुर भावराशि इन्होंने मर टी है, भाषा की ऐसी समाहार शक्ति किसी ग्रन्य संस्कृत-कि में नहीं मिलनी। 'ग्रार्यास्तराती' संस्कृत भाषा की ग्रापरित शक्ति ग्रीर न्मना का हद प्रमाण है।

'श्रायां' पर 'गाहा सत्तसहें' श्रोर 'श्रमक शतक' का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है। इनका प्रमुख ग्रादरों तो 'गाया' ही है, यद्यपि कतिपय श्रन्य महा किवियों के भी ये ऋणी श्रवश्य हैं। जिस प्रवल उत्साह के साथ इन्होंने अन्थारम्म किया है, उसे ही देखकर श्रन्य की महनीयता का पता चल जाता है। बालनीकि से बाण श्रीर नीलाम्बर तक जिन महार्कावयों पर इन्होंने स्कियों रची हैं, ऐसी मृक्तियाँ कवियो पर श्रन्यत्र कहीं देखी नहीं गई, सभी एक से एक बढ़कर हृद्यहारिणी हैं। किविगुरु कालिदास श्रीर बाण पर इनकी स्कियों का श्रात्वादन कीजिए—

साकृतमयुरकोमल विलासिनीकण्ठकृतितप्राये। शिकासमयेऽपि मुद्दे रतलीला कालिदासोक्ती॥

—ञ्चा०, ५० ३४।

"साभिप्राय, मधुर श्रौर कोमल विलासिनी ( श्रक्ष्यनीय एवं श्रनुभव-गम्य, मधुरता से भरी हुई तथा कोमलतामयी रमणी ) के कण्ठ के कूलन ने युक्त सम्मोग-क्रीड़ा ( ऐसी क्रीड़ा लिसमें सुन्दरी के मधुर कण्ठ से मधुरता श्रौर कोमलतामयी श्रभिप्राय ने भरी मधुर शब्दावली भी सुनाई पड़ती हो ) श्रीर ध्वनिमयी, मधुर तथा कोमल सुन्दरी के कण्डस्वर के समान कालिटास की किवता शिचा के समय भी आनन्द की सिंध करती है (उपदेश के लिए प्रयुक्त ग्रन्छी से ग्रन्छी बाते कडवी ही लगती हैं किन्तु ये दोना शिचा देते समय भी शिचार्थियों को आनन्दिवमोर कर देती हैं।"

जाता शिखण्डिनी प्राग्यथा शिखण्डी तथावगच्छामि । प्रागलभ्यमधिकमाप्तुं वाणी वाणो वभृवेति ॥ —न्या॰, प्र०३७ ।

"जिस प्रकार महाराज द्रुपद की पुत्री शिखण्डिनी ग्राधिक प्रगल्भता प्राप्त करने के लिए (भीष्म द्वारा उपेक्षित होने के कारण उनसे बैर-शोधन के लिए) शिखण्डी (पुरुप) हो गई, उसी प्रकार वाणी ग्रार्थात् सरस्वती ग्राधिक शक्तिशालिनी वनने के लिए वाण् (कादम्बरी वा क्र्ता) हो गई। (कहने का ताल्पर्य यह कि वाण्भट में सरस्वती से भी ग्राधिक शक्ति थी।)

श्राचार्य गोवर्धन यदि जयदेव के समसामयिक थे, तो श्रवश्य ही जयदेव उनकी दृष्टि में इल्के जॅचे जिमके कारण उनका उल्लेख किंव ने नहीं किया, श्रान्यथा इनका पूर्ववर्तित्व हमें स्वीकार करना होगा। मेरा विचार है कि श्राचार्य किंव को जयदेव की किंवता में 'साकृत मधुर कोमल विलासिनी-क्रयट-क् जन' श्रवश्य ही नहीं सुनाई पड़ा श्रीर सचमुच ही कालिदाम की किंवता की-सी मर्मरग्शिनो भाव-सृष्टि जयदेव के 'गीतिगोविन्द' में दूँ दना हृदयहीनता का ही प्रकाशन है। इस महाकिंव ने स्वयं ही कहा है कि महाकिंव थोड़ी-सी वात में श्रपार श्रयं भर देता है किन्तु सामान्य किंव बहुत लम्बे कथन में भी उतने भाव नहीं ला पाता, इसीलिए उसकी किंवता मध्यम श्रीर श्रधम कोटि की ही हो पाती हैं—

"वालाकटाच्तसूत्रितमसतीनेत्रत्रिक्षागकृतभाष्यम् । कविमाणवका दूर्तीव्याख्यातमधीयते भावम् ॥" —श्रायी॰, प्रन्था॰ ५० ।

### गोवधन की कान्यविषयक मान्यता

कान्य के विषय में आचार्य गोवर्धन की मान्यता है कि कविता में रस का होना उसके जीवित का प्रमाण है, जिस प्रकार शृङ्काराद्युक्तता प्रिया के जीवित का प्रमाण है। सम्भोग-काल के रसावेश में रमणी का वस्त्र शरीर से दूर हो जाता है इसी प्रकार शरीर के अलंकार भी टूटकर शरीर से गिर जाते ष्ट्राचा सप्तराती २४७

हैं तथापि वह छोर भी हृदयहारिगी हो जाती है, वैमे ही यदि क्विता में क्वि का हृद्य उतर छाता है तो उनका व्यान वैदर्भी छादि रीतिया को सायास लाने की छोर छोर छलंकारों की सजाबट पर नही टिक्ता, क्योंकि यह तो भाव लोक में खोया रहता है, छात्मदिस्मृति की दशा में रहता है। इसके विदर्शत वर्द गुष्क पाषाण्-प्रतिमा छामृपणों से छापादमत्तक भना दी जाय नो उससे दर्शक के हृदय में किसी प्रकार का रसे है कि कि कि साम मेंत ही कोई कर ते बिन्दु निसको छालंकारों की बनावट पर उनकी प्रशंना मते ही कोई कर ते बिन्दु निसको छालंका करने के लिए उनका निर्माण हुछा है उस छल हार्य पर कोई सुग्य नहीं हो सकता, उसके हाथो छपना हुदय समित करने के लिए प्रस्तृत नहीं हो सकता, उसी प्रकार शुष्क (रमहीन) पर्य-रचना करके कोई उसमें चित्रवन्य, श्लेष, यमक, छानुप्राम, पिसंख्या छादि छलंकाने की लाख योजना करे, कोमल-कान्त-पदावली को बित्रनी ही मायवानी ने गुन्कित करे. वह महद्यों का हृदयावर्जन नहीं कर सकता. काव्य-शिको के हृदयों में मायों को तरहायित नहीं कर सकता—

रतरीति-वीतवसना प्रियेव शुद्धापि वाङ्गुरे सरसा। श्ररसा सालंक्वतिरपि न रोचने शालभञ्जीव॥ —श्रायी॰, प्रन्थारम्स० ५४।

## अपनी आर्याञ्चों के विषय में गोवर्षन का कथन

मस्णपद्रीतिगतयः सज्जनहृद्याभिसारिकाः सुरसाः । मद्नाहृयोपनिपदो विशदा गोवर्धनस्यायोः ॥

—आर्या० प्रन्था० ५१।

'जिम प्रभार श्रेष्ठ सहृदय रमिण्याँ अपने कोमल चरणां की मन्द्र-मन्द्र गति में रव्यती हुई सुदृदय जनों से मिलने के लिए एक्माब आमदेव की बद्यदर्तिनी होकर उड्डिल बेश भारण करके नाती है, उसी प्रवार बोमलकान्त पदावनी में मिलत बैदमी रीति से बुक्त, शृद्धार रस्पर्या, आमोदीपित और प्रसाद गुण्यालिनी गोवर्षन कि की आयोर्ट सड्डिनों के हृद्यों में पहुँ-चर्ती हैं।''

'श्रायां सतश्ती' सचनुच ही संस्कृत साहित्य का बहुमृत्य रहत है। इसमें 'बब्बातगा' के समान विषयानुसार श्रायांश्रा का क्रम नहीं रखा गया है, श्राप्ति, श्रायांश्रो के प्रथम वर्ण को लेकर बगांनुक्रम से बज्याश्रो का विभाजन किया गया है, जैसे, ग्रकारव्रज्या, श्राकारव्रज्या ग्रादि । व्रन्थारम्भ में ५४ ग्रार्याएँ तथा मुख्य काव्य में ६६६ ग्रार्याएँ तथा ग्रन्त में ६ ग्रार्याग्रो में ग्रपने काव्य की प्रशंसा को गई है । इस प्रकार पूरे व्रन्थ में ७५६ ग्रार्याएँ हैं।

### 'आर्यासप्तशती' की गीतियाँ

नखिलिखितस्तिनि कुरवकमयपृष्ठे भूमिलुलितिवरसाङ्गि। हृदयविदारणिनःसृतकुसुमास्त्रशरेव हरसि मनः॥' श्रार्या॰ नकारत्रज्या ३२४

कुरवक के फ़्लों को विछाकर उसी पर अपने िषयतम के साथ रितकेलि करके आनेवाली नायिका से उसकी सखी परिहासपूर्वक कहती है, क्योंकि कुर-वक के दो-चार फ्ल अब तक उसकी पीठ पर चिपके हुए हैं, "भूमि पर लेटती हुई हे व्याकुल अङ्गो वाली! तुम्हारो पीठ पर कुरवक के फ़्ल सटे हुए हैं और स्तनों पर नखन्त बने हुए हैं। तुम्हें देखकर में हर्प से फ़्ली नहीं समा रही हूं, यह समभक्तर कि कामदेव के वाण तुम्हारे हृदय को चोरते हुए पीठ की और जा निकले!"

निहितार्धलोचनायास्त्वं तस्या हरसि हृद्यपर्यन्तम्। न सुभग समुचितमीहशमंगुलिदाने भुजं गिलसि॥

—आर्या॰, नकारव्रज्या ३३९।

पूर्वराग की वेदना में सन्तत नायिका को मदन-ज्वर से बचाने के लिए उसकी सखी नायक के पास जाकर कहती है, "मेरी सखी ने तुम्हें श्राधी श्रॉखों से ही देखा, वस उसी श्राधी श्रॉख को ही श्रपने हाथ में पाकर तुमने उसके हृदय तक को हर लिया। हे सुभग! श्रॅगुली पाकर पहुँचा ( भुजा ) पकड लेना, कहाँ का न्याय है ?"

र. उर्दू के एक शायर की कल्पना की उड़ान देखिए:
 श्राहू नही ये मजनूँ है लैला,
पहन कर वोस्ती निकला है घर से ।
जिसे तुम सीग समभे है ये है खार,
गड़े है पाँव से निकले है सर से ।।
 र. मिलाइए, छ्वै छिगुनी पहुँचो गिलत, श्रांत दोनता दिखाय ।
विल-बावन को ब्यौत लिख, को बिल तुम्हे पत्याय ।।
——विहारी-सतसई

ष्ट्रायां सहराती २४६

परयोत्तरस्तन्द्रि फाल्गुनमासाद्य निर्जितविषक्तः। वैरादिरिव पतङ्गः प्रत्यानयनं करोति गवाम्॥ —श्रायो०, पकार० ३५०।

चली शेशिनगतिका नायिका को चान्यना देवी हुई कहनी है, "है चलि ! देखो, जिस प्रकार विराद-पुत्र उत्तर क्राई न (फाल्युन) की सहायता से दुर्शेषन श्राद श्रेष्ठकों के परास्ति करके उनके द्वारा छीनी गई गायों के लौटा लाया या उनी प्रकार उत्तर दिशा की श्रोर बहना हुआ दूर्व फाल्युन मान की पाकर शिशिर को पगिचन करके उसके द्वारा छीन ली गई अपनी किग्गों की पुनः लौटा गहा है (फाल्युन मास में कामदेव के बारों से श्राहत होकर उन्हाग पनि शीश ही बर लौट आएगा, श्रीर उन इस मास की सहायता से अपने गिट की बुन्तियों को श्रापने दश में कर लो श्रोर वह जा न सके)।

> ज्योत्स्नागर्मिनसैकतमध्यगनः न्हरति यासुनः पृरः । दुग्यनियौ नागाविपतस्यतले सुप्त इव कृष्णः ॥ —श्चार्या॰, जन्नारः २४५ ।

"जाँउनी में चनकती हुई शतुका-राशि के बीचोबीच यन्ता का प्रवाह देशा शोनित हो नहा है मानो जीरनागर में शेप-राज्या पर हाण्य (काने नंग के विष्णु ) हो नहे हों। (शरकाल में चतुर्दिक् ब्यात निर्मत चाँउनी, प्रमुता का रमगीय शतुका तर तथा निरुद्धिम बातावरण को देखकर कोई प्रेमी श्रामी शिया ने नांकेतिक तम में बातुकान्तर को शब्या बनाकर रमण की कामना प्रकर कर नहा है।)

### राधा का उन्लेख

राज्याभिषेकसतिलज्ञालितमालेः क्रयासु कृष्णस्य । गर्वभरमन्थराज्ञी पर्यति पद्रपङ्कत्रौ रावा ॥१ —स्रार्थाः, रकार० ४८८ ।

"नदा ने वह सुना कि कृष्ए का गर्व्याभिष्ट हुछा, तह उनकी छाँकें गर्व के मार ने मुक्त गई छाँर कृष्ण की चर्चा के बीच वह नीचे छण्ने चरगुर

१. निनाइए,

एवं बाजिनि देवर्षी पारवे पितुरकोमुखी । लीलावमकरवाणि गणजानम् पार्वती ॥ —कुमारसम्मव

कमलों को निहारने लगी (राधा ने कृष्ण के ग्रमाधारण गुणों को सुना ग्रौर जब सोचा कि इतने महामित्म होते हुए भी वे मुक्त प्राणों से चाहते हैं तब उसका हृदय गर्व ने न्विल उटा. किन्तु किमी के सम्मुख वह ब्यक्त न हो, यही सोचकर पैरों को देखने लगी)।

> पिततेऽशुके स्तनापितहस्तां तां निविडज्ञधनिपिहिते।रुम् । रद्पद्विक्वितफूत्कृतिशतधुतदीपां मनः स्मर्रातः॥ । —श्रायी०, पकार० ३६८ ।

कोई व्यक्ति विरहावस्था में संयोग-काल के सुखमय दिनो का स्मरण करता हुआ कहता है, "मेरा मन प्रिया की उस काल की चेप्राओं को स्मरण कर रहा है जब (गिन्न-वेला में केलि-मांन्दर के भीतर) वस्त्र शरीर से नीचे गिर जाने पर उसने टांनो खोटो से खपने स्तनों को छौर जबनों ने जॉवों को खच्छी तरह टककर दन्तज्ञत में पीचित छोटों में सैकडों बार दीपक को बुक्ताने की चेष्ठा की थीं किन्तु उसकी शिखा कॉप-कॉप कर रह गई थी ( खोट की विक-लता से खच्छी तरह फूकते नहीं बनता था, इसीलिए टोपक कॉर कर रह जाता था, बुक्तान नहीं था )।

'श्रायां' में शृङ्कार रस श्राकर्ठ पूर्ण है। प्राञ्चन की 'गाहा सत्तसई' श्रीर हिन्दी की 'विहारी सतसई तथा संस्कृत की 'श्रायांसप्तशती' ये तीनो ही सतसइयाँ भारतीय शृङ्कारपरक साहित्य की शृंगार हैं।

### पण्डितराज की गीतियाँ

पिएडतराज जगन्नाथ का नाम संस्कृत के स्वच्छन्द गीतिकारों की प्रथम पंक्ति में स्नाता है। वाणी पर इतना महान स्निधिकार रखने वाले कम कि हुए हैं। प्रकाराङ पांडित्य के साथ किय-प्रतिमा का ऐसा योग 'हरविजय' महाकाव्य के कर्ता महाकि रत्नाकर स्नीर नैपधकार श्रीहर्प में ही देखा गया। इनका पांडित्य 'रसगंगाधर', 'चित्रमीमांसाखंडन' स्नोर मनोरमा-कुचमर्दन' में

मिलाइए,
 नीवीवन्वीच्छ्वसितशिथिलं यत्र विम्बाघराणां,
 चौमं रागादिनभृतकरेष्वाचिपत्मु प्रियेषु ।
 शिंचस्तुङ्गानिभमुखमिप प्राप्य रत्नप्रदोपान्
 हीमूढाना भवति विफलप्रेरणा चूर्णमुिष्टः ।। —मेघदूत, उत्तरमेघ ५

अपनी पूर्णता के साथ प्रकट हुआ है । ये ही अन्य इनकी महती आलो-चना-शक्ति के भी निदर्शक हैं । इन्होंने महाकाव्य की रचना नहीं की, इनकी स्वच्छन्द् गीतियों के ही संग्रह मिलते हैं । इनमें कुछ तो स्तोत्र काव्य हैं, जिनका उल्लेख यथास्थान किया जायगा, किन्तु 'भामिनोबिलास' में इनकी विशुद्ध लोकिक गीतियाँ ही सङ्कालत हैं । इन्हें अपने पांडित्य और कित्व शक्ति दोनों पर महान् गर्व था । इन्हें अपने समान नहाकि आसेतुहिमाचल कोई भी किन दिष्टे में नहीं आया। अपनी किनता के माधुर्य की प्रशंसा करते हुए ये कहते हैं—

> निरां देवी बीणागुराप्राचित्रहीनाद्दकरा-यदीयानां वाचाममृतमयमाचामित रसम्। वचस्तस्याकर्ण्ये अवण सुभगं परिडतपते-रधुन्वमृत्धीनं नृपशुरथवाऽयं पशुपतिः॥<sup>२</sup> —भामिनी॰, विलास ४१३६।

मधु-हाज्ञा साजाद्मृतमथवा माथरसुधा कदाचित्केपाख्चित्र खलु विद्धीरत्रपि मुद्म्।

श्रामूताद्रत्नसानोर्मलयवलियादाच कूलात्ययोथे—
 यांवन्तः सन्ति काव्यप्रणयनगटवस्ते विशंकं बदन्तु।
 मृद्दीकामव्यिनियन् यमृणरसभारी माघुरीमाग्यभाजां
 वाचामाचार्यतायाः पवमनुभिवतुं कोऽस्ति धन्यो मदन्यः॥
 —भामिनीविलास, विलास ४।३८।

२. मिलाइए,

मुमिरत सारदा हुलिस हुँसि हुँस चढी विवि सों कहित पुनि सोई घुनि ब्याऊँ मैं। ताल-तुक-होन अङ्ग-मङ्ग छविछीन भई, कविता विचारी ताहि रुचि रस प्याऊँ मैं। वेसीदास, देव, घनग्रानद, विहारी सम सुकवि वनाव्न की तुम्हैं मुघि द्याऊँ मैं। सुनि 'रतनाकर' की रचना रसीली नैंकु फीकी परी वीनिह नुरीलो करि ल्याऊँ मैं।

<sup>--</sup> टड्डच शतक, प्रावकथन ।

# ध्रुवं ते जीवन्तोऽप्यहह मृतका मन्द्मतयो न येपामानन्दं जनयति जगन्नाथभणितिः॥

– वही, विलास ४!४०।

"सरस्वती ग्रपनी वीणा के तारों में भंकृति उठाना वन्द करके जिसके काव्य के ग्रमृतमय रस का ग्रास्वादन करती हैं, उसकी (पंडितराज की) श्रुतिमधुरा वाणी को सुनकर जो सिर नहीं हिलाता वह या तो मनुष्य देहधारी पशु है ग्रथवा योगीश्वर शिव।

"यह सम्भव है कि संसार मे कुछ ऐसे मनुष्य हों जिन्हें शहर, श्रंग्र् साचात् श्रमृत श्रयवा सुन्दरी की श्रघर-सुधा का पान करके कभी हर्प न होता हो, किन्तु जगन्नाय की कविता को सुनकर जिनके हृदय में श्रानन्द की तरंगें नहीं उठतीं वे जड़बुद्धि निश्चय ही जोते हुए भी मृतक (जीवन्मृत) हैं।

पिएडतराज सन् १६५० में दिल्ली में थे। यह शाहजहाँ का शासन-काल था ग्रीर इस समय तक हिन्दी काव्य पूर्णत्या प्रीट हो चुका था। हिन्दी के ग्रानेक महाकवियों का सम्पर्क दिल्ली-दरवार से रहा है। ग्रातः पिएडतराज ने हिन्दी काव्यों का ग्रावश्य ही ग्रानुशीलन किया होगा; क्योंकि हिन्दी की ग्रानेक कविताग्रों का प्रभाव इनकी ग्रानेक गीतियां पर स्पष्ट ही पड़ा दिखाई पडता है। फारसी कविता की मंगी भी इनकी कविताग्रों में यत्र-तत्र मिलती है, जिससे प्रतीत होता है कि इन्होंने फारसी-साहित्य भी पढ़ा था। प्रतिभा ग्रीर व्युत्पत्ति के समान योग से इनका काव्य निस्सन्देह उत्तमोत्तम कोटि का हुग्रा।

'भामिनी विलास' में चार विलास हैं, प्रास्ताविक विलास (१२९ गीतियाँ) शृंगारविलास (१८ गीतियाँ), करुणाविलास (१६ गीतियाँ) श्रौर शान्त-विलास (४६ गीतियाँ)। इसके प्रास्ताविकविलास में श्रुन्योक्तियों का छंग्रह है। ऐसी उत्तम श्रुन्योक्तियों 'भल्लट शतक' के श्रतिरिक्त श्रन्य प्रन्थ में नहीं मिलतीं। श्रुन्य विलासों में नाम के श्रुनुरूप ही रचनाएँ संकलित हैं। इस ग्रन्थ के श्रतिरिक्त इनकी लौकिक गीतियाँ 'रसगंगाधर' में प्रचुर परिमास में श्राई हैं। दोनों ग्रन्थों से कतिपय गीतियाँ यहाँ दी जा रही हैं—

पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी-लिखित 'भामिनीविलास' की भूमिका
 पृ० १२; 'लद्मीवेद्ध्वेटश्वर' प्रेस द्वारा मुद्रित संस्करण, सं० १९८२।

### अन्योक्तियाँ

श्रिय द्लद्रविन्द् स्यन्द्रमानं मरन्द्रं तत्र किर्माप लिहन्तो मञ्जु गुंजन्तु भृगाः। दिशि-दिशि निरपेक्स्तावकीनं विष्टुरवन्। परिमलमयमन्यो वान्यवो गन्यवाहः॥

—भा०, प्रा० ५।

याते मय्यिचरात्रिदाधिमिहिर्ज्यालाशनैः शुष्कतां, गन्ता कं प्रति पान्थमन्तित्रसौ सन्तापमालाकृता। एवं यस्य निरन्तराधिपटलेर्नित्यं वपुः जीयते, धन्यं जीवनमस्य मार्गसरसो धिग्वारिधीनां जनुः॥१

-भा०, प्रा० १६।

श्चापेदिरे अस्य प्राप्तः पनङ्गा भृङ्गा रसालमुकुलानि समाश्रयन्ते । संकोचमित्रितसरस्यिय दीनदीने मीनो तु हन्त कतमां गतिमभ्युपेतु ॥ — भा०, प्रा० १७ । पोलोमीपनिकानने निवसतां गीर्याणभृमिरुद्दां येनात्रान समुज्जिनानि कुमुमान्याजित्ररं निर्जरेः । तस्मित्रय मधुत्रते विधिवशान्मार्थ्वीकमाकांत्ति त्यं चेदंचिस लोभमन्युज तदा किं त्यां प्रतितृमहे ॥ — वहीं, ४६ ।

पित्र स्तन्यं पोत त्विमिह् मदद्न्तावलियया, हगन्तानाधत्सं किमिति हरिदन्तेषु परुपान् । त्रयाणां लोकानामपि हद्यतापं परिहरन् श्रयं घीरं घीर् ध्वनित नवनीलो जलघरः ॥—वही, ६० ।

मिलाइए, "सर मृत्वे पंळी उद्दे, ग्रीर सरन समाहि ।
 वीन मीन बिनु पंच के, कह 'रहीम' कहें जाहि ॥—रहीम बोहाबली

धीरध्वनिभिरलं ते नीरद में मासिको गर्भः । उन्मद्वारणवुद्घ्या मध्ये जठरं समुच्छलति ॥ —वही. ६१ ।

ष्ठोदार्य भुवनत्रयेऽपि विदितं सम्भूतिरम्भोनिधे-र्वासो नन्दनकानने परिमलो गीर्वाणचेतोहरः। एवं दातृगुरोर्गुणाः सुरनरोः नर्वेऽपि लोकोत्तराः स्याद्धिप्रवरार्थितापेणविधावेको दिवेका यदि॥—वही, ६६।

व्यागुज्जन्मधुकरपु जमंजुगीतान्याकर्ण्य श्रुतिमद्जाल्लयातिरेकात् । श्राभूमीतलनतकन्धराणि मन्येऽरण्येऽस्मिन्नवनिरुहां कुटुम्वकानि ॥ —वही, १२४ ।

दोर्द्रपडद्वयञ्चरडलीकृतलसरकोद्रग्डचरडांशुग-ध्वस्तोद्दर्गडविपच्चमर्गडलमथ त्वां बीच्य मध्ये रणम् । वलगद्गारिडवमुक्तकारडवलयज्वालावलीतारडव-भ्रश्यत्खारडवरुप्रपारडवसहो को न चितीशः स्मरेत् ॥

—ब*ही,* १२⊏ I

'हे प्रफुल्लितकमल ! तुम्हारे भरते हुए पराग का यत्किचित् पान करके भारे भले ही गूँजे, किन्तु यह निरपेन्न पवन जो तुम्हारी सुगन्धि को लेकर सभी दिशाओं में पहुँचाता फिरता है, वहां तेरा सचा मित्र है (बहुतेरे मित्र ऐसे होते हैं जो आअयदाता से अपनी जीविका पाकर उसके पास बैठकर उसको प्रसन्न करने के लिए उसी का गुग्गान किया करते हैं किन्तु सचा मित्र तो वहीं होता है जो निस्स्वार्थ भाव से प्रशसनीय पुरुष का यश संसार में फैला देता है)।

''उस राह के पास ही स्थित सरोवर का जीवन धन्य है, जो इस चिन्ता में चीयाकाय होता जा रहा है कि ग्रीष्म के सूर्य की प्रचएड ज्वाला का भद्दय बनकर जब में शीध्र ही (कुछ दिनों में) सूख जाऊँगा तब प्यास से पीडित पथिकों का समूह किसकी शरण में जायगा, किन्तु श्रद्धय जलवाले समुद्र के जन्म को धिकार है (जिससे किसी एक भी प्यास नहीं बुफ पाती)।

''हे सङ्क् चनशील सरोवर ! तुम्हारे स्ख जाने पर पत्ती इधर-उधर आकाश में उड गए, भौरे (तुम्हारे कमलों का जो मकरन्द-पान करते थे वे) आम की मङ्गियं का ब्राथय ने रहे हैं किन्तु यह बतायों कि इन येचारी मङ्गियों की बया दशा होगी ( ' स्वामिमानी ब्राथित इन तो एक को छोड़कर दूसरे के ब्राथय में जा नहीं सकते चाहे उनका शर गत्त ही हो जाय ) '

हं समल ! जिस मीर ने नित्तनवन में शोधित देव-तरुशों के पूर्णी भी मुगन्य का पहने ही श्रास्त्रादन किया शीर उसके हारा पश्चिक पूर्णी की नत्रश्चाद देवता प्राप्त कर सके, वहीं भ्रमर यदि देवशोग में पराग की इच्छा में तुम्हारे पास श्चा गया है शीर तुम खुलकर उसे मकरस्ट-पाम नहीं इसते हो तो किर में तुम्हें क्या कहूँ ! (शिंड राइ-समा की शोमा बदाने वाला विहान किसी सामान्य व्यक्ति के वहाँ पहुँच जाय तो उसे लीम त्यागकर खुते हृदय में उसका स्थागत करना चाहिए।)

''( सिहिसी खरने न्तनपायी सिंह-सायक में कहनी है) है बच्चे ! तुम दृष पीछो, मन गलराज ने छम से छपनी कठोर दृष्टि को इचर-उधर मन दीड़ाछो । यह नो तीनों लोकों के मनस्ताय को दृर घरना हुआ नवनील मेव गम्मीर व्यक्ति में गलन कर रहा है ( किसी लोकोरकारी मदापुरुष को राष्ट्र नहीं समस्ता जाहिए ।

"ह में छ ! तुम अपने राम्भीर गर्डन की बन्द करों । मही जानते मेरे पेट में एक मान का बचा है और बह तुम्लारी व्यक्ति की मन गजराज की विवाद रामक कर मेरे पेट में ही उद्युत्त रहा है । ( इप्रमाधारण पुत्रप्त माता के गर्भ में से ही इप्रप्रती इप्रमाधारणता का परिचय देने लगते हैं । )

कृत्यश्च की उदारता सारे संसार में प्रसिद्ध है। उसका उत्म समुद्ध में है, नियाम-स्थान नर्दन्यन है और उसकी सुगर्य देवताओं के चित्र की सुगने बाता है। इस प्रकार दाताओं के शिरोमिंग सुगत के सभी गुग लोकं पर हैं, किन्तु याचक केट की दान का उपयुक्त पात्र समस्त कर दान देने का विषय भी यदि कहीं होता! (सुरत्य पात्रावात्र का विचार किए जिना ही सभी की मनीवाज्यित वन्तुएँ दे देता है, यही उसमें दोव है। दाता की पत्र की दोग्यता समस्तक ही नदनुसार उसे दान करना वाहिए।)

इस यन के बुनों की डालियों को पृथ्वीतल तक कुठी हुई देखकर मुक्ते तो ऐसा प्रतीत होता है मानी छासगस गुड़न करते हुए भीनों के मड़ुल भीतों को मुतकर उनकी माधुरी में मन के लीन होने के छारण ही ये बुन भुककर घरती से लग गए हो। (यहाँ पुष्प-फल-पल्लव भार को जो वृद्धों की नम्रता का कारण है, कारण न मानकर भ्रमर-गुझन ही कल्पित कारण माना गया है। सिद्धास्पद हेतृत्येद्धा की रमणीयता द्रष्टव्य है।)

"दोनों वलवती भुजाओं से चकाकार किए हुए घनुप से छूटे प्रखर तीरों से शनु-दल को ध्वस्त करते हुए रण-भूमि में तुम्हें देखकर ऐसा कौन राजा है जिसे घोर शब्द करते हुए गागडीव के वाणों से वरसती अग्नि से खागडव वन को भस्म करते हुए अर्जुन की याद न आ जाय।"

### अन्य विलासों से-

(शृंगारविलास से)

कस्तूरिकातिलकमालि विधाय सायं स्मेरानना सपिद शीलय सीधमौलिम्। प्रौढिं भजन्तु कुसुदानि सुदासुदारा-सुल्लासयन्तु परितो हरितो सुखानि॥१ —भा०, श्वंगार० ४।

गुरुभिः परिवेष्टितापि गण्डस्थलकण्डूयनचारुकैतवेन ।
दरदर्शितहेमवाहुनाला
मिय वाला नयनाञ्चलं चकार ॥ —वही, १८।
गुरुमध्यगता मया नतांगी
निहता नीरजकोरकेण मन्दम् ।
दरकुण्डलताण्डवं नतः भू—
लितकं मामवलोक्य घूर्णितासीत् ॥ —वही, १६।
निरुध्य यान्तीं तरसा कपाती
कूजत्कपोतस्य पुरो दधाने ।
मिय स्मिताई वदनारविन्दं
सा मन्द-मन्दं नमयाम्वभूव ॥ —वही, २६।

१. तुलनीय--

हा हा वदन उघारि दृग सफल करैं सब लोय । रोज सरोजन के परं, हँसी ससी की होय ॥ — विहारी-सतसई

गुरुमध्ये हरिगाची मर्तिकशकलैर्निहन्तुकामं माम्।
रदयंत्रितरसनाग्रं तरितत्वयनं निवारयाञ्चके॥ —वही, ४६।
शियता शैवलशयने सुपमाशेपा नवेन्दुलेखेव।
प्रियमागतमि सविधे सत्कुरुते मधुरवीच्चग्रैरेव।।
—वही ८२।

"हे सिख! सायङ्काल ग्रापने भाल पर कस्त्री का तिलक सजाकर मुख पर मन्द मुस्कान लेकर भवन की छत पर चल, जिससे तुमे (तेरे चन्द्र के सहश्र मुख को) देखकर कुमुद विकसित हो जाय श्रीर सारी दिशाश्रों के मुखों पर उल्लास छा जाय।

"गुरुजनों से घिरी रहने पर भी मेरी सुन्दरी प्रिया ने अपने कपोल खुजलाने के बहाने अपनी स्वर्णकान्त भुजा को दिखाते हुए मेरी अ्रोर कटाच् फेका।

"गुरुजनों के बीच बैठी हुई सङ्कोचशीला प्रिया को जब मैने कमल की कली से मारा तब अपने कुगडलों को तिनक नचाती हुई और भौहों को भुकाए हुए ही उसने मुक्ते देखकर घूरा।

'श्रागे निकल जाने का यत्न करने वाली क्योती को वलपूर्वक रोके हुए कूजते क्योत के सम्मुख लाकर जब मैने प्रिया को यह दृश्य दिखलाया तब उसने एक बार मुस्कुराते हुए मेरी श्रोर देखकर श्रपने मुख-कमल को मुका लिया।

'गुरुजनों के बीच जब मैने मृगनयनी को मिद्दी के छोटे दुकडे से मारना चाहा तब टसने जिहा के अअभाग को दॉतों से दबाकर चञ्चल आँखों से सुके मना किया।''

"( विरहावस्था में जब नायिका ऋत्यन्त दुर्बल छौर कृशाङ्गी हो गई तब नायक परदेश से लौटा, किन्तु उस समय नायिका में शब्या से उठकर स्वागत करने की भी शक्ति शेप नहीं रह गई थी। कोई दर्शक नायिका की तत्कालीन छ्रवस्था का वर्णन छपने मित्र से करता हुछा कहता है—) नायिका सेवार की शब्या पर द्विनीया के चन्द्रमा समान पड़ी हुई है, शरीर में कान्ति (मुखकान्ति) मात्र शेप रह गई है। छतः प्रियतम के छपने पास छा जाने पर भी वह उसका स्वागत मधुर दृष्टि से हो कर रही है।"

पंडितराज पर जैसा कि हमने पहले कहा है, हिन्दी के रीतिकालीन कियों का पूरा-पूरा प्रभाव पडा था, इसे जानने के लिए इनके 'भामिनीविलास' का 'श्रंगारिवलास' देख जाना प्रयाप्त होगा। इनकी दृष्टि भी विशेष रूप में अलङ्कार-योजना पर ही टिकी है। जहाँ कहीं ये तत्कालीन चमत्कारिप्रय प्रवृत्ति से स्वच्छन्द हो सके हैं वहाँ इनका किव-हृद्य मनोमुग्धकर रूप में सामने आ गया है।

### रसगङ्गाधर की गीतियाँ

श्रवलानां श्रियं हृत्वा वारिवाहैः सहानिशम् । तिष्ठन्ति चपला यत्र स कालः समुपस्थितः॥

--रस॰, आनन २, पृ॰ ३२।

करतलनिर्गलद्विरलदानजलोल्लासितावनीवलयः। धनदायमहितमृर्तिर्जयतितरां सार्वभौमोऽयम्॥

-रस॰, श्रानन २, पृ॰ ७०।

राज्ञो मत्प्रतिकूलान्मे महद्भयमुपस्थितम् । वाले ! वारय पान्थस्य वासदानविधानतः ॥

- रस॰, श्रानन॰ २, पृ॰ ८७।

निर्भिद्य ह्मारुहाणामितघनमुद्रं येषु गोत्रांगतेषु
द्राघिष्टस्वर्णद्ग्डभ्रमभृतमनसो हन्त धित्सन्ति पादान् ।
यैः सम्भिन्ने द्लात्रप्रचलिहमकणे दािंडमीवीजबुद्धथा
चञ्चूचाञ्चल्यमञ्चन्ति च शुकिशशवस्तेंऽशवः पांतु भानोः ॥
—रस॰, स्नानन २, पृ॰ १०७।

"श्रवलाश्रो की शोभा का हरण करके जहां चपलाएँ निरन्तर मेघों के साथ निवास करती हैं, वह (वर्षा-) काल श्रागया। (दूसरा श्रर्थ यह हुश्रा कि जहाँ कुलटाएँ निवंलो का घन छीनकर सदा नीचो के साथ रमण किया करती हैं, वही कलि-काल श्रागया। यह शब्दशक्तिमूला ध्वनि का उदा-हरण है।)

'हथेली से निरन्तर गिरते हुए दान के (संकल्प) जल से सारे पृथ्वी-मएडल को उल्लिसित करने वाले और धन का दान करनेवालो में सर्वप्रथम पूजित शरीर वाले इस सार्वभौम की श्रेष्ठता स्वतः सिद्ध है। ( अपनी सूँड़ विद्यांसो वसुधातले परवचः श्लाघासु वाचंयमा
भूपालाः कमलाविलासमिद्रिगेन्सीलन्मदापूर्णिताः ।
श्रास्ये धास्यति कस्य लास्यमधुना धन्यस्य कामालसस्वर्वामाधरमाधुरीमधरयन् वाचां विपाको मम ॥
—भामिनी॰, शान्त॰ ४३ ।

श्रयात् विद्वजन दूसरों की कविता की प्रशंसा ने उदासीन हैं श्रीर राजा लोग वैभव की मदिरा पीकर उन्मत्त हो उठे हैं (इन दोनों प्रमुख काव्या-श्रयों के श्रभाव में ). फिर कामालस देवांगनाशों को श्रयर-मधुरिमा का भी तिरस्कार करने वाली मेरी वाणी का यह विपाक (नेरा उत्तमोत्तम काव्य) किस धन्य पुरुष के मुख-प्राङ्गण में नृत्य करेगा।

# मध्यकालीन कवियित्रियाँ

प्राचीन भारत में त्त्रियाँ विद्या के चेत्र में पुरुपों से पीछे नहीं रही हैं । वैदिक ऋचाश्रों में कितनी ही के साथ 'ऋपिकाश्रों' के नाम भी लुड़े हुए हैं श्रोर को विद्वान् वेदों को पौरुपेय मानते हैं, उनके श्रनुसार उन-उन ऋचाश्रों की रचना उन-उन ऋपिकाश्रों द्वारा ही हुई है । लौकिक साहित्य के निर्माण में त्त्रियों का वरावर योगदान रहा है । 'थेरी गाथा' पालि भाषा में निर्मित एक ऐसा स्कि-संग्रह है, लिसकी रचना स्त्रियों द्वारा ही हुई है । संस्कृतके स्कि-संग्रहों:, सुभाषितरत्नमाण्डागार कर्वान्द्रयचन समुच्चय, सुभाषितावलि, सदुक्ति-कर्णामृत, सिक्तमुक्तावलि, शार्ड्यय पद्धित, स्किरत्नहार, तथा श्रलङ्कार-ग्रन्थों में ३५ से ऊपर कवियित्रयों की कविताएँ तथा बहुतों से सम्बद्ध स्कियाँ मिलती हैं । उनमें विज्ञका, शीलाभद्वारिका, फल्गुहस्तिनी, विकटनितम्बा, सुमद्रा, मोरिका, इन्दुलेखा, मारुला श्रोर गङ्कादेवी प्रमुख हैं । यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें कितनी ऐसी हैं लिन्होंने प्रवन्य काव्य रचे । स्फुट कविताएँ भी इनकी बहुत कम संख्या में उपलब्ध हैं । दािल्लात्या रामभद्राम्वा ने 'रघुनाथाभ्युद्य' श्रोर गङ्कादेवी का 'मधुराविजय' नामक दो प्रवन्य मिलते हैं ।

 <sup>(</sup>क) ऋग्वेद, मएडल १०, सूक्त १२५, जिसे देवी मूक्त कहते हैं, इसकी रचिंयती अम्मृण ऋषि की कम्या 'वाक्' थीं।

<sup>(</sup>ब) ऋग्वेद, मं० १०, मू० ८५ की रचना 'सावित्री सूर्या' ऋषिका ने की है।

<sup>(</sup>ग) ऋक्, मं० १०, त्वत ४० को कचीवान् की पुत्री 'घोषा' ने रचा है। इसी प्रकार घोर मी ग्रनेक ऋषिकाएँ हैं, जिन्होंने वेद-मन्त्रों का साचात्कार किया था। उनमें श्रवि-कन्या ग्रनाला (ऋक्, मं० ८, न्वत्त ६१) ग्रोर विश्ववारा (ऋ०, मं० ५, त्व० २८), विवस्वान् की पुत्री यमी (ऋ०, मं० १०, त्व० १५४), श्रद्धा कामायनी (ऋ०, मं० १०, त्व० १५१), जोपामुद्रा (ऋ०, मं० १, त्व० १५१), जोपामुद्रा (ऋ०, मं० १, त्व० १५९) ग्रादि विशेष प्रस्थात हैं।

### प्राकृत की कवियत्रियाँ

प्राकृत-साहित्य का सबसे प्राचीन गीति-संग्रह 'गाहा सत्तसई' है। इसकी बहुत-सी गाथायों के रचयितायों के नाम मिलते हैं, उनमे ब्राठ नाम कवयित्रियों के भी हैं—

#### १--रेवा

रेवा के नाम से दो गाथाएँ सप्तशती में मिलती हैं, एक में कलहान्तरिता नायिका का वर्णन है और दूसरी में खिएडता का । गाथाएँ इस प्रकार हैं—

अवलिम्बिश्रमाण परम्मुहीऍ एन्तस्स माणििए पिश्रस्स ।
पुट्ठपुलउग्गमो तुह कहेइ संमुहिठिश्रं हिश्रश्रम् ॥
—गाथा॰ १।८७ ।

किं दाव कत्रा त्रहवा करेसि कारिस्सि सुहस्र एत्ताहे। श्रवराहाएँ श्रलिजर साहसु कत्रए खमिज्जन्तु॥

—गाथा॰ १।६०

'(मानिनी नायिका रुष्ट होकर केलि-मन्दिर से वाहर निकल आई थी और उसका पित उसे मनाता पीछे-गीछे चला आ रहा था। नायिका की मान-जन्य कठोरता दूर हो चुकी थी, फिर भी वह अपनी कठोरता को मुख पर बनाए थी, यह लच्चित करके नायिका की सखी ने उसे लौटाने के लिए कहा—) हे मानिनी, पिय तुम्हारे पीछे-पीछे चला आ रहा है, फिर भी तुम मान का अवलम्बन करके उससे मुँह फेर रही हो (केवल दिखावटी कोघ के कारण), किन्तु पीठ का तुम्हारा पुलक (रोमाञ्च) तुम्हारे सम्मुख स्थित हृदय को प्रकट किए दे रहा है (तुम्हारा रोमाञ्च तुम्हारे मान-भंग का सूचक है, अतः दिखावटीपन छोड़कर केलि-सदन में लौट जाओ)।"

"हे निर्लं जिय ! पहले तुमने कितने ही अपराध किए हैं, और कितने ही इस समय कर रहे हो, तथा जाने अभी भविष्य में कितने और करोगे, इन अगिएत अपराधों में बताओं किन-किन के लिए मैं तुम्हें च्रमा करूँ ? (जब तुम्हारे इतने अपराधों पर मैंने आज तक तुम्हें च्रमा किया है तब अब भी मैं तुम्हारे अपराधों को च्रमा करूँगी ही।)"

पहई

एक्कं पहरुच्चिरुएं हत्थं मुहमारुएण वीश्वन्तो । सो वि हसन्तीएँ मए गहिओ वीएण करठिम्म ॥

—गाया० शद६

"(त्वाघीनपतिका नायिका अपने सौभाग्यातिशय को सिखयों से कहती है। नायिका ने अपने पति का हाथ से ताइन किया और हाथ में चोट आ जाने पर नायक ने अपने मुँह से फूँक-फूँक कर उसका उपचार किया, यद्यपि उदी पर मार पड़ी थी। इसी को नायिका गर्व के साथ कह रही है—) प्रहार से उद्दिग्न मेरे एक हाथ को जब मेरा पति फूँक दे रहा था ( मुँह से फूँक-फूँककर पीड़ा को दूर करने का यत्न कर रहा था) तब ( उसके प्रगाद प्रेम से पुलक्ति होकर हॅसती हुई मैंने अपने दूसरे हाथ से उसके गले को लपेट लिया ( एक ही हाथ से उसे आलि इन-पाश में बाँच लिया )।"

### वद्वावही

गिम्हे दविगमिसमइतियाइँ दीसन्ति विल्फसिहराईं। आधासमु पद्मथवहए ण होन्ति णव पाउसम्भाईं॥१ —गाथा० १।७०

(किसी नायिका का पित परदेश जाते समय कह गया कि ग्रीष्म-काल बीतते ही में लाँटकर ग्रा जाऊँगा। ग्रीष्म बीत गया, बादल दिलाए-दिशा से उटने लगे, तब विरिहिणी को नायक के किसी ग्रन्य तक्णी में ग्रासक्त हो जाने का मन्देह हुग्रा ग्रीर वह यह संचिते ही व्याकुल हो गई। प्रोपिता को सान्द्रना देती हुई उसकी सखी ने समकाया कि तेरा सन्देह निर्मूल है।)

"विन्व्य पर्वत के शिखर टार्गाम से उठते हुए धुएँ से काले टिखाई पड़ रहे हैं, है विरहिणी ! घीरज रखों ये वर्षा के नए बादल नहीं हैं।"

एक गाया की प्रति में इसे 'अनुराग-रिचत' कहा गया है। इसका किव-विन्ध्याचल के पार्श्वर्वी भाग का निवासी प्रतीत होता है।

मिलाएँ—घुरवा होहि न लखि चठे घुवाँ घरिन चहुँ कोद ।
 जारत श्रावत जगत को पावस प्रथम पयोद ॥ —िवहारी सतसई

### अणुलच्छी ( अनुलक्ष्मी )

त्र गुलच्छी की चार गाथाएँ सत्तमई में आई हैं। चारों शृङ्गार रस से निर्भर हैं। त्र गुलच्छी उच्च कोटि की कवियित्रियों में श्रेष्ठ प्रतीत होती हैं।

जं तुरुम सई जात्रा श्रसईश्रो जं च सुहश्र श्रह्मे वि । ता किं फुट्ट वीश्रं तुरुम समाणो जुश्रा णित्य ॥—गा॰ ३।२८ हिसश्रं सहत्थतालं सुक्खवडं उनगएहिं पहिएहिं । पत्तश्रमलाणं सिरसे डईंग्णे सूश्रविन्दिम् ॥—गा॰ ३।६३ गा वि तह छेश्ररश्राइँ वि हरन्ति पुणुरुत्तराश्ररसिश्राइं ।

जह जत्थ व तत्थ व जह व तह व सन्भावगोहरिमश्राई ॥

—गा० ३।७४

दिढमूलवन्धगरिठ व्व मोहञ्चा कहॅ वि तेण मे वाहू । श्रमहेहि वि तस्त उरे खुत्त व्व समुक्खन्ना थण्ट्या ॥—गा० ३।७६

''तुम्हारी पत्नी सती है, श्रीर हे सुभग! हम श्रसती हैं, (तुम हमसे श्रपनी स्त्री का श्रनुराग त्याग कर सम्भोग करो, ऐसा हम भी नहीं चाहतीं) किन्तु तुम्हारे समान कोई श्रन्य युवक नहीं है, फिर बीज कैने श्रंकुरित होगा? (तुम केवल इसलिए मेरे साथ सम्भोग करो कि मुक्ते तुम्हारे ही समान पुत्र प्राप्त हो। इसी बहाने वह अपने श्रनुराग को प्रकट कर रही है श्रीर अपने श्रसतीत्व का गोपन भी करना चाहती है)।

"पिथकों का दल स्खे हुए वट वृद्ध के पास जाकर, उसके पत्तों श्रीर फलों के समान शुकों के समूह के उड़ जाने पर ताली बजाकर बड़े जोरों से हॅस पड़ा। (जो सहज ही गुणों से हीन हैं, उन पर चिपकाया गया बनावटी गुणों का तमगा उन्हें गुणवान नहीं बना सकता। किसी-किसी का मत है कि इस कथन के द्वारा दूती ने नायिका को संकेत-स्थल के निर्जन न होने की सूचना दैकर उसे वहाँ जाने से मना किया।)

"रत-च्यापार-कुशल पुरुषों के पुनरक्तवत् राग-रिसक विदग्धतापूर्ण रत-व्यापार उतने हृदयहारी नहीं होते, जितने कि जैसे हों, जहाँ हों, यहाँ हों, वहाँ हों, ऐसे हों-चैसे हों किन्तु सद्भाव एवं स्नेह से किए रत-च्यापार हृदयहारी होते हैं। "उसने बड़ी कठिनाई से बड़ी देर बाद ग्रालिंगन में वंधे हुए मेरे हाथों को छोड़ा ग्रौर मेने भी उसकी छाती पर गड़ा दिए गए-से ग्रपने स्तनों को जैसे कठिनाई से उखाड पाया। (दीर्घ प्रवास के कारण एक-दूसरे को छोड़ते बनता ही नहीं था।)"

### ससिप्पहा ( शशिष्रभा )

जह जह वाएइ पित्रो तह तह णच्चामि चञ्चले पेम्मे। वल्ली वलेइ ऋंगं सहावथद्धे १ वि रुक्खिम्म ॥ —गा० ४।४ ।

"जैसे-जैसे मेरा प्रियतम (पित) मुक्ते नचाने के लिए वाद्य वनाता है, में चंचल प्रेम में उसी ताल पर वैसे-वैसे नाचती हूँ । वृत्त यद्यपि एक स्थान पर स्थिर रहता है तथापि लता उससे लिपटकर अपने अद्भों को तदनुकूल मोड़ती बढ़ती जाती है।" ( किसी सखी के यह प्रश्न करने पर कि प्रियतम तुम्हारी कोई पर्वाह नहीं करता फिर तुम मान क्यों नहीं करती हो, नायिका ने अपने अनुरागातिशय को द्योतित करते हुए उपर्युक्त उत्तर दिया।)

### रोहा ( रोघा )

जेण विगा गा जिविङ्जइ श्रग्गुगिङ्जइ सो कश्रावराहो वि ।
पत्ते वि णश्ररदाहे घण कस्स गा वल्लहो श्रग्गी ॥
— गा॰ २।६३ ।

"(कलहान्तरिता नायिका के मान-मोचनार्थ सखी उसे समभाती हुई कहती है—) जिसके विना जीवित नहीं रहा जा सकता यदि वह अपराध करे तो भी उसका अनुनय किया जाता है, भला वतला कि जो अगिन सारे नगर को क्रोधाविष्ट होकर जला डालती है, क्या उस पर किसी का प्रेम कभी कम होता हैं? (क्योंकि अगिन के विना मानव जीवित ही नहीं रह सकता।)"

### असुलद्धी ?

सिंह दुम्मेन्ति कलम्बाइं जह मं तह ण सेसक्रुसुमाइं। ग्रा्णं इमेसु दिश्रहेसु वहइ गुडिश्राध्याुं कामो॥ —गा॰ २।७०।

१, 'ट्विए' पाठान्तर है।

णाहं दुई ण तुमं पित्रो ति णो श्रह्म एत्थ वावारो। सा मरइ तुज्भ श्रश्रसो तेण श्र धम्मक्खरं सणिमो॥

—্যা০ ২াড্ম

"(प्रोषितपितका वर्षा ऋतु के ग्राने पर ग्रापनी वेदना मखी के सम्मुख व्यक्त करती हुई कहती है—) हे सिख ! कदम्य तरु के पुष्प सुभे जितनी मर्म-व्यथा पहुँचाते हैं उतने ग्रन्य (वसन्तादि ऋतुग्रों में होने वाले; प्रयोकि सम्प्रति वर्षा-काल है श्रीर साम्प्रतिक वेदना ही सर्वापेद्धा दुःखदायिनी प्रतीत होती है ) कुसुम नहीं । सुभे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राजकल के दिनों में कामदेव गुटिका का ही धनुप धारण करता है (कदम्य के फूल गुटिका के ग्राकार के होते हैं ग्रीर वेही ग्राजकल ग्रापने सीरभ ग्रीर ग्राकार से ग्राधिक पीडित करते हैं ।)

(वाग्विदग्धा सखी नायिका की विरहावस्था का चित्र नायक के समज्ञ प्रस्तुत करके यह भी कह देती है कि सन्देश वहन करना मेरा काम नहीं है, यतः नायक की उत्कर्णा विशेष वजनती हो जाय और वह चलने के लिए शीव्रता करे।)

"मै दूती नहीं हूँ, श्रीर न तुम मेरे इतने प्रिय ही हो (जिससे तुम्हारे सुख के विचार से मुक्तको वाध्य होना पड़ा हो) श्रीर यह हमारा व्यापार भी नहीं है, किन्तु याद वह तुम्हारे विरह में मर जायगी तो श्रयश के भाजन तुम्हों बनोगे (तुम पर स्त्री-हत्या का पाप लगेगा)। इसीलिए श्रपना धर्म समक्त कर तुम्हे मैने उसकी दशा की सूचना दे दी है (यदि मै जान-चूक्तकर तुमसे न कहती तो मैं भी पाप की भागिनी बनती)।"

#### माधवी

र्ग्युमेन्ति जे पहुत्तं कुविद्यं दासा व्व जे पसाम्रन्ति । ते व्वित्र महिलाग् पित्रा सेसा सामि व्वित्र वरात्रा ॥

--गा० शहर

''जो ( ऋपनी पिलयों पर ) प्रभुत्व का गोपन करते हैं श्रीर पत्नी के रुष्ट हो जाने पर दासों के समान उन्हें मनाते हैं वे ही महिला श्रों के ( सच्चे ) बल्लभ होते हैं, शेष बेचारे स्वामी मात्र ही होते हैं ( जो स्त्रियों का ताड़न करते हैं, स्त्रियाँ उन्हें ऋपना हृदय समिपत नहीं करतीं, ऋतः उनका जीवन शोचनीय ही समभना चाहिए )।''

### संस्कृत गीतियों की कवियत्रियाँ

विज्जका

यों तो सभी कवियित्रियों की किवतायों में ध्विन-प्राधान्य मिलता तथापि विज्ञका दो-एक गिनी-चुनी कवियित्रियों में प्रमुख दिखाई पड़ती हैं यन्यों की अपेचा इनकी गीतियाँ अधिक संख्या में मिलती हैं। इन नाम से दी हुई गीतियाँ किवोन्द्र-वचन समुज्ञयं, धिनक के 'दशरूपावलों मुक्कलभट्ट की 'अभिधावृत्तिमातृका' और मम्मट भट्ट के 'काव्यप्रकाश' उद्धृत मिलती हैं, इससे ये दशम शती ईस्वी से पूर्व रही होगी। इनका समुज्ञमानतः नवम शती ईस्वी होगा। इनकी कोई रचना (प्रवन्ध) वा रचः संग्रह अद्यावधि उपलब्ध नहीं हो सका है।

महाकवि राजशेखर ने 'कार्णाटी विजया' को कालिदास के अनन वैदर्भी रीति की सिद्ध कवियों मानकर कहा है—

> सरस्वतीव कार्णाटी विजयाङ्का जयस्यसौ। या विदर्भगिरां वाचः कालिदासादनन्तरम्॥°

> > ---शाङ्ग<sup>°</sup>धर॰, १८

सम्भव है, यह 'विजया' ग्रीर 'विजका' दोनो एक ही हों, भिन्तु निश्चय रमक रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता। इनकी कुछ गीतियो का रसास्वाद कीनिए—

दृष्टिं हे प्रतिवेशिनि च्राणिनहाष्यसमद्गृहे दास्यसि
प्रायेणास्य शिशोः पिता न विरसाः कौपीरपः पास्यति

—सु० सु० र० मा०, ३। वि० प्र०,

१. इनको एक गर्वोक्ति इस प्रकार मिलती है—
एकोऽभूलिनात्ततश्च पुलिनाद्वरमोकतश्चापरे,
ते सर्वे कवयो भवन्ति गुरवस्तेभ्यो नमस्कुर्महे।
श्रविञ्चो यदि गद्यपद्यरचनैश्चेतश्चमत्कुर्महे
तेपां मूब्नि ददामि वामचरणं कण्टिराजिप्रया॥

एकािकन्यिप यामि तद्वरिमतः स्रोतस्तमालाकुलं नीरन्ध्रास्तनुमालिखन्तु जरठच्छेदा नलग्रन्थयः॥१ --क्रवीन्द्रवचनसमुचय, ५००

"हे पड़ोसिन! तिनक-च्रण भर मेरे घर पर नजर रखना, क्योंकि प्रायः इस बच्चे ( मेरे बच्चे ) का पिता कृष्ट का फीका पानी नहीं पीता, इसलिए में श्रकेली ही यहाँ से तमाल बच्चों से घिरे हुए ( जहाँ दिन में भी रात का-सा श्रॅंबेरा रहता है ) सोते में जल लेने जाती हूँ, भले ही वहाँ घने उगे हुए नडकुल ( एक तरह का वेत ) की कड़ी गाँठे शरीर में खरोंच लगाएँ।" ( यहां पड़ोसिन से बच्चे श्रौर घर की रखवाली करने के लिए कथन के बहाने नायिका उपपित को सङ्केत-त्थल की स्चना सङ्केत से ही दे रही है।) श्राचार्य केशव मिश्र ने इसमें 'भाविकत्व' नामक श्रथं गुण गाना है।)

थन्यासि या कथयसि प्रिय-संगमेऽपि विश्रव्धचादुकशतानि रतान्तरेषु । नीवीं प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेगा सख्यः शपामि यदि किञ्चिदपि स्मरामि ॥१

—कवीन्द्रवचन०, २९८।

(कोई मुग्धा नायिका अपनी सिंखयों के बीच एक सखी का सम्भोग वर्णन सुनकर अपनी तत्कालीन दशा का वर्णन करती हुई कहती है—) "सिंख ! तुम धन्य हो जो सम्भोग के समय भी विश्वास और धैर्य के साथ सैकडों मीठी-मीठी बाते कर लेती हो, में तो तुम सबके सामने शपथ करके कहती हूँ कि ज्यों ही प्रिय मेरी नीबी पर हाथ रलता है, त्यों ही वेसुध (हर्पातिरेक और लज्जा से) हो जाती हूँ और फिर मुक्ते कुछ याद ही नहीं रहता (कि प्रिय ने क्या-क्या किया)।" मम्मट भट्ट ने इसे स्वत सम्भवी

२. यह गीति घनिक के 'दशरूपावलोक' प्रकाश २।२१ के उदाहरण मे श्रीर मुकुलभट्ट की 'श्रभिवावृत्तिमातृका' में तथा श्रागे चलकर केशविमश्र के 'श्रलङ्कार शेखर' तृतीय रत्न, द्वितीय मरीचि मे पृ० २३ पर (काशी संस्कृत सिरीज पुस्तकमाला' की प्रति मे ) उद्घृत है।

<sup>.</sup> १. यह गीति मम्मट भट्ट के 'काच्यप्रकाश' के उ० ४।६१ में दी गई है।

वस्तु द्वारा श्रलङ्कार व्यंग्य के लिए उद्घृत किया है श्रीर यहाँ 'व्यतिरेक' को व्यंग्य माना है।'

### विकटनितम्बा

विकटनितम्बा का नाम संस्कृत कर्वायत्रियों में बड़े आदर के साथ परि-गिएत होता है। इनकी अधिक गीतियाँ तो उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु महाकवि राजशेखर ने इनका जो यशोगान किया है उससे इनकी उच्च प्रतिभाशालिता का पता अवस्य ही चलता है। राजशेखर की इनके विषय में यह उक्ति है—

> के वैकटनितम्बेन गिरां गुम्केन रिञ्जताः। निन्दन्ति निजकान्तानां न सौग्ध्यमधुरं वचः॥

—शाङ्ग घरपद्धति, सृक्तिमुक्तावालि, सुभापितहारा०।

"भला ऐसा कौन है जो विकटनितम्त्रा की मधुर पद्-रचना से प्रसन्न (मुग्घ) होक़र अपनी प्रियाओं की मुग्घता से मधुर वाणी को भूल न जाय।"

इससे यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि विकटनितम्त्रा ग्रासाधारण प्रतिभा से श्रालंकृत महाकवयित्री थीं। उनकी एक गीति यह है—

श्रन्यासु ताबदुपमर्दसहासु भृंग लोलं विनोद्य मनः सुमनोलतासु। वालामजातरजसं कलिकामकाले व्यथं कद्र्ययसि कि नवमल्लिकायाः॥

"हे मीरे! (जब तक इस नवमिल्लका का पूर्ण विकास नहीं हो जाता) तब तक अन्य सम्भोगक्म पुष्पलिकाओं के साथ अपने चंचल मन का विनोदन करो। मला इस नवमिल्लका की अजातरज्ञका मुग्धा कली को असमय ही क्यों प्रपीढित कर रहे हो!"

### शीलाभट्टारिका

शब्दार्थयोः समो गुम्फः पाछाली रीतिरुच्यते । शीलाभट्टारिकावाचि वाणोक्तिषु च सा यदि ॥ —सुभा० सु० र० भां०, ३। पृ० २८३

शत्र त्वमयन्या ग्रहन्तु चन्येति व्यतिरेकालङ्कारः।
 काव्यप्रकाश, उल्लास ४, पृ० ६७ (हि० सा० स०, प्रयाग से प्रकाशित प्रति से )

यह गीति 'दशस्पक' के चतुर्घप्रकाश में 'चायल्य' नामक संचारो माव
 के लिए उदृत की गई है।

शीला काश्मीर की रहनेवाली विदुषी कवियत्री थीं। कविवर धनदेव ने इनकी प्रशंसा में एक सुक्ति रची है, जो 'शार्ड्ड धर पद्धति' में सङ्कलित है। विद्वानों ने इनकी रचना की चर्चा में इनकी वाणी के माधुर्य ग्रौर ग्रर्थ की रमणीयता की प्रशसा की है। इनकी एक गीति ग्राचार्य मम्मट के 'काव्य-प्रकाश' में उद्धृत मिलती है, उच्यक ने उनका खरूडन करते हुए उसे दिया है ग्रौर साहित्यदर्पणकार ने भी मम्मट की मान्यता के खरूडन के लिए उसी को उद्धृत करके उसमें ग्रलंकारों की स्थित सिद्ध करने का यत्न किया है। इससे इनका समय मम्मट से पहले ग्रार्थात् ग्यारहवीं शती ईस्वी से पहले माना जायगा। शीला की प्रसिद्ध गीति यह है—

यः कोमारहरः स एव हि वरस्ता एव चैत्रच्ञपा-स्ते चोन्मीलितमालतीसुरभयः प्रोढाः कद्म्वानिलाः। सा चैवास्मि तथापि तत्र मुरतव्यापारलीलाविधौ रेवारोदसि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते॥

३. "एवं विभावनायामिष कारणाभावः कारणविरुद्धमुखेन ववचित्प्रतिपाद्यते। तथा च सितं, यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चैत्रचपा—

× ×

इत्यत्र विभावनाविशेपोवत्योः संकरः । तथा ह्युत्कराजकारणं विरुद्धं यः कौमारहर इत्यादि निवद्धमिति विभावना । तथा यः कौमारहर इत्यादेः कारणस्य कार्य विरुद्धं चेतः समुत्कराजत इत्युत्कराजस्य निवद्धमितिविशेष्णेवितः । विरुद्धमुखेनोपनिवन्धात्केवलमस्पष्टम् । साधकवाधकप्रमाणा-भावाच्यात्र सन्देहसंकरः ।''— अलंकारसर्वस्व, पृ० १६१-१६२ ।

४. "एतिच्चिन्त्यम् । ध्रत्र हि विभावनाविशेषोवितमूलस्य सन्देहसंकारा-लंकारस्य स्फुटत्वम् ।"—साहित्यदर्पण, परि० १ । इस विवेचन मे विश्वनाथ ने आचार्य रुट्यक की बात को ग्रॉख मूँद कर मान लिया है । उनका स्वकीय विमर्श नहीं है ।

१. देखिए, 'Samskrit Poetesses' डॉ॰ चौघरी-लिखित, Part I, कलकता १९३९।

२. ''क्विचत्तु स्फुटालकारिवरहेऽपि न काव्यत्वहानिः। यथा—'यः कौमारहरः स एव हि वरः''''''।' धत्र स्फुटो न कश्चिदलङ्कारः रसस्य च प्राधान्याञ्चालंकारता।''-काव्यप्रकाश, उल्लास १, उदा०१।

"जिसने कुमारीपन में ही मेरे मन में स्थान बना लिया था वहीं मेरा ग्राज पात भी हैं, वे ही चैत्र की (चाँदनी) राते भी हैं, मालती के फूलों की मुगन्य से निर्भर कदम्ब-कुड़ों से ग्राने वाला वहीं मत्त समीरण है, ग्रार में भी वहीं हूँ (यद्यपि सारी वार्ते यहा है) तथापि रित-क्रिया सम्बन्धी की ज़ि लिए (ग्राज भी) नर्मदा नदीं के तट पर शोभित वेतहृज्ञों के नीचे चलने को सेरा मन हठ कर रहा है।"

### मोरिका

इनकी कविताओं के देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये ग्रन्छी कवित्री थीं, किन्तु इसके जीवन-ज्ञत का कुछ भी पता ग्रभी तक नहीं चल सका है। 'सुभापितावली' ग्रौर 'शार्क्षवरपद्धति' में इनके नाम की चार गीतियाँ प्राप्त है, दो यहाँ दी जा रही हैं—

मा गच्छ प्रमदाप्रिय प्रियशतेंरभ्यितस्त्वं मया, वालाप्रांगणमागतेन भवता प्राप्नोत्यवस्थां पराम् । किञ्चास्याः कुचभारिनःसहतरेंरगैरनङ्गाकुल-स्त्रुट्यत्कञ्चुकजालकेरमुदिनं निःस्त्रमस्मद्गृहम् ॥ १ —मु० सु० रव०, २। प्र० १६६। ४

लिखित न गण्यित रेखा निर्मरवाष्पाम्बुधौतगण्डतटा । श्रविध दिवसावसानं मामृदिति राङ्किना वाला ॥ —वहीं, विश्लिष्टदशा २। ७, भाण्ड २ ।

#### सुभद्रा

राजशेखर ने सुमद्रा की प्रशंसा इस प्रकार की है—

पार्थस्य मनिस स्थानं लेमे खनु सुभद्रया।

कवीनाञ्च बचोवृत्तिचानुर्येण सुभद्रया॥

—स्किमुक्ताविल, सुभापितहाराविल

—सुभा० सु० र० भां०, सुभद्राप्रशंसा, पृ० २८३

१. यह कविता 'मारिका' के नाम से मिलतो है। सम्भव है यह मोरिका से भिन्न कोई कवियत्री हो ।

"तुभद्रा (कृष्ण की भगिनी ) ने अपने वचन-चातुर्य के द्वारा अर्जुन के मन में त्थान पाया और कवित्री सुभद्रा ने अपने वाग्वैद्ग्य के द्वारा कवियों के मन को अपना आवास दनाया।"

एक प्रकारड विद्वान् श्रीर किव की यह प्रशंसा सुभना के महाकवित्री होने का हट प्रमार है। श्रवश्य ही इनकी गीतियों की संख्या श्रिषक होगी, किन्तु सम्प्रति 'सुभाषितावांल' में इनकी एक ही गीति मिलती है—

दुग्धञ्च यत्तद्दनु यत्कथितं ततो नु

माधुर्यमस्य हतमुन्मथितं च बेगात् ।
जातं पुनर्युतकृते नवनीतपृत्ति

स्नेहो निवन्धनमनर्थपरन्पराणाम् ॥

—सु॰ सुधारत्न०, लोभगर्हण, पृ॰ ३४९।४२ ।

"दूध को पहले उदाला गया, फिर उसमें दही का जामन देकर उसकी मधु-रता छीन ली गई। फिर (दही बन जाने पर) वेग से उसे मथा गया श्रीर इत बनाने के लिए मक्खन की पिबलाया गया। सच है, स्नेह (प्रेम) के चेत्र में श्रमधों की एक परम्परा जुड़ी रहती है।" प्रेम के गाम्भीर्य के निदर्शन के साथ-साथ श्रथांन्तरन्यास की शोभा भी दर्शनीय है।

#### राजकन्या

कहते हैं कि विल्हण कवि की पत्नो का नाम राजकन्यका या । दोनों ही काव्य-छ.प्ट में प्रतीण थे । प्रश्नोत्तर के रूप में एक कविता देखिए —

निरर्धकं जन्म गतं निलन्या यया न हष्टं तुहिनांशुविम्बम् । खरपत्तिरिन्दोरिप निष्फलेव कृता विनिद्रा निलनी न येन ॥ —सुमाः सुधारत्त भां०, ४६४। ॥

### फलगृहस्तिनी

इनकी केवल दो गीतियाँ 'सुमापिताविल' में मिलती हैं। उनमें से एक 'शार्ड्डाघरपद्धति' में भी पाई जाती है। काव्य-प्राप्ति के इस अभाव के कारण इनकी ख्याति अधिक नहीं है।

> त्रिनयनजटावल्लीपुष्पं निशावदनस्मितं त्रहक्तिसत्तयं सन्ध्यानारीनितम्बनस्वज्ञतिः।

तिमिरमिदुरं व्योम्नः शृङ्कः मनोभवकामु कं प्रतिपदि नवस्येन्दोर्विम्वं सुखोद्यमम्तु नः ॥ --सुभाषितसुधारत्नभाग्डागार, मं० २।८७

#### मारुला

श्री विधुरोखर भट्टाचार्य के मत से शीला भट्टारिका भोजराज की सभा-कवियत्री थीं । उन्हीं के साथ इन्हें भी वहीं की सभा-कवित्री कोई-कोई विद्वान् कहते हैं। एक कविता देखिए—

कृशा केनासि त्वं प्रकृतिरियमङ्गस्य ननु मे, मलाधूम्रा कस्माद् गुरुजनगृहे पाचकतया । स्मरस्यस्मान् कचित्रहि नहीत्येवमवद्− च्छिरःकम्पं वाला मम हृदि निपत्य प्ररुदिता ॥ —सुभा∘ सु० रत्नभां∘, कान्तायाः कुशलाशंसनम्, पृ० १५४।२ ।

#### लक्ष्मी---

इनके वृत्त के विषय में कही से कोई सूत्र कहीं मिलता। इनके नाम से निम्नांकित गीति ख्यात है—

भ्रमन्त्रनान्ते नवमञ्जरीषु न पट्पदो गन्धफलीमजिब्रत् । सा किन्न रन्या स च किन्न रन्ता वलीयसी केवलमीश्वरेच्छा।। --सु० सु० रत्नभां० ( प्रारव्धप्रभावशंसनम् ) प्ट० ३७६।६६

# नाटकों में संरुकृत गीतियाँ

नाटको में गीतियों का विधान भारतीय नाट्यशास्त्र की अनिवार्यं व्यवस्था है। लास्य के दस प्रकारों में 'गेयपद' का प्रमुख स्थान रखा गया है। रखना-वैचित्र्य के लिए लास्याङ्गों की योजना आवश्यक है। आचार्य अभिनवगुप्त ने कहा है—

यानि लाख्यांगानि वस्यन्ते तेभ्यः कश्चिद्वैचित्र्यांशो लोकापरिष्टष्टोऽपि रञ्जनावेचित्र्याय कविश्योक्तृभिर्नाट्ये निवन्धनीयः।

—श्रभिनवभारती, नाट्यशास्त्र, १९, १२०

'गेयपद' का लज्ञ्ण श्रिभनव ने इस प्रकार दिया है—
ध्रुवागानपञ्चकमन्तरालापस्वररहितं यत्र प्रयोगयोग्यं
भवति स काव्यप्रयोगो गेयपदिमित्युक्तं भवति ।
—श्रिभनवभारती, नाट्य० १६।१२१ ।

नाटक में गीतियों की योजना यद्यपि कथा-प्रसङ्ग के अनुकूल होती है तथापि बहुत सी गीतियों स्वच्छन्द काव्य होती हैं और वे रसाभिव्यक्ति के लिए प्रसङ्ग-निरपेद्य हु या करती हैं। नाटक में गीतियों का महत्त्वपूर्ण स्थान है, इसीलिए नाटक की रचना सिद्ध किव का ही काम माना जाता रहा है। आज नाटककार का सुकिव होना आवश्यक नहीं है। प्राक्तत के गीत 'स्थित-पाट्य' कहे जाते थे।' गीति की विकास-परम्परा में नाटक के गेयपदों का महत्त्वपूर्ण स्थान है, इनकी योजना विभिन्न भावों और रसो की अभिव्यक्ति के लिए होती है। परम्परान्क्रम में सर्वप्रथम संस्कृत नाटककारों में भास के गीत आते हैं, अतः पहले उन्हों के गेयपद हम यहाँ देगे। तदनन्तर क्रमानुसार अन्य नाटकों के गीत दिए जायंगे।

### महाकवि भास की गोतियाँ

महामहोपाध्याय पंडित गण्पति शास्त्री ने 'अनन्तशयनग्रन्थमाला' से

१. .... स्थतपाठच तदुच्यते । मदनोत्तापिता यत्र पठित प्राकृतं स्थिता ॥ —साहित्यदर्पण, परि० ६।२१५ ॥

तेरह नाटकों को प्रकाशित कराया और उन्हें अस्टिन्स रूप से मास-रिचत माना है। बहुसंख्यक विद्वान यह नानते हैं कि ये नाटक महाकवि मास-रिचत हैं। कुछ विद्वान इससे सहमत नहीं, वे इन नाटकों को 'मचितलास' प्रहस्त-प्रयोग युवान महेन्द्र विक्रम अथवा 'आरचर्य चूबामिय' नाटक के रचिता शिलमद द्वारा गिनत मानते हैं। इन नाटकों को दािच्यात्य किसी कि द्वारा रिचत मानने बालों में और बनेंट अमुख हैं। कुछ विद्वानों का एक तीसरा ही मत है। वे यह मानते हैं कि ये नाटक हैं तो मास-रिचत; किन्तु किस रूप में ये उपलब्ध हुए हैं, यह मृत नाटक का रंगमंच के उपयुक्त संशोधित रूप है। किन्तु अनेक टोस प्रमायों से यह सिद्ध हो चुका है कि ये नाटक मास-रिचत मृत क्य में हैं। कालितास ने इनको बड़े सम्मान के साथ स्मरण किया है, यह पहले कहा जा चुना है। इनकी किवता को आचार्य मामह, दर्खा, अभिनवगुन, राजरीखर आदि ने अपने प्रन्थों में उद्भृत किया है और इनके द्वारा रिचत नाटकों का स्पष्ट उत्तेख मी किया है। अनुनानतः ये ईसा पूर्व तीसरी या चौथी शताब्दी में हुए थे। इनके तेरह नाटकों के नाम इस प्रजार है—

(१) प्रतिमा, (२) श्रिभिषेक, (३) बातचरित, (४) पञ्चरात्र, (६) मध्यम ब्यायोग, (६) दूतवाक्य, ८७) दूतवदीत्कच, (८) कर्णभार, (६) उरुभङ्ग, (१०) त्वप्रवाधवदत्त, (११) प्रतिशा योगन्वरायण, (१२) श्रविमारक श्रोर (१३) चावदत्त ।

महात्रिव भास के नाटकों से यहाँ कतियय गीतियाँ दी सा रही हैं, सो इनकी कवित्व-शक्ति का परिचय स्वतः देंगी—

> कामेनोज्ज्ञिनीं गते मिय तदा कामप्यवस्थां गते हृद्य स्वेरनवन्तिराज्ञतनयां पञ्चेषवः पातिताः। तर्यामि सशस्यमेव हृद्यं भूयश्च विद्धा वयं पञ्चेषुर्मद्नो यदा कयमयं पष्टः शरः पातितः?

> > ्—स्वप्नवासव०, र्यं० ४।?

<sup>2.</sup> Barnett: Bulletin of school of Oriental studies, III. P. 35,520-21.

Dr. Dasgupta: History of Sanskrit Literature.
 Val. I, P. 107-8.

महाराज उदयन ग्रापनी प्राण्पिया वासवदत्ता के वियोग से सन्तप्त होकर ग्रापने मित्र वसन्तक से कहते हैं, हे मित्र ! उज्ञियनी जाने पर ज्यों ही मेरी हिए ग्रावन्तिराज-पुत्री पर पड़ी थी त्यों ही कामदेव ने ग्रापने पॉचों वाण एक साथ ही मुक्त पर छोड़ दिए ये ग्रार ग्राज भी उनके प्रहार से मेरा हृदय पीडित है। फिर यह तो वताग्रो कि जब वह ग्रापने पॉचों वाण मुक्त पर चला कर ग्रापने त्णीर को रिक्त कर चुका था, तब फिर उसने यह छठा वाण मुक्त पर चलाया किस प्रकार ?

भ्रमित सिललं वृत्तावर्ते सफेनमवस्थितं तृपित-पितता नैते क्लिण्टं पिवन्ति जलं खगाः। स्थलमिभपतंत्याद्रीः कीटा विले जलपूरिते नववलियनो वृत्ता मूले जलत्त्वयरेखया॥ —प्रतिमा, ऋ० ४।२

राम सींचे गए वृद्धों को देखकर कहते हैं, पेड़ों के थालों में फेनिल जल चक्कर काट रहा है। अभी उसके गॅदले होने के कारण प्यास मिटाने को पास आए हुए पद्धी उसे पी नहीं रहे हैं। थाले की दरारों में छिपे हुए कीड़े उनमें पानी भर जाने के कारण किनारे की और अपटे आ रहे हैं। पानी के कुछ सूख जाने के कारण पेड़ों के चारों और रेखा बन गई है।

प्रकृति के उम्र रूप का वर्णन देखिए-

श्रत्युच्णा ज्वरितेव भास्करकरैरापीतसारा मही यद्मार्ता इव पाद्पाः प्रमुषितच्छाया द्वाग्न्याश्रयात् । विक्रोशन्त्यवशा दिवोच्छित्रगुहा व्यात्ताननाः पर्वता लोकोऽयं रविपाकनष्टहृद्यः संयाति मूच्छीमिव ॥

—श्रविमारक

ग्रीष्मकालीन सूर्य की प्रखर किरणों ने पृथ्वी का सारा रस ही चूस लिया है। वह मानो ज्वर के ताप से सन्तप्त हो रही हो। दावाग्नि ने वृद्धों के पत्ते सुलस दिए हैं, उनकी दशा यद्मा-प्रस्त रोगी की हो गई है। पर्वत ग्रपने गुहा रूपी मुँह को फैलाकर ताप से मानो चिल्ला रहे हों। सारा संसार सूर्य के प्रचएड ताप से सुध-बुध खोकर मूर्च्छित हुन्ना जा रहा है।

## कालिदास के नाटकों में प्रयुक्त संस्कृत गीतियाँ

कविगुर कालिदास के नाटक जिस प्रकार संस्कृत साहित्य में अप्रतिम हैं,

उसी प्रकार उनके नाटकों की गीतियाँ भी श्रद्धितीय हैं। कालिदास की वाणी साहित्य के उपवन की जिस क्यारी में विचरण करने को निकली है, उसके समद्य श्रन्य कवि-वाणियाँ हतप्रम दिखाई पड़ने लगी हैं। यह प्राचीन सुभापित श्रपनी यथार्थता में श्राज भी हिमाचल के समान श्रविचल है—

पुरा कवीनां गणनाप्रसंगे किनिष्ठिकाऽधिष्ठितकालिदासा । श्रद्यापि तत्तुल्यकवेरभावादनामिका सार्थवती वभूव ॥ — सु॰ सु॰ रत्नभाण्डागार, ३का० प्र॰ ।

वाणी के वरदान-स्वरूप इस महाकवि की कविता सहृदयों को भावविभोर कर देती है। राजभवन से लेकर ऋषियों के कुटीरों तक उन्मुक्त विचरण करनेवाली कवि-प्रतिभा ने काव्य में छलौंकिकानन्ददानृत्व को प्रतिष्ठित कर दिया है। महाकवि वाणभट्ट ने इस कवि-शिरोमणि की कविता से छानन्द-विभोर होकर पाठक मात्र के मन की वात कह डाली है—

निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य स्किपु । प्रीतिर्मेधुरसान्द्रासु मञ्जरीष्ट्रिव जायते ॥ —सु० सु० रत्नभाण्डागार, ३ का॰ प्र० ।

विद्वानों ने रचना-वैशिष्ट्य की दृष्टि से इनके नाटकों का रचना-क्रम इस प्रकार माना है—

१. मालविकाग्निमत्र, २. विक्रमोर्वशीय श्रीर ३. श्रिभिज्ञानशाकुन्तल । इनके तीनों नाटकों से क्रमानुसार कतिपय गीतियाँ यहाँ दी जा रही हैं।

#### मालविकाग्निमत्र से--

वामं सन्धिस्तिमितवलयं न्यस्य हस्तं नितन्वे

ऊत्वा श्यामाविटपसदृशं स्त्रस्तयुक्तं द्वितीयम् ।

पादांगुष्ठालुलितक्कसुमे कृद्दिमे पातिताचं

नृत्तादस्याः स्थितमतितरां कान्तमृज्वायतार्धम् ॥

माल०, श्रं॰ २।६ ।

"इस्त-सिन्ध पर मौन कंकणवाले वाऍ हाथ को नितम्ब पर रखकर, दायाँ हाथ श्यामा लता की डाली के समान नीचे लटकाए, पैर के ग्रांगृठे से धरती पर पड़े चिस फूल को यह इधर-उधर कर रही है उसी पर दृष्टि टिकाए इसका सीधा और छरहरा श्राधा शरीर इतना कमनीय हो गया है जितना कि नृत्य के समय भी नहीं था।"

महाकिव की यह चित्र-विधायिनी गीति अपनी कलात्मकता में अद्वितीय है। सुन्दरी की भावपूर्ण मूर्ति पाठक के समज्ञ उपस्थित हो जाती है। किशोर प्रतिभा का यह काव्य किव-गुरु वनने की ज्ञमता का पूर्वाभास निश्चयात्मक रूप में प्रस्तुत करता है।

> श्रनतिलिम्बदुकूलिनवासिनी वहुभिराभरणेः प्रतिभाति मे । उडुगणैरुद्योन्मुखचिन्द्रका हतिहमैरिव चैत्रविभावरी ॥ —माल०, श्रं० ४।७ ।

"कम लम्बी साड़ी को मुख पर डाले श्रौर बहुत से श्राभूषणों से सुर्साजत वह सुन्दरी, शीत से रहित निर्मल श्राकाश में तारों से शोभित चैत मास को उस रजनी के समान मनोहारिणी लग रही है, जिसमें चॉदनी शीघ ही खुल-खिल पड़ने वाली हो।"

'उपमा कालिदासस्य' सूक्ति का निदर्शन इस गीति के द्वारा पूर्णतया हो जाता है। कालिदास की उपमाएँ भावों को निखार-सँवार देती हैं, रूप को चमका देतीं और किया को गतिमती बना देती हैं। कालिदास जैसे द्वित्र महाकवियों के काव्यों को देखकर ही ग्राचार्य त्रानन्दवर्धन ने विधान बनाया—ं

> रसान्तिप्ततया यस्य वन्धः शक्पिक्रयो भवेत्। श्रप्थग्यत्निर्वर्त्यः सोऽलंकारो ध्वनौ मतः॥

> > —ध्वन्या०, २।१६

## विक्रमोर्वशीय से

डच्यालुः शिशिरे निषीद्ति तरोर्मूलालवाले शिखी, निर्मिद्योपरि कर्गिकारमुकुलान्यालीयते षट्पदः । तप्तं वारि विहाय तीरनिलनीं कारण्डवः सेवते, क्रीडावेश्मनि चैष पञ्जरशुकः क्लान्तो जलं याचते ।। --विक्रमो०, श्रं० २।२२

"शिशिर ऋतु की दोपहरी में गर्मी से घनराकर मोर पेड़ की जड़ के थाले में (पेड़ की जड़ में पानी डालने से थाले में ठंढक रहती है) बैठ रहा

है, कमेर की कतियों को उपर से लोतकर मौरे उनमें छिने ला रहे हैं, जत-कुक्कुट वार्ता के गर्म जत को छोड़कर तट की कमलिनी की छाया में बा बैठा है ब्रौर केलि-मबन में निंकरे का तोटा प्यास के मारे जत की याचना कर रहा है।"

राजनवन से लगे हुए विलाल-उपवन की कीमिन महाति पर महाकवि की हिंछ कितनी बारीकी से पड़ी है और किए केश्वल से उन्होंने गीतिन्छ किया ई, देखते ही चित्र खिल उठता है। चमकारैंकरिक विहारीलाल की यह हिंछ कहाँ से मिलती, उन्होंने तो तमाश्चीनों के लिए ही यह नुमाइशी करामात दिखाई है—

> कहलाने एकत वसत, ऋहि नयूर मृग वाय। जगत तपोत्रन सो कियो, दोरय दाय निदाय॥ —विहास-सतसई, ४६४

कातिवास का यह कितन। म्क्रातिरस्य सहस कान्यनित्र (चित्रकान्य नहीं) है, भावक का हृज्य ही समकेगा। जिनका साथ बहुत लन्दी परस्यरा से चले आदे हुए म्क्राति के अञ्चल से खूट चुका हैं. उनकी बात अलग है, किन्तु मारत-मृत्ति के निवासी ही बालियास के कान्य का रसास्तादन कर सकते हैं, शहरी लोग नहीं।

क्तिन्तुर वा मनोवैद्यानिक श्रध्यम इत श्रार्थ में देखिए— नद्या इव प्रवाहो विपनशिकासङ्कटस्विकितवेगः । विक्तितसमागमसुखो ननसिशयः शतगुणीभवति ॥ —विक्रमो॰, श्र० ३।८

"हिए प्रकार नहीं का प्रवाह विषय शिलाओं से अवद्य होकर और भी वेगवान् हो जाता है, उसी प्रवार क्रिका सम्मोग-मुख विधित हो जाता है वह कामदेव सी गुना अधिक ब्लशाली हो उठता है (नायक और नायिका के सम्मित्तन में बह विध उपस्थित होते हैं तब उनकी मिलनेच्छा और मी अधिक बढ़ जाती है)।

> तन्त्री नेयजलार पह्नवतया धौताघरेवाश्रुभिः शून्येत्राभरखैः स्वकालविरहाद्विश्रान्तपुष्पोद्रमा ।

चिन्तामौनिमवास्थिता मधुलिहां शब्देर्विनालच्यते चण्डी मामवधूय पादपतितं जातानुतापेव सा ॥ १

—विक्रमो०, श्रं० ४।६८

"( पुरुरवा ने उर्वशी को चारों त्रोर खोजते हुए एक लता को देखा त्रोर उसे ही उर्वशी समभ कर वह कहने लगा ) "ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी कोपाविष्टा पिया ने पैर पडने पर भी मेरा को अपमान किया था उसी के कारण उसे पश्चात्ताप हुन्ना है। यह वर्षा के जल से भींगा पल्लव ही श्रॉसुओं से धुला उसका अधर है, ऋतुकाल के व्ययतीत हो जाने पर इसमें जो फूल नहीं दिखाई पड रहे हैं, वही आभूपणों से श्र्यता है, भौरो की गूँ ज यहाँ नहीं सुनाई पड रही है वही मेरी प्रिया की चिन्तामयी मूकता है।"

> श्रमखेद्सुप्तमपि मां शयने या मन्यसे प्रवासगतम्। सा त्वं त्रिये सहेथाः कथं मदीयं चिरवियोगम्॥

> > -वि॰. श्रं॰ ४।७३

"तुम श्रम से थककर मेरे सो जाने पर भी मेरे प्रवास-काल की वेदना का श्रानुभव करती हो, वही तुम मेरा इतने दिनों का वियोग भला किस प्रकार सहन कर सकती थीं।"

यह वाणी कितने प्रेमाद्र कएठ से निःस्तृत हुई है, सहृदय ही समभ सकते हैं। दम्पित का पारस्परिक प्रेम कितने अचल विश्वास पर आधारित भ्रीर कितना गम्भीर है, अनुभूतिगम्य ही है। नाटकों में आई हुई कालिदास की आर्याएँ प्राकृत की आर्याओं (गाथाओं) से भावोत्कर्ष में तिनक भी घटकर नहीं हैं, अपितु किन गुरु के हाथों में आकर वे और भी परिष्कृत हो उठी हैं। भावों का इतना रमणीय और कोमल विलास अन्यत्र कहाँ देखने में आ पाता है!

प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राङ्गं तु रसादयः । काव्ये तस्मिन्नलाङ्करो रसादिरिति मे मितः ॥

— व्वन्या०, उद्योत २।५ ।

श्राचार्य श्रानन्द ने इसमें 'रसवद्' श्रलङ्कार माना है श्रोर निम्नलिखित कारिका को समर्थन मे उद्घृत किया है—

२. हारो नारोपितः कएठे मया विश्लेषभीष्णा ।

इदानीमावमोर्मध्ये सिरत्सागरभूधराः ॥—हनुमन्नाटक

—सुभाषितसुधारत्न भाष्डागार मे इसे वाल्मोकि-रचित कहा गया है ।

## अभिज्ञानशाकुन्तल की गीतियाँ

शाकुन्तल विश्व का अप्रतिम काव्य-ग्रन्थ । ऐसी मनोहारिणी रचना विश्व के किसी किव ने अभी तक नहीं दी। वस्तु, पात्र (नेता) और रस सभी दृष्टियों से इसकी मूर्घन्यता सर्वमान्य है। प्रारम्भ की मङ्गलगीति 'या सृष्टिः सम्दुराद्या' से लेकर भरतवाक्य 'प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः' तक पूरा रूपक ही किसी के समन्न रखने की इच्छा होती है। गीतियों के चयन के समय किसे रखें और किसे छोडें, मन की यह उलक्षन सुलक्षती ही नहीं। किव-गुरु की प्रतिभा, उनकी सर्वातिशायिनी अन्तर्दृष्टि प्रकृति के रमणीय दृश्यों का चयन, पात्रों के निसर्ग सुन्दर स्वभाव की मोहक काँकी देखकर मन उस दिव्य-लोक में आत्म-विस्मृत हो जाता है। जर्मन महाकिव गेटे जैसा प्रतिभाशाली और पाश्चात्य संस्कृति में पला महान् व्यक्तित्व भी इस महती कृति के सम्मुख नतमस्तक हो गया और इसकी मुक्तकएठ से स्तुति की। गेटे की इस सम्मित का मूल्याङ्कन करते हुए श्री एम॰ आर॰ काले कहते हैं—

When we remember that Goethe himself was the greatest poet of Germany and one of the world, we realize the importance of his estimate of our poet.

—Introduction, The vikramorvasiya, P. 17.

'श्रिभिज्ञानशाकुन्तल' की कितपय गीतियों का रसास्वादन करें— श्रीवामंगाभिरामं मुहुरनुपतिति स्यन्दने वद्धहृष्टिः पश्चिर्धन प्रविष्टः शरपतनभयाद्भूयसा पूर्वकायम्।

—Goethe (Translated from the German by Mr. E. B. Eastwick.)

Nouldst thou the young years blossoms and the fruits of its decline, And all by which the soul is Charmed, enraptured, feasted, fed?
Wouldst thou the earth and heaven itself in one sole name Combine?
I name thee, O Sakuntala, and all atonce is said.

द्भैंरधीवलीढैः श्रमविवृतमुखभ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदयप्लुतत्वाद्वियति वहुतरं स्तोकमृट्यीं प्रयाति ॥ —शाक्तन्तल, श्रं० १।७।

( दुष्यन्त का रथ कृष्णसार का पीछा कर रहा है श्रीर मृग श्रत्यन्त त्विरित गित से श्रागे उडता चला जा रहा है। मृग की पलायन-भिद्धमा का निरीच् ए करते हुए राजा स्त से कहता है—) "श्रपनी गर्दन को श्रिभरामता से मोड़े हुए, पीछे-पीछे दौड़ते हुए रथ पर दृष्टि गड़ाए, वाण-प्रहार के भय से शरीर के पिछले भाग को सिकोड कर श्रग्रभाग को पूर्णत्या श्रागे खींचे हुए है। दौड़ने के श्रम से खुले हुए मुँह से श्रधकटे कुशों को राह पर विखेरता जा रहा है। देखो तो ऊँचो छलाँगे भरने के कारण श्राकाश-मार्ग से ही जाता दिखाई पड़ रहा है, धरती पर तो वहुत कम दृष्टि श्रा रहा है (मानों धरती पर पैर ही न रखता हो)।"

प्राण्-रज्ञा के लिए प्राण्पण से भागते हुए मृग का ऐसा निसर्ग सुन्दर रमणीय चित्र किव-गुरु के अतिरिक्त और कौन प्रस्तुत कर सकता है ? दुप्यन्त आश्रम-भूमि में जा पहुँचता है, शस्त्र-प्रहण आश्रम की मर्यादा के प्रतिकृल है, यह सोचकर राजा वन के जीवो को शान्त विद्वार की छूट देता हु या अपने धनुप की प्रत्यञ्चा शिथिल कर देता है। राजा का कथन कितना श्रुतिमधुर है—

गाहन्तां महिपा निपानसित्ततं शृङ्गेमु हुस्ताडितं ह्यायाबद्धकदम्बकं मृगकुर्त रोमन्थमभ्यस्यतु । विश्रव्धेः क्रियतां वराहपतिभिमु स्तान्ततिः पत्वते विश्रान्ति लभतामिद्ख्य शिथिलज्यावन्धमस्मद्धनुः ॥

—वही, ऋं॰ २।६

"अव मैंसे निश्चिन्त होकर कृत्रिम जलाशयो के जल को सीगों से उछाल-उछालकर उसी में डुवकी लगाएँ। वृत्त की छाया में बैठकर मृगों का भुरुड

१. मम्मट भट्ट ने दोषान्वेषण करते हुए इसके तृतीय चरण मे कारक-सम्बन्धी 'भग्नप्रक्रम' दोष पाया श्रीर उसे इस प्रकार ठोक कर देने की राय दी—

<sup>&#</sup>x27;विश्रव्या रचयन्तु सूकरवरा मुस्ताच<sup>ि</sup>तम्'

<sup>---</sup>काव्यप्रकाश, उल्लास ७, उदा० २५

श्रॉखें मूँ दकर जुगाली का श्रानन्द ले । स्करों के यूयपित निश्चिन्तता के साथ तलेयों में मोयों को उखाइ-उखाड फेंकें श्रीर श्रपनी डोरी के वन्धन को ढीला करके हमारा धनुष भी विश्राम कर ले ।''

ग्राखेट के समय वन कितना उपदुत हो उटता है, यह ध्विन भी इस गीति में निकलती है। पद-लालित्य ग्रौर ग्रर्थ-सोप्टव टोनों ही दृष्टियों से इसकी उत्तमता रलाव्य है। ग्राचार्य वामन ने 'समग्रगुणोंपेता वैदर्भी' के लिए इसी मनोरम गीति को उद्धृत किया है।

> यास्यत्यद्य राकुन्तलेति हृद्यं संस्पृष्टमुदक्रण्ठया कण्ठः स्तम्भितवाष्पष्टत्तिकलुपश्चिन्ताज्ञडं दर्शनम् । वेक्लच्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहाद्र्रण्योकसः पीड्यन्ते गृहि्णः कथन्सु तनयाविरलेपदुःखेनेवैः ॥

–वही, ऋं० ४।६

"श्राज शकुन्तला (पुत्री) चली जायगी, यह सीचकर मेरा हृदय उत्कराठा से श्रात्म-विस्मृति में डूत रहा है, गला श्रॉमुश्रो से कॅघा जा रहा है, हिष्ट चिन्ता के भार से धुँघली हो गई है। जब मुफ्त जैसे बनवासी (तपोघन श्रोर बीतराग) को वात्सल्य स्नेह के कारण ऐसी व्याकुलता हो रही है, तब बेचारे यहस्य श्रपनी पुत्रियों के बिरह के नए-नए दुःख से न जाने कितनी हृदय-विदारिणी बेदना का श्रनुभव करते होंगे ?"

इस गीति में किन-गुरु ने भारतीय-संस्कृति का बड़ा ही मर्मस्पर्शां चित्र प्रस्तृत किया है। यह भारतीय जीवन की महती विभृति है। भारतीय जन ही इसके वास्तविक मूल्य को समक्त सकते हैं। पाश्चात्य सभ्यताभिमानी युगानु-युग से चली ह्याती हुई इस मृदुल रमणीय भावना का छानुभव भला किस प्रकार कर सकेगे! इसी प्रकार कालिदास के छमर काव्यों में सर्वत्र भारतीय संस्कृति के रमणीय चित्र सर्वत्र देदीप्यमान रूप में मिलते हैं।

> पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्माष्वपीतेषु या नादत्ते त्रियमण्डनापि भवतां स्तेहेन या पल्लवम् । श्राद्ये वः कुसुमप्रसृतिसमये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शक्कन्तना पतिगृहं सर्वरनुज्ञायताम् ॥ वहीं, श्रं० ४।६

१. काव्यालङ्कारसूत्र, श्रध्याय २, सूत्र ११ के समर्थन मे उद्युत ।

"नो शकुन्तला तुम लोगों को ( ग्राश्रम-इन्हों ग्रोर वृद्धकों को ) विना जल पिलाए ( थालों में विना जल ढाले ) स्वयं जल नहीं पीती थी, तुम्हारे प्रति स्नेह के कारण ग्रापने शृंगार के लिए पल्लव तक नहीं लेती थी, ग्रीर तुम्हारे फ्लने के समय जो सर्वप्रथम उत्मव मनाती थी, वही ग्राज पित-ग्रह जा रही है । ग्रातः सभी मिलकर इसे सस्नेह जाने की ग्राज्ञा दो।"

इस गीति में प्रकृति के साथ मानव-जीवन की एकात्मता के साथ ही साथ एक ऐसे सहदय पिता के हृदय की अगाध करुगा प्रवाहित हो रही है जो प्रकृति के साथ मानव-जीवन की अभिन्नता का अनुभव करता है, जिसके हृदय में पुत्री के भावी विशोग को सोचकर वेदना का सिन्धु लहरा रहा है।

रम्याणि वीच्य मधुराँश्च निशम्य शब्दान्पर्युत्मुको भवति यत्मुखितोऽपि जन्तुः।
तच्चेतसा ्रमरति नृनमवोधपूर्व
भावस्थिराणि जननान्तरसौहदानि॥

—वहीं, ऋं॰ ५!२

"रमणीय वस्तुश्रों को देखकर श्रोर मधुर शब्दों को सुनकर सुखी पुरुप भी को किसी श्रज्ञात वस्तु के श्रमाव का श्रनुमव करने लगता है, वह निश्चय ही पूर्व जन्म के प्रेम के दिधर भावों को श्रज्ञात रूप में रमरण करता है ( प्रेम का सम्बन्ध जन्मान्तरों में भी दूदता नहीं, वह श्रमिट रूप में मानव-मन में दिधर रहता है )।"

ं प्रेम के अनुपम गायक कालिदास को छोडकर और कौन ऐसी स्कियों के निर्माण में समर्थ हो सकता है ?

श्राकाश मार्ग ते धरित्री का जो चित्र किन गुरु ने खींचा है श्रौर श्राज से दो सहस्र वपों पूर्व, वह श्राज के वायुयान युग में भी श्रपनी यथार्थता में श्रिद्धितीय है। महाकवि ने श्रपनी प्रतिमा से यह सिद्ध कर दिया है कि कवयः कान्तदर्शिन । उक्ति में श्रर्थवाद मात्र नहीं है। चित्र देखिए—

शैंलानामवरोहतीव शिखरादुन्मज्जतां मेदिनी
पर्णस्वान्तरलीनतां विजहति स्कन्धोदयात्पाद्पाः।
सन्तानैस्तनुभावनष्टसलिला व्यक्तिं भजन्त्यापगाः

केनाप्युत्त्विपतेव पश्यं सुवनं सत्पार्श्वमानीयते ॥

---वही, ऋं० ७।८

दुष्यन्त का रथ स्वर्ग से त्राते समय हेमकूट पर्वत पर श्राकाश से नीचे बड़े वेग से उतरता है। राजा मार्ताल नामक सारथी को नीचे का हश्य दिखाता हुन्ना कहता है, "ऐसा प्रतीत होता है मानो ऊपर उठते हुए शैल-शिखर से घरती नीचे उतर रही हो, श्रव वृद्धों के केवल पत्ते ही नहीं, शाखाएँ भी दिखाई पड़ रही हैं, निद्याँ जो ऊपर से श्रत्यन्त कृश घारावाली हिष्ट श्राती थीं श्रव चौड़ी श्रीर साफ दिखाई पड़ने लगी हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो कोई पृथ्वी को जोरों से फैंक कर मेरे पास भेज रहा हो।"

इस चित्रात्मक गीति को देखकर ऐसा विश्वास वॅघने लगता है कि महाकि ने विमान-यात्रा की थी ग्रौर यह दृश्य ग्रपनी ग्रॉंकों देखा था। वात्सल्य भाव का ग्रङ्कन कितनी सहृदयता से किया गया है—

> श्रालच्य दन्तमुकुलाननिमित्तहासै-रञ्यक्तवर्णरमणीयवचःप्रवृत्तीन्। श्रङ्काश्रयप्रणयिनस्तनयान्वहन्तो

> > धन्यास्तदंगरजसा मितनीभवन्ति ॥ —वही, अं० ७१९७

''ग्रकारण हँसकर श्वेत ठॅतुलियों को दिखाने वाले और मनोहारिणी तुतली बोली बोलने वाले, धूलि-धूमरित शिशुग्रों को गोद में लेने से जिनके शरीर ग्रौर वस्त्र मिलन हो जाते हैं बच्चों को गोद में खिलानेवाले वे प्रेमी जन धन्य हैं।''

भारतीय जीवन का ऐसा प्रशस्त रूप, भारतीय संस्कृति श्रौर सभ्यता का श्रभिराम चित्रण शाकुन्तल के टक्कर का श्रन्यत्र किसी काव्य में नहीं मिलता।

#### अरवघोप

श्रवघोप ने 'बुद्धचरित' श्रौर 'सौन्दरनन्द' दो महाकाव्यों श्रौर 'शारिपुत्र' नामक प्रकरण की रचना की थी। इनमें केवल 'सौन्दरनन्द' पूर्णरूप से संस्कृत में प्राप्त हो सका है, 'बुद्धचरित' का केवल श्राधा भाग श्रौर प्रकरण के चार छ: श्रधूरे पृष्ठ। श्रश्वचोप निस्सन्देह महाकवि हैं, जिस प्रकार प्रवन्वों के प्रन्थन में इन्हें पूरी-पूरी सफलता मिली है श्रौर इनकी कविता उच्च कोटि की हुई हैं, उसी प्रकार प्रकरण की गीतियाँ भी श्रवश्य ही हृदयावर्जनीय रही

होंगी, किन्तु खेद है कि श्रद्याविध वह अन्थ अपने पूर्ण रूप में हस्तगत नहीं हो सका है।

#### मुद्राराच्चस से

कन्गीज के मौखरिवंशीय नरेश ग्रवन्ति वर्मा के समय में ग्रार्थात् छठी शती के उत्तराह में 'मुद्राराज्ञ स' नाटक की रचना हुई; क्योंकि इस के भरत-वाक्य में कवि राजा से म्लेच्छ-पीड़ित मही की रज्ञा की प्रार्थना या कामना प्रकट करता है। भिन्न-भिन्न हर्स्तालिखत प्रतियों में भिन्न-भिन्न नरेशों के नाम मिलते हैं। किसी में चन्द्रगुप्त का, किसी में दन्तिवर्मा का ग्रीर किसी में चन्द्रगुप्त का। चन्द्रगुप्त (विक्रमादित्य) के शासन-काल में म्लेच्छों का ग्राक्रमण नहीं हुग्रा था ग्रवः उस समय इसकी रचना नहीं मानी जा सकती। दन्तिवर्मा दिज्ञण के पल्लववंशीय नृपति थे (७२० ईस्बी के ग्रासपास), किन्तु उनके समय भी भारत पर म्लेच्छों के ग्राक्रमण का कोई प्रमाण नहीं मिलता। ग्रवः मौखरि-नरेश ग्रवन्तिवर्मा नाम ही कित का रखा प्रतीत है।

महाकिव गुणाट्य की पैशाची भाषा में निर्मित ( श्रव मूल रूप में श्रप्राप्य ) 'वृहत्कथा' के श्राश्रयण द्वारा इस श्रनुपम नाटक की सृष्टि हुई है। 'वृहत्कथा' रामायण तथा महाभारत की भाँति परवर्ती किवयों के लिए एक महान् श्राश्रय-स्थलो रही है। उसमे चाणक्य ने पूर्वमन्त्री शकटाल की सहायता से जिस प्रकार नन्दवंश का समूल उच्छेद कर डाला, उसका पूरा-पूरा वृत्त दिया गया है। दस महाकथा-प्रन्थ की रचना महाराज हाल के सभा-पिछत श्राचार्य गुणाट्य ने की थी श्रीर उस प्रन्थ का संस्कृत रूप ही श्राज हमे देखने को मिलता है।

इस नाटक का मुख्य विषय राजनीति है और इसमें रक्तहीन बौद्धिक युद्ध का ही प्रदर्शन है। विना शस्त्र-युद्ध के ही यह एक महती राजनीतिक विजय

१. म्लेच्छैरिदिज्यमाना भुजयुगमधुना संश्रिता राजमूर्तेः ।
 स श्रीमद्वनधुभृत्यश्चिरमवतु महीं पाणिवश्चन्द्रगुप्तः ।।
 —मुद्राराचस, भरतवाकः

२, चाणक्यनाम्ना तेनाथ शकटालगृहे रहः।

कृत्यां विधाय सहसा सपुत्रो निहतो नृषः॥

योगानन्दे यशःशेषे पूर्वनन्दसुतस्ततः।

चन्द्रगुप्तः कृतो राजा चाणक्येन महीजसा॥ — बृहत्वथः

का प्रविधापक है। यह नाटक नाटककार के बुद्धिवैभव का चूडान्त निद्र्शन है। पूरे संस्कृत-साहित्य में ऐसा एक भी नाटक नहीं है, जिसमें शृङ्कार का हस प्रकार नितान्त अभाव हो। यह वीररसाश्रित काव्य है। गीतियों की भाषा अलंकारों से आवित नहीं है अर्थात् किय ने जान-वृक्षकर आल्ड्कारिक चमत्कार के प्रदर्शन में भावों की सहज्जता को विगाड़ा नहीं है। इस दृष्टि से भी नाटक की शर्चीनता सिद्ध होती है, एक कि अल्ड्कारवादी युग का प्रवर्तन नहीं हुआ था। भावोत्कर्षी तथा रूप-विघायक अल्कार ही किव द्वारा आयोजित हुए हैं। तृतीय अंक का शारदीय वर्णन काव्य की दृष्टि से भी अत्यन्त रमणीय है।

यहां 'मृद्राराक्ष्ण' की कतित्य गीतियाँ दी बाती हैं—
श्रास्त्रादितद्विरदृशोणित – शोणशोभां
सन्ध्यारुणामित्र कलां शशलाञ्छनस्य।
जुम्भाविदारितमुखस्य मुखात्स्करन्तीं
को हर्तुमिच्छति हरेः परिभृय दृंष्ट्राम्॥ —मुद्रा० शट

"( चाएक्य चन्द्रगुप्त का ग्राहित सोचने वालों को काल के गाल में लाने में विरत होने की चेतावनी देता हुन्ना ललकार कर कहता है—) चन्द्रमा की सन्व्याकालीन श्रदण कता के सहशा, सिंह की लँभाई के समय खुटे मुख की ( भवंकर ) उस बाद को कौन तोड़ने का साहस कर रहा है लो मत्त गजेन्द्र के रक्त से लाल रंग की शोमा बारण किए हुए है ?"

यहाँ कि ने अप्रस्तुत-विधान द्वारा प्रस्तुत का इस सुन्दरता के नाथ निदर्शन किया है कि वह और भी प्रभावशाली रूप में ज्योतिष्मान् हो उठा है। उण्युक्त पदावली में उत्साह छलकता दिखाई पढ़ रहा है। सफल कि के लिए इस स्का ने काम लेना अनिवार्य है, जिससे वर्णनीय और भी रुपवान् तथा प्रभावशाली हो उठे।

डपलशकलनेतद् भेदकं गोमयानां वटुभिरुपहतानां वर्हिपां स्नूपनेतन्। शरणमपि समिद्भिः शुष्यमाणाभिराभि-विनमिनपटलाग्तं हश्यते जीर्णकुड्यम्।।

—सुद्रा०, ऋं० ३११५

(जिस ग्रात्माभिमानी महान क्टनीतिश चाणक्य ने एक राजवंश का संहार करके नए राजवंश को ग्राप्ते बुद्धि-कौशल से प्रतिष्ठित किया, जिसका यश महासिन्धु के पार यूनान तक फैला हुग्रा था, उसी का जीवन कितना त्यागमय था, किव यही दिखाने के लिए उसकी कुटिया का चित्रण करता हुग्रा कहता है—) "देखो, यह एक ग्रोर उपलों के तोड़ने के लिए पत्थर का दुकड़ा पड़ा हुग्रा है, दूसरी ग्रोर विद्यार्थियों द्वारा लाई गई कुशान्त्रों का ढेर खड़ा है। छुप्पर पर सूखने के लिए जो लकडियाँ डाली गई हैं, उनसे पुरानी कोंगड़ी की छत नीचे की ग्रोर कुन गई है।"

भारत के ब्राह्मण्-जीवन का कितना त्यागमय, भोग-कामना-मुक्त सरल श्रौर उदात्त चित्रण है, जो विश्व के किसी श्रन्य भूखएड मे देखने को नहीं मिल सकता। सास्विक जीवन का इससे सुन्दर रूप श्रन्यत्र भला कहाँ मिलेगा? किव की विशेषता यह है कि इस नाटक को गीतयाँ भी प्रमुख कथाधारा को प्रगतिमी बनाने में सहायक हैं श्रौर वे उससे टूटे हुए कहीं भी नहीं मिलते। कुसुमपुर के एक उजड़े हुए उपवन का कितना स्वाभाविक चित्रण निम्नलिखित गीति में किव ने किया है, किव की श्रप्रस्तुत-योजना भी सहृदयता की पूर्ण परिचायिका है, साथ ही साथ किव की दृष्टि राजनीति से सर्वथा श्रपसरित भी नहीं हुई है—

विपर्यस्तं सौधं कुर्लामव महारम्भरचन सरः शुष्कं साधोह दयमिव नारोन सुहृदम्। फलैहींना दृज्ञा विगुणनृपयोगादिव नया– स्तृगौरछन्ना भूमिमीतिरिव कुनीतैरविदुषः॥

- मुद्रा०, श्रं० ६।११

"राजमवन उसी प्रकार विपर्यस्त हो गया है जिस प्रकार बहुकुटु स्विजनों वाला कुल छिन्न-भिन्न हो जाता है। सरोवर सूल गया है ( उसकी सूखी मिट्टी में दरारे पड़ गई हैं), जैसे सजन का हृदय मित्रों के नाश से ब्रानन्द-शून्य होकर विदीर्ण हो जाता है। वृद्ध उसी भॉति फलों से हीन दिखाई पड़ रहे हैं जैसे गुणहीन राजा नीति से रहित हो जाता है ब्रौर घरती इस प्रकार घास से दक गई है जैसे मूर्ख की बुद्धि कुनीतियों से दक जाती है।"

इस प्रकार गीतियों का आदर्श-रूप हमें इस नाटक में देखने को मिलता है। गीतियों मे भी भोग पर नहीं, त्याग पर किन की दृष्टि टिकी हुई दिखाई पड़ती हैं। इस महाकवि ने गीतियों को नई वाणी श्रीर नए भाव दिए हैं। संस्कृत-साहित्य में इस श्रादर्श की श्रीर दृष्टि रख़ने वाले कम किव दिख़ाई पड़ते हैं। यही भारतीय संस्कृति का चिरकाल से चला श्राता हुश्रा प्रशस्त पथ है।

## मृच्छकदिक से

'मृच्छुकटिक' नामक प्रकरण को सहक का ही भाई-बन्धु वा सगोत्रीय कहा जायगा, क्योंकि इसमें आचन्त प्राकृत का ही शासन देखने को मिलता है। संस्कृत है, किन्तु जैसे किसी राजसभा में कोई विदेशी व्यक्ति। संस्कृत की गीतियाँ भी बीच-बीच में अपनी छटा दिखाती रहती हैं, दो-एक देख ही लीजिए—

उद्यति हि शशाङ्कः कामिनीगण्डपाण्डुप्रह्मण्यपित्वारो राजमार्ग-प्रदीपः।
तिमिरनिकरमध्ये रश्मयो यस्य गौराः
स्रुतजल इव पङ्के चीरधाराः पतन्ति ॥
—मृच्छ०, अ०० १।५७

"कामिनी के कपोल-प्रान्त-सा पारहुवर्ण चन्द्रमा उदित हो रहा है, उसके राजमार्ग पर तारों का समूह प्रदीपों के समान जगमगा रहा है। चन्द्रमा की उज्ज्वल किरणों ग्रन्थकार-राशि में गिरती हुई ऐसी लग रही हैं मानो जलहीन पड़ में दूध की धाराएँ गिर रही हों।"

प्रकृति का कितना रमणीय दृश्य महाकि श्रुद्धक ने उपस्थित कर दिया है इस छोटी सी गीति में ! उत्प्रेचा भी कितनी मनारम और सुक्चिपूर्ण है कि किव-प्रतिभा को साधुवाद देते जी नहीं अवाता । चन्द्रास्त का भी एक चित्र देखिए—

श्रसो हि दत्वा तिमिरावकाशमस्तं व्रजत्युत्रतकोटिरिन्दुः। जलावगाढस्य वनद्विपस्य तीच्एां विपाणात्रमिवावशिष्टम्॥ —वही, श्रं॰ ३। ६

"यह चन्द्रमा ग्रन्थकार को फैलने के लिए पूरा स्थान देकर दूव रहा है। उसका तिक-तिक दिखाई पड़ता हुग्रा ऊपरी सिरा जल में ग्रवगाहन करते हुए जंगली हाथी के उस टॉत के समान लग रहा है जो थोड़ा-थोड़ा जल के ऊपर निकला दिखाई पड़ रहा हो।" कितना सुन्दर अप्रस्तुत लाया गया है जो झूबते हुए चन्द्रमा के रूप को उसी रमणीयता के साथ दृष्टि के समज्ञ उपस्थित किए दे रहा है। प्रस्तुत प्राकृतिक दृश्य के लिए अप्रस्तुत भी प्रकृति के ज्ञेत्र से ही महाकवि ने लिया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय किवयों की दृष्टि प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में स्वच्छन्द विचरण करती थी, वह लिपट कर राजवैभव के वीच ही केन्द्रित नहीं हुई थी।

महाकवि श्र्यक का लोक-विषयक श्रध्ययन संस्कृत कविया में श्रप्रितिम था। ऐसा हास्यरिक कवि किमेन्द्र के श्रितिरिक्त दूसरा नहीं हुश्रा । महाकवि की हास्यरिकता (जिन्दादिली) की प्रमाणस्वरूपा दो-एकं गीतियाँ देखिए—

एतेन मापयित भित्तिपु कर्ममार्गमेतेन मोचयित भूपणसम्प्रयोगान्। उद्घाटको भवित यन्त्रहढे कपाटे दृष्टस्य कीटभुजगैः परिवेष्टनख्च॥ —वही, श्रं॰ ३।१६

"(शर्विलक नामक एक चोर ब्राह्मण मकान में सेघ लगाता है श्रीर स्थान जनेऊ का विभिन्न रूप में उपयोग करता है। उसकी दृष्टि में यहोपवीत की उपयोगिता यह है—) इससे दीवार में सेघ बनाने के लिए स्थान की नाप-जोख करते हैं, इससे भूषणों की (कंगन श्रादि की) कीलो के बन्धन छुड़ाए जाते हैं, ताले से बन्द द्वार को यह खोल देता है श्रीर यदि सॉप-विच्छू दैवात काट ले तो इससे बॉध भी सकते हैं।"

चोर मोए हुए आदिमियों को किस प्रकार पहचानता है, शर्विलक कहता है—

> नि.श्वासोऽस्य न शङ्कितः सुविशदस्तृल्यान्तरं वर्तते दृष्टिगोढनिमीलिता न विकला नाभ्यन्तरे चञ्चला । मात्रं स्रस्तशरीरसन्धिशिथिलं शय्याप्रमाणाधिकं द्रीपं चापि न मर्पयेदिममुखं स्याल्लच्यसुप्तं यदि ॥ —वही, अं॰ ३।१८ ।

"इस सोए हुए ब्रादमी की सार्स साफ-साफ ग्रौर तुल्य समय के ब्रन्तर से निकल रही हैं, ग्रतः यह सचमुच ही सोया है। दृष्टि इसकी ग्रच्छी तरह मुँदी हुई है, ज्याकुल ग्रौर भीतर चञ्चल भी नहीं है। शरीर की सन्धियाँ चालुक्यवंशी राजा पुलवेशी द्वितीय के समक्त इन्हें पराज्ञित होना पड़ा । किन्तु उत्तर भारत पर जिस योग्यता और निष्ठा ने इन्होंने शासन किया और जिस प्रकार साहित्य और संस्कृति के प्रचार और प्रसार में योग दिया, उस प्रकार की योग्यता परवर्ती किसी अन्य नरेश में देखने को नहीं मिली।

वीर होने के साथ ही ये बहुत बड़े साहित्यानुरागी ब्रौर साहित्य स्वटा भी थे । इनती सभा में कादम्बरी के रचयिता महाकि बाल, 'सूर्यशतक' के रच॰ थिता महाकवि मयूर और दिवाकर रहते थे । इनके तीन रूपक मिलते हैं, (१) वियद्शिका, (१) रेत्नावली ग्रीर (१) नागानन्द । इनमें 'रत्नावली'की ख्याति सर्वाधिक हुई । ग्राचार्य धनद्भय ने 'टशरूपक' में नाटक-संधियों ग्रौर इत्तियों को सममाने के लिए इनकी 'रत्नावली' नाटिका वा प्रमुख रूपसे श्राश्य लिया है श्रोर उसकी भन्नीभाँति विवेचना की है। काहिल्य-दर्पण्कार ने भी इस नाटिका का अपने विवेचन में पर्यात आश्रय लिया है। ै इन इन्धों के अति-रिक्त 'ध्वन्यालोक' जैसे महान् ब्रन्य में भी 'रत्नावली' के गी.तयाँ उद्युत मिलती हैं। 'प्रियदर्शिका' नामक प्रणय-नाटिका साधारण ढंग की है श्रीर वही हर्ष र्नी प्रथम कृति प्रतीत होती है | 'रजावली' उससे परवर्ती है और इसमें कवि-प्रतिभा का पूरा-पूरा परिपाक देखने को मिलता है। किन्तु 'नागानन्द' नाटक इनकी सबसे प्रोट् कृति है। इसमें प्रणय ही सर्वस्व नहीं है श्रापित त्यागमय बीवन का स्रादर्श प्रतिष्ठित हुस्रा है। इस नाटक की कतिपय प्राकृत गीतियाँ हम पहले दे ब्राए हैं । तीनों रूपक-कृतियों के कथांश में तो सम्य है ही, गीतियों में भी साम्य है। कुछ गीतियाँ तो तीनों ही में मिलती हैं। 'नागानन्द' नाटक में गान्धर्व-विवाह की प्रतिष्ठा है तथा पूर्ववर्दी दोनों नाटि॰ कात्रों में पदमहिपियों की स्वीकृति से दितीय विवाह सम्पन्न होते हैं। गीतियाँ उत्तम श्रौर भावपूर्ण हैं । पद-रचना सरल तथा ललित है ।

उद्दामोत्किलिकां विपाय्डुररुचं प्रारव्यज्ञम्भां चणा-दायासं श्वसनोद्गमैरविरलेरातन्वतीमात्मनः। ऋद्योद्यानलतामिमां समदनां नारीमिवान्यां ध्रुवं पश्यन्कोपविपाटलद्युतिमुखं देव्याः करिष्यास्यहम्॥

-रन्ना०, द्यं० २।३

१. देखिए, 'दशरूपक' प्रथम ग्रीर दितीय प्रकाश।

२. देखिए, 'साहित्यदर्पण' के पष्ठ परिच्छेद का 'दृश्यकाव्य'-विवेचन ।

३. 'ध्वन्यालोक' के द्वितीय उद्योत की १६ वीं कारिका-

"( राजा ग्रपने मित्र विदूपक से उस समय वात करते हुए परिहासपूर्वक कह रहा है, जब दोहद-प्रयोग द्वारा राजा वाली लता तो किलयों से भर
उठी, किन्तु रानी वासवदत्ता की लता दोहद-प्रयोग से तिनक भी प्रभावित
प्रतीत नहीं हुई । ग्राज उन्ही दोनों लताग्रों को देखने के लिए राजा को रानी
के साथ जाना है । राजा कहता है—ग्राज में स्वच्छन्दतापूर्वक किलयों
से भरी हुई ( परस्त्री-पक्त में—उद्दाम कामना से पूर्ण ), पीले रंग-वाली ( प्रेम
से पाग्डु वर्ण पड़ी हुई ), विकासवती ( प्रेमोन्माद में जंभाई लेती हुई ),
पवन के भोंकों में भूमती हुई ( ग्रायासपूर्वक लम्बी सॉमें लेती हुई ), तथा
मदन-वृक्त से लिपटी हुई ( काम के ग्रावेग से पूर्ण ) इस विलास-उपवन
की लता को पर-नारी के समान देखकर देवी के ( वासवदत्ता के ) मुल को
ग्रावश्य ही क्रोध से लाल कर दूंगा ( ग्रार्थात् मेरी विकसित लता को देखकर
रानी ईर्घ्या के कारण लाल पड़ जायंगी )।"

यहाँ किन मुनसर देखकर उपमा के साथ रलेप का ग्रहण जिस कौशल से किया है, उसी के कारण काव्य चमक उठा है। ग्रागे की घटना की सूचना पहले ही दे देने से यह गीति नाटक में समाधोक्तिमूलक 'पताका स्थानक' रूप में प्रयुक्त हुई है। किन का कौशल ग्रीर उसकी सहद्यता दोनों ही रलाघ्य हैं।

एक स्थल पर राजा सागरिका से आलिङ्गन-दान की प्रार्थना कर रहा है, उसका कथन अत्यन्त भावपूर्ण और मार्मिक है—

> शीतांशुमु खमुत्पले तव दृशौ पद्मानुकारो करो रम्भागर्भनिमं तवोरुयुगलं वाहू मृणालोपमौ। इत्याह्नादकराखिलाङ्गि रभसान्निःशङ्कमालिगङच मा— मङ्गानि त्वमनङ्गतापविधुराण्येद्योहि निर्वापय ॥ —रत्नावली, घ्रं०३।११।

<sup>&#</sup>x27;निर्ब्यू ढाविप चाङ्गत्वे यत्नेन प्रत्यवेचिषाम् । रूपकादिरलङ्कारवर्गस्याङ्गत्वसाधनम् ॥' के विश्लेपण के श्रवसर पर तथा 'दशारूपक' के प्रयम प्रकाश की तेरहवी कारिका—

सानुबन्यं पताकास्यं प्रकरी च प्रदेशभाक्' के लिए उद्घृत किया गया है।

''(महाराज उदयन ग्रापनी भावी पत्नी सागरिका से ग्रापनी ग्रानङ्ग पीडा के प्रशमन की प्रार्थना करते हुए कहते हैं-) हे प्रिये ! मेरे ग्रह ग्रनह-ताप से जल रहे हैं, तुम आत्रो और हद्तापूर्वक मेरा आलिङ्गन करके मेरे ताप को दूर करो, क्यों कि ( तुम मे ताप-प्रशमनकारिणी अपार शीतलता है ) तुम्हारा मुख चन्द्रमा है (जिसमे अमृत-अधरामृत है), तुम्हारी श्रॉखें कमल की-सी ख्रौर हाथ पद्म के सदृश (शीतल तथा ख्रानन्ददायक) है, तुम्हारी जॉघें कदली-स्तम्भ के मध्यवतीं भाग के समान ( कीमल श्रीर मृदुल ) हैं तथा वाहें कमल-नाल के सहश (शीतल) हैं। इस प्रकार, हे सुन्दरी तुम्हारे सभी श्रङ्ग श्राहाद प्रदान करने वाले हैं ( मुक्त पर दया करके मेरी रचा करो )।"

शृङ्गार के श्रतिरिक्त भयानक रस की भी श्रिभिन्यञ्जना में हर्पदेव पूर्णतया सफल हुए हैं। पद-योजना द्वारा छोज टपका पडता है छोर भय सदेह उपस्थित प्रतीत होता है। महारानी वासवदत्ता ने जिस भवन में सागरिका को बॉघ रखा था, उसी मे पूर्व योजनानुसार आग लग जाती है और उस भयानक दृश्य को देखकर महारानी का हृदय करुणा से भर जाता है। वह कहती हैं-

> हर्म्याणां हेमशृंगिशयिमव शिखरैरिचिपामादधानः सान्द्रोद्यानद्रु मात्रग्लपन-पिशुनितात्यन्ततीत्राभितापः क्षर्वन् कोडामहीधं सजलजलधरश्यामलं दृष्टिपाते-रेपप्लोषार्तयोपिज्जन इह सहसैवोत्थितोऽन्तःपुरेऽग्निः ॥ -वही. झं० ४।१४

"श्रन्तः पुर में सहसा श्राग्न प्रज्वलित हो उठी है, जिसकी कॅची उठती हुई लपटे राजभवन के स्वर्ण-शिखर की-सी शोभा धारण कर रही हैं। रमणीय विलास-उपवन के वृत्तों की जलती हुई चोटियाँ इसके तीखे ग्रिभिताप को प्रकट किए देती हैं। कीडा-शैल पर घिरती हुई घूम-राशि देखकर ऐसा लगता है मानो जल से भरे श्यामल मेघ आगए हों। तीव दाह से अन्तःपुर की स्त्रियाँ उच्च स्वर से आर्त कन्दन कर रही हैं।"

१. 'दशरूपक' की ४५वी कारिका के 'विद्रवीवध-बन्धादिः' अ'श के 'विद्रव' नामक 'ग्रवमर्शाङ्ग' के लिए यह कविता उद्भृत की गई है।

"पुत्र पिता के मामने घरती पर बैटा हुआ जिस प्रकार शोभित होता है, क्या सिंहासन पर बैठ कर बेंमा शोभित हो सकता है ? पिता के चरणों को पलोटने से उसे जो सुख होता है वह राज-समृह द्वारा पृजित होने से भला प्राप्त हो सकता है ? पिता के जूठन को ग्रहण करने में जो सन्तोप मिलता है, वह क्या त्रिसुबन का सम्राट् होने पर भी मिल सकता है ? पिता का त्याग करनेवाले पुत्र की राज्य-प्राप्ति निरा परिश्रम ही है। ऐसे राज्य में क्या कोई भी गुण हो सकता है ?"

मलय पर्वत की रमणीयता का वर्णन करते हुए जीमृतवाहन कहता है—
माद्यहिग्गज-गण्ड-भित्ति-कपर्णौर्भग्नस्रवचन्दनः
क्रन्दत्कन्दरगहरो जलनिधेरास्फालितो वीचिभिः।
पादालक्तकरक्त-मोक्तिकशिलः सिद्धांगनानां गतैहेष्टोऽयं मलयाचलः किमिप मे चेतः करोत्युत्सुकम्॥

—वही, ऋं० १।९

"मदोन्मत्त दिक्कुंजरों के गएडस्थलों की रगड़ से चन्दन वृत्त के तनों से रस चू रहा है। समुद्र की उत्ताल तरङ्गों के थपेड़ों से इसकी कन्दराएँ चीत्कार कर उठती हैं। सिद्धों की रमिण्यों के चरणों के लाज्ञा-रस से इसके मुक्ता-प्रस्तर लाल रंग से रॅग गए है। ऐसा रमणीय मलय पर्वत देख कर चित्त ( उसके पास चलने को ) उत्सुक हुआ जा रहा है।"

हर्पदेव का तपोवन-वर्णन अत्यन्त हृदयहारी है। ऐसा विश्वास होता है कि महाकवि ने स्वयं तपोवन का साज्ञात्कार किया था। यह वर्णन केवल पठन अथवा अवण के आधार पर नहीं किया गया है। मुनियों, वदुआं, पित्त्यों, हृज्ञों, मृगों का इतना स्वाभाविक चित्रण किया गया है कि देखते जी अधाता ही नहीं। नागानन्द नाटक का आरम्भ ही इतना आहादकर है कि इसके महत्त्व के प्रति किसी प्रकार का सन्देह ही नहीं रह जाता। भारतीय जीवन का जो उदात्त स्वरूप इस नाटक में महाकवि ने प्रस्तुत किया है, वही हमारे किवराजों और महाकवियों का आदर्श रहा है। कालिदास, भवभूति, वाण, हर्षदेव उसीं आदर्श के प्रतिष्ठापक रहे हैं, जिस तपोवन के वर्णन में हमारे महाकवियों ने अपने हृदय का सम्पूर्ण रस समर्थित कर दिया है, वह भारत का एक ज्वलन्त सत्य था। वहीं से सम्पूर्ण भारतीय जीवन का सञ्चालन होता था। वहाँ से उद्घृष्ट आदेश राजा और प्रजा-जन सभी शिरसा धारण

करते थे । वहीं से विद्या की क्योलना सारे देश में ग्रापनी उल्लाल प्रमा विकीर्ण करती थी । जीमूतवाहन तपोवन को देखकर परमाहादित हो उठता है ग्रीर वरोक उसकी प्रत्येक विशेष वस्तु ग्रापने मित्र विदृषक को दिखाता हुन्ना कहने लगता है—

> वासोऽर्थं द्ययेव नातिपृथवः कृत्तास्तरुणां त्वचो मग्नाऽऽलच्यजरत्कमण्डलु नभस्त्वच्छं पयो नेर्करम्। दृश्यन्ते हुटितोज्भितास्र वदुभिमौँकज्यः कचिन्मेखला नित्याकर्णतया शुकेन च पदं साम्नामिदं पट्यते॥

> > -- बही, १।११

सधुरिमव वदन्तः स्त्रागतं भृङ्गशच्दे-र्मतिमित्र फलनम्रेः कुर्वतेऽमी शिरोभिः। मम दद्त इवार्घ्य पुष्पवृष्टिं किरन्तः कथमतिथिसपर्यो शिक्तिताः शाखिनोऽपि॥ – वही, १।१२

स्थानप्राप्तावधानं प्रकटितसमतामन्द्रतारच्यवस्था-निर्हादिन्या विपञ्च्या मिलितमलिरुतेनेव तन्त्रीस्वरेण । एते दन्तान्तरालस्थिततृरणकवलच्छेदराव्दं निरान्य व्याजिह्याङ्गाः कुरङ्गाः म्फुटललितपदं गीतमाकर्णयन्ति ॥

—वही, १।१३

"मित्र ! देखों, ऋषियों ने वस्त्र के लिए दया के साथ इन्हों की पतली-पतली छालें ही निकाली हैं ( को कहीं-कहीं दिखाई पड़ रही हैं ) । कहीं-कहीं स्त्राकाश के समान निर्भार के निर्मल कल ने ट्रे-फूटे कमण्डलु स्वष्ट दिखाई पड़ रहे हैं । कहीं-कहीं सुनिकुमारों द्वारा ट्रिके पर फेंकी हुई मूँ क की मेखलाएँ पड़ी दृष्टि स्त्रा रही हैं स्त्रीर इचर तिनक ध्यान दो, नित्य सुनते-सुनते त्मरण हो गए सामवेद के पद को यह तोता रह रहा है ।

"हे मित्र! इन तरोवन को तरवरों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानों इन्हें भी ऋषियों ने ज्यतिथि-पूजा की शिक्षा दी हो। भौगे का मधु-गुज्जन ही इनका स्वागत-चचन है, फलों के मार ने मुक्ते हुए इनके सिर मानों हमें प्रणाम करने के लिए मुक गए ही और फूलों की वर्षा करते हुए ये मानों हमें अर्घ्य दे रहे हो। 'भोरों के गुज़न के समान, सम्बद्ध तारों की समन्त्रित व्यवस्था से बजती हुई बीगा के स्वर में मुग्ब होकर बातों के बीच घासों के बास ब्वाए जुगाली के बाधक शब्दों से रोके ब्रांगों को मर्बथा निश्चन करके बढ़ी सावधानी के साथ मृग गीत के मुक्यक्त मञ्जुल पदों को सुन रहे हैं (कितना ब्यानन्द मिलता है इन्हें मधुर गीत के अवगा से कि ब्रापनी विश्राम-प्रदायिनी जुगाली तक इन्होंने बन्द कर दी है)।'

कितना विम्वग्राही चित्र कवि ने ग्रांकित किया है कि यह ग्रपनी स्पष्ट रेखाग्रां ने ग्रात्यन्त भास्तर ग्राँग नयनाभिराम हो उठा है। सारा तपोवन हाँछ के सम्मुख उतर ग्राता है। प्राचीन महाकवियों की लेखनी-तृिलका की यही विशेषता रही है कि उन्होंने ग्रपने हृदय की ग्रगाध सहानुभृति से मानवेतर प्रकृति को भी मानववत् ग्रपने ग्रालिङ्गनपाश में लपेट लिया है। मानवेतर प्रकृति भी हमारे समस्त मानवोचित व्यवहारों से ग्रलङ्कृत होकर उपस्थित होती है। मानव-हृदय की कोमलता की परीक्षा प्रकृति के ग्रातिरिक्त श्रार ग्रीर करण के स्त्र में होती है।

श्रद्धार के च्रेत्र में विष्रलम्भ पन्न द्यतिराय हुद्य होता है और श्रेष्ठ क्षि की परीक्षा की यह क्षोटी है। सस्ता संयोग श्रंगार तो हुद्य के ऊपरी स्तर की वस्तु है, किन्तु विष्रलम्भ हुद्य के निचले भीतरी तल की वस्तु । क्षण रस की भी स्थिति वैसी ही होती है, विष्रलम्भ की श्रान्तिम सीमा पर कष्ण का श्रावाय होता है, इसीलिए महाकिव एवं महामनीपी भवभूति ने कष्ण रस को ही सब रसों का मूल वा चनक माना। इस मान्यता में उनकी सहुयता के साथ हो साथ उनका महान् चिन्तन भी श्रन्तिर्हित है। यदि हुद्य में कष्णा का सञ्चार श्रवष्ट्य हो गया, तो मानव की चेतनता छिन गई समभनी

श्रुंगार एव मधुरः परःश्रह्णादनो रसः । तन्मयं काव्यमाश्रित्य माघुर्यं प्रतितिष्ठिति ॥ श्रुंगारे विप्रलम्भास्ये करुषे च प्रकर्षवत् । माधुर्यमाद्रतां याति यतस्तत्राधिकं मनः ॥

ध्वन्यालोक, उद्योत २, कारिका ७।८

२. एको रसः करुण एव निमित्तभेदाद्भिनः पृथवपृथगिवाश्रयते विवर्तान् । श्रावर्तवृद्वुदतरङ्गमयान्विकारानम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम् ॥
—जत्तररामचरित्, ग्रं० ३।४७

चाहिए। करुणा मानव की चेतनता की प्रथम और प्रमुख शर्त है, यों तो इसकी स्थिति सहृदयों ने निश्चेतनो में भी स्वीकार की है। यहाँ हम महाराज हर्पदेव के शृंगार श्रोर करुण रसों की श्रामिन्यञ्जक दो-एक गीतियाँ रखेंगे श्रोर उनके हृदय की द्रवणशीलता से परिचित होगे—

दृष्टा दृष्टिमधो द्दाति कुरुते नालापमाभापिता शय्यायां परिवृत्य तिष्ठति बलादालिङ्गिता वेपते । निर्यान्तीपु सखीपु वासभवनान्निर्गन्तुमेवेहते याता वामतयैव मेऽद्य सुतरां प्रीत्यै नवोढा प्रिया ॥

---नागा० ऋं० ३।४

"(विद्याधर-कुमार जीमूतवाहन ग्रपनी नव परिणीता वधू के मुग्धात्व का वर्णन मन ही मन करता हुग्रा कहता है—) मेरी नवोदा प्रिया देखने पर ग्रपनी ग्रॉखे नीची कर लेती है। कुछ कहने पर बोलती ही नहीं। शय्या पर ( सखियों द्वारा विठाई जाने पर ) मुँह दूसरी ग्रोर फेर लेती है। बलात् ग्रालिङ्गन करने पर कॉपने लगती है ग्रौर सखियाँ जब शयन-कक्ष से बाहर जाती हैं तब यह भी उन्हीं के साथ निकल जाना चाहती है। इस प्रकार यह ग्रपने प्रतिकृत ग्राचरण द्वारा मेरे हृदय के प्रेम को (हर्प को) ग्रौर भी बढ़ा रही है।"

नवोदा का कितना स्वामाविक चित्रण है, कही तिनक भी कृतिमता के लिए श्रवकाश नहीं है। यह गीति संयोग शृंगार का उत्कृष्ट उदाहरण है। निम्नलिखित गीति में वन-वास के गुणों का रम्य वर्णन, किन्तु लोक-हित की निरवकाशता के कारण उसकी त्याज्यता का किनना सुन्दर निर्देश किया गया है—

शय्या शाद्यतमासनं शुचि शिला सद्म हुमाणामधः शीतं निर्भग्वारि पानमशनं कन्दाः सहाया मृगाः। इत्यप्रार्थिततभ्यसवंविभवे दोपोऽयमेको वने दुष्प्रापाथिनि यत्परार्थेघटनावन्ध्यैर्नुथा स्थीयते॥

--वहीं, ऋं० ४।२

एक ग्रहैतवादो संन्यासी की सूवित से मिलाइए—
 सुखशीतलतरु-मूल-निवासः शय्याभूतलमिजनं वासः।
 सर्वपिरग्रह-भोग-त्यागः वस्य सुख न करोति विरागः॥
 — जगद्गुरु शङ्कराचार्य ( वर्षटमञ्जरी )

"जहाँ हरी-हरी कोमल घास की शय्या, बैठने के लिए पवित्र शिला, धने वृत्तों की छाया ही घर, पीने के लिए करने का शीतल जल ग्रीर भोजन के लिए कन्द (मूल-फल ग्रादि) तथा नाना प्रकार के वन्य जन्तु (पशु-पत्ती ग्रादि) मित्र मिलते हैं, ऐसा सुखप्रद वन होता है। वहाँ संसार का सारा बैभव बिना माँगे ही मिल जाता है। किन्तु वन में याचकों का जो सर्वथा ग्राभाव रहता है, यही एक मात्र उसका दोप है। ऐसे याचकों से हीन वन में, जहाँ हम किसी का हित नहीं कर सकते. रहना ही व्यर्थ प्रतीत होता है।"

ग्रभावों से भरे श्रौर सन्तम जगत् पर ग्रपनी घनीभृत करुणा की छाया का दान करने की उद्दाम कामना जीमूतवाहन की महासन्वता की द्योतिका है। यही हर्पदेव के काव्यत्य की चरम परिणति है।

जीमूतवाहन ने नागकुमार शंखचूड के जीवन की रहा के लिए श्रपना शरीर गरुड को समर्पित कर दिया। गरुड प्रतिदिन एक नाग का भन्न्ए करता था, किन्तु जिस दिन उसे जीमूतवाहन मिला, उस दिन उसकी (जीमूत-वाहन की) प्रसन्न मुख्न मुद्रा, रक्त-पान करने पर भी प्रसन्नत। की श्रविकृति ने परम हिंसक गरुड़ के चित्त में भी उद्देग उत्पन्न कर दिया। वह भन्न्ए से विरत हो गया। यह देखते ही विद्याधर-कुमार ने कहा—

शिरामुखैः स्यन्दत एव रक्तमद्यापि देहे मम मांसमस्ति।
हप्ति न पश्यामि च ते महात्मन्
कि भन्नगान्वं विरतो गरुतमन्॥

-वही, ऋं० ५।१६

कविवर श्रव्दुर्रहीम खानखाना का मत है—
तव लिंग ही जीबो भलो, दीबो परै न घीम ।
विनु दीबो जीबो जगत, मोहिं न रुचै रहीम ॥—रहोम-रत्नावली
१. इस गीति को दशरूपकार ने घोरोदात्त नायक का उदाहरण प्रस्तुत

करते हुए दिया है। देखिए, 'दशरूपक', प्रकाश २, कारिका ४ और ५।
महासत्त्वोऽित गम्भोरः चमावानिवकत्थनः। —कारिका ४ का उत्तरार्द्धे
स्थिरो निगूढाऽहङ्कारो धीरोदात्तो दृढव्रतः॥
यथा नागानन्दे जीमृतवाहनः। —का० ५ का पूर्वार्द्ध

"हे गरुड़! मेरी रक्त-वाहिनी धमिनयों से रक्त वह ही रहा है ( अर्थात् अभी मेरे शरीर से रक्त समाप्त नहीं हुआ है ), और अभी भी मेरी देह में मांस है । में देख रहा हूँ कि अभी भोजन से तुम्हारी तृित भी नहीं हुई है । फिर यह तो बताओं कि तुमने बीच ही में भोजन से मुंह क्यों मोड़ लिया ?"

गरड की चिन्ता का कारण दिखाते हुए किन ने जीमूतवाहन के उन लोकोत्तर गुणों का उल्लेख गरुड़ द्वारा कराया है जिनके कारण गरुड़ जैसे हिस्त जीव के हृदय में भी हिंसा को दवाकर ग्लानि ग्रौर करणा का उद्रेक हो उठता है। गरुड़ मन ही मन सोच रहा है—

ग्लानिर्नाधिकपीयमानरुधिरस्याप्यस्ति धैर्य्यादयै-मासोत्कर्तनजा रुजोऽपि वहतः प्रीत्या प्रसन्नं मुखम् । गात्रं यत्र विलुप्तमेकपुलकस्तत्र स्फुटो दृश्यते दृष्टिर्मय्युपकारिणीव निपतत्यस्यापकारिययपि ॥

वही, ऋं॰ ५।१५

"यद्यपि मैंने इसके शरीर का श्रधिक रक्त पी लिया है, तथापि (पर-रचण-जन्य) सन्तोप के उद्रेक के कारण इसके मन में तिनक भी विपाद नहीं हो रहा है। मांस के स्थान-स्थान से नीचे जाने की श्रमहा पीडा होने पर भी मुख हुर्प से खिला हुश्रा है, जहाँ-जहाँ शरीर नोचे जाने से बचा रह गया है वहाँ एकमात्र रोमाञ्च ही स्पष्ट दिखाई पड रहा है श्रीर मुक्त जैसे श्रपकारी (प्राणहन्ता) पर भी इसकी दृष्टि ऐसी पड़ रही है मानो मैंने इसका कोई उपकार किया हो।"

यहाँ किन ने कितना मर्मस्पर्शी हश्य उपस्थित कर दिया है। वहा 'विशेपोक्ति' ग्रालंकार की योजना नहीं की गई है, वह तो भाव का ग्रांग होकर श्रावतिरत हुग्रा है। गरुड़ के मन में तो कुत्हल ही उत्पन्न हुग्रा किन्तु दर्शक ग्रीर पाठक ग्रांस् की धारा में भींगे विना न रहे। यही हिंसा-जर्जर विश्व को भारत का महान् सन्देश है।

१. ''ततः कुतूहलमेव जनितमस्यानया घैर्य्यवृत्त्या ।''

<sup>—</sup>नागानन्द, ग्रं॰ ५, पृ० १६⊏ ( शारदा-भवन, काशी से प्रकाशित प्रति )

भयानक ग्रौर उग्र प्रक्षांत को लेकर जो गीतियाँ ह्रपंदेव ने रची हैं, वे तिह्यप्यक भवभूति की गीतियों से टक्कर लेती हैं। इस प्रकार हम भवभूति के मार्ग-दर्शक के रूप में हर्पदेव को पाते हैं। समुद्र के उग्र रूप का वर्णन करने में किव ने ध्वनि-चित्र उपस्थित करने में ग्रद्भुत सफलता प्राप्त की है—

> उन्मज्जज्जलकुञ्जरेन्द्र रभसाऽऽस्फालानुबन्धोद्धतः सर्वाः पर्वतकन्द्रोद्रमुवः कुर्वन्प्रतिष्वानितः । उच्चेरुच्चरतिष्वनिः श्रुतिपथोन्माथी यथाऽयं तथा प्रायः प्रेङ्गद्संख्यशंखधवला वेलेयमागच्छति ॥

> > —नागा॰, ऋं० ४।३

"उताल तरड़ों के उत्थान के साथ ऊपर निक्लते हुए अगिलत मत्त मकरों के वेग के साथ जल-ताडन से उत्पन्न पर्वत की कन्द्राओं के अन्तर्भाग को प्रतिध्वनित करता हुआ, कानों के पर्दे फाड़ने वाला समुद्र का ऊँचा गर्जन ज्यों-ज्यों जोरों के साथ मुनाई पड रहा है, त्यों-त्यों श्रसंख्य श्वेत शंखों से धर्वालत समुद्र-तट निकट श्राता जा रहा है।"

ध्वन्यात्मक समस्त पदावली समुद्र के उच्च सङ्कुल निर्चोप को स्वतः प्रकट किए दे रही है। भावानुगामिनी पद्-योजना किन की उच्च प्रतिभा का प्रत्यक्त प्रमाण है। इसी प्रकार गरुड के श्रागमन की प्रतीक्ता में बैठा हुआ जीन्तवाहन प्रकृति के भयोत्पादक परिवर्तन द्वारा ही गरुड के श्राने का श्रनुमान कर लेता है। उस समय समग्र वातावरण भयोत्पादक दृश्यों से भर उठता है। जीम्तवाहन कहता है कि शिलाओं को उडानेवाले वेगमय पवन के उठते भक्तोरों से ऐसा श्रनुमान होता है कि पित्तराज श्रव तुरत श्राने ही वाला है —

तुल्याः संवर्तकाभ्रे पिद्धति गगनं पंक्तयः पचतीनां तीरे वेगानिलोऽम्भः चिपति भुव इव प्लावनायाम्बुराशेः।

१. यथाऽयं चिलतमलयाचल शिलासञ्चयः प्रचएडो नभस्वान्. तथा तर्कयामि ग्रासन्नीभूतः खलु पिचराज इति ।

<sup>---</sup>नागानन्द, अं ० ४. पृ० १४३।

कुर्वन्कल्पान्तराङ्कां सपित् च सभयं वीचितो दिग्द्विपेन्द्रैः . देहोचोतेर्द्शाऽऽशा कपिशयति सुहुर्द्वादशादित्यदीप्तिः॥१ —वही, ऋं० ४।२१ ।

"गरह के पन्मृलों की पंक्तियाँ प्रजयकालीन मेत्रों के समान त्राकाश की दक्ती जा रही हैं। वेगवान् पवन सनुद्र के जल को इस प्रकार किनारे की छोर फेंक रहा है मानो पृथ्वी को जलमगन कर देना चाहता हो। शीव ही कल्यान्त की शहा से दिग्गज वार-चार भय के साथ उसकी छोर देख रहे हैं छौर वारहों स्यों की कान्ति धारण करने वाना गरुड छारने शरीर की कान्ति से दसी दिशाछों को काली-पीली बनाए दे रहा है ( पन्मृलों की कान्ति से काली छीर शरीर की कान्ति से पीली बना रहा है )।"

त्यष्ट है कि 'नागानन्द' नाटक की रचना के समय महाराज हर्षदेव की प्रतिमा उच्चता के शिखर पर थी। जिस रस किंचा मान को इन्होंने वर्णानीय चुना है, उसी को पृर्णता पर पहुँचाया है, साथ ही किसी एक ही रस में इन्होंने अपनी प्रतिमा को सीमित नहीं रखा है। मानव की कोमल और उम्र, चारों प्रकार की चित्तन्नतियों का सफत चित्रण इनके रपकों में मिलता है। अतः श्रृह्वार, वीर, वीमत्म और रोद्र सभी चेंन्नों में इनका ननान अधिकार दिखाई पड़ता है। नागानन्द में कदण रस अपने पूर्ण उत्कर्ष पर पहुँचा हुआ है। ऐसा विश्वास होता है कि जीवन के अन्तिम प्रहर में इन पर शैद्ध बर्म का पूरा-पूरा अधिकार हो चुका था, अन्यया 'नागानन्द' जैसी कृति प्रस्तृत करने में ये कदापि कृतकार्य नहीं हो पाते। इसोलिए इस महाक्रवि की रचना पर मुग्ब होकर पीयूपवर्णी जयदेव ने कहा था, 'हिंचों हर्षः।' '

### 'वेणोसंहार' की संस्कृत गीतियाँ

'वेगीं हंहार' बीर रस-प्रधान नाटक है । इसकी संस्कृत गीतियों में छोज

तृलनीय, वाल्मोकीय रामायण, वालकाग्रह, सर्ग ७४।१४-१८ ग्रीर रघुदंश, सर्ग ११।५८-६४ ।

स्वादः काव्यार्थमम्मेदादातमानन्द-ममुद्भवः । विकाश-विस्तर-चोम-विचैपैः म चतुर्विवः ।

<sup>—</sup>दशरूपन, चतुर्य प्रकारा, का० ४ ।

३. देखिए, <sup>5</sup>प्रसन्नरायवं नाटक की प्रस्टादना ।

कूट-कूट कर भरा हुआ है। भीम इस नाटक का नायक है, जो धीरोद्धत है। उसकी उक्तियाँ दर्प से भरी हुई हैं। इसके द्वितीय अंक में श्रद्धार रस का समावेश किया गया है, जिसे मम्मटभट्ट ने नाटक का महान् दोप माना है। इसकी किवताओं में वीर और उसका सहायक रौद्ध रस पूर्णतया प्रस्फुटित हुए हैं। इसके रचियता भट्टनारायण परम वैष्णव थे। इन्होंने भीमसेन के मुख से कृष्ण की जो भगवत्ता प्रतिपादित की है, उससे इनकी वैष्णवता का पूर्ण समर्थन होता है। उस गीति में भी भीमसेन का श्रीद्धत्य उछलता-कूदता दिखाई पड़ता है—

श्रात्मारामा विहितरतयो निर्विकलपे समाधौ ज्ञानोत्सेकाद्विघटिततमोयन्थयः सत्त्वनिष्ठाः। यं वीद्यन्ते कमि तमसां ज्योतिषां वा परस्ता-त्तं मोहान्धः कथमयममु वेत्ति देवं पुराणम्॥ वेल्य

-वेग्गी० १।२३

जिस पुराण पुरुप ( श्री कृष्ण ) को सन्वनिष्ठ आत्माराम ऋषि अनुरक्त होकर निर्विकल्प समाधि में ज्ञानोदय से श्रज्ञानान्धकार की प्रन्थियों को छिन्न-भिन्न करके प्रकाश श्रीर श्रन्धकार के परे (रज श्रीर तमसे पृथक्) स्थित देखते हैं, उन्हें मोह के श्रन्धकार में श्रन्धा बना हुश्रा दुर्योधन भला कैसे पहचान सकता है ?"

द्रौपदी के केश-कर्पण श्रौर वस्त्र-हरण के श्रपमान की ज्वाला को हृदय में दवाए, सन्धि की वात से चुन्ध भीम श्रपनी विकट प्रतिज्ञा द्रौपदी को सुनाता हुश्रा श्रत्यन्त श्रोबस्वी शब्दो में कहता है—

 <sup>&#</sup>x27;श्रकाएडे प्रथनं यथा वेग्गोसंहारे द्वितीयेऽच्वेऽनेकवीरचये प्रवृत्ते भानुमत्या सह दुर्योधनस्य श्रुङ्गार-वर्णनम् ।

<sup>-</sup> काव्यप्रकाश, उल्लास ७, रसदोष ८, पृ० २११।

२. काव्यप्रकाशकार ने इसे 'प्रतिपाद्य प्रतिपादकयोर्सन्वे सत्यप्रतोतत्वं गुणः' के उदाहरण में (अप्रतीतत्वं भी कही-कही गुण हो जाता है) रखा है।—काव्यप्रकाश, सप्तम उल्लास, उदाहरण-संख्या २०७।

चछ्चद्भुजभ्रमितचण्डगदाभिघातसंचूर्णितोस्युगलस्य सुयोवनस्य । स्त्यानावविद्धघनशोणितशोणपाणिरुत्तंसयिष्यति १ कचाँस्तव देवि भीमः॥ १।२१ •

'श्रपनी फड़कती हुई भुजाओं से घूमती हुई प्रचएड गदा के प्रहार से दुर्योधन की दोनों जाँघों को चूर-चूर करके ताजे धने रक्त से रंगे अपने हाथों से, है देवि ! यह भीम तुम्हारे विखरे केशों का श्रङ्कार करेगा ।"

भीमसेन की प्रचएड प्रतिज्ञा को किन ने जिस प्रकार की समस्त पदा-विलयों और टंकार भरे शब्दों में काव्य-बद्ध किया है, वे भीमसेन की चुव्य श्रीर उग्र मूर्ति को सामने ला खड़ी कर देते हैं। यह गीति किन की महती चमता का यथार्थ और प्रत्यच्च प्रमाण है।

इस नाटक में भीमसेन के पश्चात् अश्वरथामा का वड़ा ही उम्र और भयद्भर रूप चित्रित किया गया है । अपने पिता आचार्य द्रोण का छलपूर्वक वध सुनकर वह प्रलयकालीन अग्नि-सा धधक उठता है, उसके कोध की कोई सीमा ही नहीं रहती है । किन ने उसे एक पितृभक्त नीर पुत्र के रूप में आरम्भ में उपस्थित किया है । ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने कोध की प्रचएड ज्वाला में सम्पूर्ण पाएडव-दल को भस्म करके ही छोड़ेगा । वह उसी दशा में अद्भरान से कहता है—

यो यः शस्त्रं विभर्ति स्वभुजगुरुमदः पाण्डवीनां चमूनां यो यः पाछ्वालगोत्रे शिशुरधिकवया गर्भशय्यां गतो वा। यो यस्तत्कर्मसाची चरति मयि रणे यश्च यश्च प्रतीपः क्रोधान्धम्तस्य तस्य स्वयमपि जगतामन्तकस्यान्तकोऽहम्॥

—वेणी०, द्यं० ३।३२

"पारडवी सेना में अपनी भुजाओं की शक्ति से उन्मत्त जितने शस्त्रघारी हैं, पाञ्चाल वंश में जितने वालक, युवा, वृद्ध और अपनी माताओं के गर्भ में

१. कि.सी-किसी प्रति में 'उत्तम्मयिष्यति' पाठ मिलता है, जिसका ग्रर्थ है 'वांधेगा'।

२. यह गीति 'ध्वन्यालोक' में उद्योत २, का॰ ६ के श्रन्तर्गत 'श्रोज' के उदाहरण में श्रोर 'दशरूपक' में 'वीजागमः समाघानम्' सूत्र की समा-घान नामक मुखसन्चि के लिए उद्घृत किया गया है।

लता के रस-पान के समय भी तुम ऐसा ही करते थे ( मेरे पी लेने पर तुम सोम-रस पीते थे ), फिर भला यह तो वताच्चो कि इस पितृदेव तर्पण के जल को च्याज तुम सुक्तसे पहले क्यों पी रहे हो ?"

उपरिलिखित गीति के शब्दों के भीतर जिस करुण भाव की ग्राभिव्यक्ति वैठी हुई है, वह ग्रकथनीय है। इन शब्दों के पीछे ग्रापर वेदना का सिन्धु लहरा रहा है, उसे सहृदय जन ही देखकर उसमें ग्रवगाहन कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह नाटक मुख्यतया वीर रस-परक है ग्रीर किव की प्रतिभा का विलास वीर ग्रीर उसके सहायक रसों की रङ्गस्थलों में प्रमुख रूप में देखा जा सकता है। गीतिकार की दृष्टि से भट्टनारायण एक सफल ग्रीर रस-सिद्ध किव हैं, इसमें सन्देह नहीं।

# भवभृति के नाटकों की गीतियाँ

महाकि भवभृति का समय ग्राठवीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्द्ध है। ये कान्यकुब्ज-नरेश यशोवर्मा के सभा-रत्न थे। यशोवर्मा का नामोल्लेख महा-किव कल्इण ने ग्रापनी राजतरंगिणी में किया है ग्रीर कहा है कि ये कश्मीर-नरेश लिलतादित्य द्वारा युद्ध में परास्त किए गए थे। यशोवर्मा महाकिवयों के ग्राश्रय-दाता होने के साथ ही साथ स्वयं भी विद्वान् ग्रीर महाकिव थे। इनके द्वारा रचित रामाभ्युद्य' नामक एक नाटक का पता चलता है। इनका समय ग्राठवीं शती का पूर्वार्द्ध है ग्रातः महाकिव भवभृति का समय भी वही हुग्रा।

इनके तीन रूपक उपलब्ध हैं, जिनमें दो नाटक हैं श्रीर एक प्रकरण । 'महावीररिचत' श्रीर 'उत्तर रामचिरत' नाटक हैं तथा 'मालती-माघव' प्रकरण हैं। ये तोनों ही संस्कृत के श्रेष्ठ रूपकों में परिगणित हैं, तथापि 'उत्तर-राम-

जितौ ययौ यशोवमी तद्गुणस्तुति-वन्दिताम् ॥ — राजतरिङ्गणी ४।१४४,

१. कविविनिपतिराजश्रीभवभूत्यादि-सेवितः।

२. देखिए, 'दशारूपक', प्रकाश ३, कारिका २५ के पूर्वाई की वृत्ति में 'रामाम्युदय' का उल्लेख बालिवध के हटा देने के प्रसङ्ग मे तथा 'वक्रोक्ति जीवित' के चतुर्थ उन्मेष की २५वी कारिका की वृत्ति मे— 'यथा रामाम्युदय-उदात्तराधव-वीरचरित-बालरामायण-

चरित इनकी सर्वोत्तम कृति है स्त्रीर कालिदास से तुलना करते हुए प्राचीना ने इस कथन को मान्यता दे दी-

## उत्तरे रामचरिते भवभृतिर्विशिष्यते ।

भवभृति ने शृंगार, वीर और करुण तीनों रसों पर वड़े ही अधिकार के साथ लेखनी चलाई है। 'मालती माधव' प्रकरण मे शृंगार का सुन्दर रूप देखा जा सकता है, 'महावीरचरित' में वीर रस का ग्रौर 'उत्तर रामचरित' में करुण का। कालिदास तो भारतीय साहित्य-दोत्र के निर्विवाद रूप से अप्रतिभ कवि हैं किन्तु उनके समन्त् यदि कोई कवि यस्किचित् तुलनार्थ खड़ा किया जा सकता है तो वह ये ही महाकवि हैं। भाषा की वाच्यशक्ति जितना कार्य कर सकती है उसकी पराकाष्टा भवभूति में हमें मिलती है, भिन्तु जिसे वाणी दारा कहा ही नहीं जा सकता उस भाव को कालिदास की वाणी ऋपनी श्चन्तःशक्ति (व्यञ्जना) द्वारा पाठक के हृदय में रख देती है। की वागी के प्रभावशाली व्याख्यान मूक हैं, वह कम शब्दों में अकथनीय को कह जाती है, भवभूति की वाणी कहती है कि अकथनीय कुछ है ही नहीं। 'मालतीमाधव' की कतिपय कवितास्रों पर कालिदास का प्रभाव स्पष्टतया परिलां ज्ञत होता है। जीवन के आदर्श इन्होंने वालमी कि से ग्रहण किए हैं थ्रौर समग्र राम-चिरत को इन्होने अपने दो नाटकों में समेट लिया है। प्रतिभा के साथ व्युत्पत्ति का ऐसा तुल्य योग तीन ही चार महाकवियों में पाया जाता है। महाकवि राजशेखर ने इन्हें वाल्मीकि का अवतार माना है-

बभूव वल्मीकमुवः पुरा किवः ततः प्रपेदे मुवि भर्तृमेण्ठताम् । स्थितः पुनर्यो भवभूतिरेखया स वर्तते सम्प्रति राजरोखरः ॥ — वालरामायण १।२९

भवभूति ध्वनि-चित्र के सर्वोत्तम चित्रकार हैं। इनकी पदाविलयाँ परोत्त् हश्य को प्रत्यत्त कर देती हैं, यही इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। कालिवास हृद्य के मधुर-पत्त के किव हैं और ये उग्र पत्त के। इनकी करुणा ग्रिधिक वाचाल है और कालिदास की ग्रिधिक वाग्मी, ग्रातः मर्म-स्पिशिनी। इन्होंने प्रकृति के उग्र और भीषण चेत्र में मन रमाया है ग्रीर कालिदास ने कोमल ग्रीर ग्राह्मादक, कालिदास काव्य-गगन के पीयूषवर्षी सुषांगु हैं ग्रीर ये ज्वालाविलत चएडकर। दोनों ही ने प्रकृति का तन्मयतापूर्वक पर्यवेत्त्या किया है और अपनी रुचि के अनुसार रुचिकर प्रकृति-खराडों का चित्रण किया है। भवभृति पूर्णतया आदर्शवादी हैं और कालिदास आदर्शोन्सुख होते हुए भी अधिक स्वच्छन्द्तावादी। भवभृति की यद्यिप अपने उपस्थितिकाल में उतनी प्रतिष्टा नहीं थी, जैमा कि तत्कालीन विद्वानों और किवयों द्वारा अपनी उपेत्ता का इन्होंने स्वयं ही उल्लेख किया है। किन्तु उत्तरोत्तर इनकी प्रतिष्टा बढ़ती गई और इनके पश्चाद्वतीं अनेक महाकवियों ने इनकी मुक्तकरुठ से प्रशंसा की है। उनमें प्राकृत के महाकवि वाक्यतिराज, महाकवि राजशेखर, गोवर्द्वनाचार्य आदि प्रमुख हैं। इनकी गीतियों प्रम्पटभट्ट के 'काव्यप्रकाश' धनज्जय के दशरूपक, कुन्तक के 'वकोक्तिनीवित' महिम्मट के 'व्यक्तिविवेक' रूयक के 'अलङ्कारसर्वस्व', 'वामन की 'काव्यालंकार स्ववृत्ति', कविराज विश्वनाथ के 'साहित्यदर्पग्', त्त्रेमेन्द्र के 'सुवृत्तितलक' आदि विभिन्न लज्ज्यण्यन्थों में पाए जाते हैं। ध्वनिकार ने अपने 'ध्वन्यालोक' में इनकी एक भी गीति नहीं दी है। मम्मटभट्ट ने 'टत्तररामचरित' की कोई भी गीति दोप में नहीं दी है, नहीं कहा जा सकता कि इसका कारण क्या है।

इनकी तीनों रूपक-कृतियों से कतिपय गीतियाँ दी जा रही हैं —
परिमृदितमृणालीम्लानमङ्गं प्रवृत्तिः
कथमपि परिवारप्रार्थनाभिः कियासु ।
कलयति च हिमांशानिष्कलङ्कस्य लह्मी—
मभिनवकरिदन्तच्छेदकान्तः कपोलः॥४

—मालतीमाधव, श्रङ्क १।

१. ये नाम केचिदिह नः प्रधयन्त्यवज्ञां
जानन्ति ते किमिप तान्प्रति नैव यत्नः ।
उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा
कालो ह्ययं निरविधिषुला च पृथ्वी ॥
—मालतोमाधव, प्रस्तावना

२. भवमूइ जलिह निग्गय कन्त्रामय रसकणा इत्र फुरंति । जस्स विसेसा श्रज्जिव विद्याडेसु कहाणिवेसेसु ॥—गउउवहो, ७८९

३. भवभूतेः सम्बन्धार्भूषर भूरेव भारती भाति । एतत्कृतकारुखे किमन्यथा रोदिति ग्रावा ॥ —ग्रायसिष्तशती, ग्रन्थारम्भ-ब्रज्या, ३६

४. इस गीति को वाग्देवावतार मम्मट ने 'काव्यप्रकाश' के चतुर्थ उल्लास की उदाहरण-संस्था २८ में रखा हैं। इस गीनि में केवल अनुभाव ही दिखाया गया है। '(माघव मालती के शरीर को देखकर कहता है-) इसके श्रंग मसते हुए कमल तन्तु के समान सुर्फाए हुए हैं, परिवार के लोगों के बहुत कहने-सुनने पर इसका मन गृह-कमों में जैसे-तेसे लगता है, नए-नए कटे हुए हाथी-दॉत के सहरा इसके उल्लाल कपोल निष्कलङ्क चन्द्रमा की कान्ति धारण कर रहे हैं।''

माधव मालती के लिए श्रपनी श्रिभेलापा व्यक्त करता हुश्रा मन ही मन कहता है—

> प्रेमाद्रोः प्रणयम्पृशः परिचयादुद्गादरागोद्या — स्तास्ता मुग्धदृशो निसर्गमधुराश्चेष्टा भवेयुर्भिय । यास्वन्तःकरणस्य वाह्यकरण्व्यापाररोधी चणा— दृशंसापरिकल्पितास्वपि भवत्यानन्दसानद्रो लयः ॥

> > **—**वही,

"यदि भोले नयनों वाजी वियतमा की, भेम में पगी, प्रण्यवद, पूर्व परिचय के कारण गम्भीर स्मनुराग व्यक्त करने वाली श्रीर स्वभावतः मधुर चेष्टाएँ मेरे प्रति हो जातीं (तो कितना स्मानन्द प्राप्त होता), जिनकी कल्पना मात्र से मेरी बन्हा इन्द्रियों के व्यापार इक जाते हैं श्रीर मेरा स्नन्तः करण सुध-बुध भूलकर स्नानन्द में निमग्न हो जाता है।"

प्रण्यों के पूर्वानुराग की दशा का कितना हृदय-स्पर्शी चित्र है, उसकी कल्पनाएँ कितनी मर्म-मधुर, रंगीन रंग-भवन बनाने वाली और मधुर पीड़ा से भीगी हुई हैं। यह विप्रलम्भ शृङ्गार का 'श्रिभिजाण' नामक प्रकार है।

जाती हुई मालती ने माधव को देखकर वड़ी ही ग्राक्पंक रीति से कटाक्पात किया। उस कटाक्-प्रेपण की रीति ग्रीर उसके ग्रपने हृद्य पर पड़े प्रभाव का वर्णन करता हुग्रा माधव मकरन्द ने कहता है—

१. 'कान्पप्रकाश' के चतुर्घ उल्लास में विप्रलम्भ ऋङ्गार के प्रकार वताते हए—

<sup>&#</sup>x27;ग्रपरस्तु ग्रभिलापविरहेर्ष्याप्रवासशापहेतुक इति पञ्चवियः । क्रमेणोदाहरणम् ।'

यह कहकर 'ग्रिभिलाप' नामक विप्रलम्म के लिए इस गीति को उद्धृत किया गया है। देखिए, उदाहरण-संख्या ३२।

यान्त्या मुहुर्वितिकन्धरमाननं त-दावृत्तवृत्तरातपत्रनिभं वहन्त्या । दिग्धोऽमृतेन च विपेश च पद्मताद्या गाढं निखात इव मे हृदये कटाचः ॥ — वही, अं॰ ११२६ ।

"( गुरुजनों के साथ ) जाती हुई बार-बार कन्धे को तिनक भुका-भुका कर खिलते हुए कमल के सदृश मुख बाली, लम्बी वर्काणयों वाली उस सुन्दरी ने अमृत और विप से सने कटान्स (रूपी बाण ) को मेरे हृद्य में गाड दिया ( कटान्स धेम से युक्त होने के कारण अमृतमय और वियोग में, दुःख देने के कारण विपमय कहा गिया है )।"

माधव का प्रेम मालती के प्रति पुरातन संस्कारवश इतना प्रगाद हो गया है कि वह प्रत्येक वस्तु को मालती के हो रूप मे देखने लगता है। प्रेम का यह चरम उत्कर्प वा ग्रान्तिम परिशाति है। संचिता हुग्रा वियोगी माधव कहने लगता है—

लीनेव प्रतिविम्बितेव लिखितेवोत्कीर्ग्य-रूपेव च प्रत्युप्तेव च वज्रलेपघटितेवान्तर्निखातेव च। सा नश्चेतिस कीलितेव विशिखैश्चेतोभुवः पञ्चभिः चिन्तासन्तित-तन्तुजालनिविडस्यूतेव लग्ना प्रिया॥ —मालती०, ग्रं० ५।१०

''मेरी प्रिया मेरे मन में लीन-सी हो गई है, लिखी-सी है, उसकी मूर्ति मन में उत्कीर्ण-सी'है, चित्र अन्तःपट ल पर अक्कित-सा है, वज्रलेप से जडी हुई-सी, भीतर ही गाड-सी दो गई है। मानो मेरी चेतना में कामदेव के पॉचों

१. इस गीति को 'वक्रोक्तिजीवित' के तृतीय उन्मेष की—

तां साधारणधर्मोक्तौ वाक्यार्थे वा तदन्वयात् ।

इवादिरिष विच्छित्या यत्र विवित क्रियापदम् ॥ —कारिका ३१ के उपमालंकार के निदर्शन में उद्भृत किया गया है। 'व्यक्तिविवेक' के द्वितीय विमर्श के शन्तर्गत शब्दो के 'श्रनौचित्य विचार' के वोच समास-स्वरूप-विवेचन के यवसर पर इसे उद्धृत किया गया है — पृ० सं० २१६। 'दशाख्पक' में 'विधानं सुखदुःखकृत्' (का० २०) के तथा चतुर्थ प्रकाश में श्रन्योन्यानुराग के उदाहरण-स्वरूप इस गीति को रखा गया है।

२. दशरूपक, प्रकाश ४, कारिका २० की टीका में उद्धृत।

वाणों द्वारा कील दी गई हो श्रौर श्रगणित चिन्ताश्रों के सूत्र-जाल में जकड़ी हुई-सी है।"

प्रेमी के चिन्ताकुल हृदय का इतना संश्लिष्ट चित्र प्रस्तुत किया गया है, जो ब्रह्मलीन योगी की मनःस्थिति से सम्य रखता है। यह भवभृति के सच्चे प्रण्यी हृद्य की सूचना देता है। यह केवल मौखिक जल्पना नहीं है, इसकी गम्भीरता और सचाई का निकप सहृद्यों का प्रेमाम्बुधि-लीन अन्तः करण ही है। इसी मर्मस्यशिता को काव्य में लाने के लिए उद्दूर् के प्रख्यात किने कहा है—

'इरक को दिल में दे जगह नासिख्। इल्म से शायरी नहीं त्राती॥'—महाकवि 'नासिख' 'महावीर-चरित' से

मालतीमाधवं में भवभूति ने शृंगार रस को अपनाया श्रीर उसके चित्रण में पूर्ण सफलता प्राप्त की । भहावीर चरित' में इन्होंने वीर रस में अपनी प्रतिभा का अपूर्व कौशल प्रदर्शित किया और वीर रस के चेत्र में मूर्द्धन्य स्थान प्राप्त किया । इस नाटक में रामायण की कथा का पूर्वार्द्ध गृहीत है और राम को निष्कलंक आदर्श पुरुष के रूप में उपस्थित करने का यस किया गया है। वाली को रावण का सहायक दिखाया गया है। राम का वीर रूप अत्यन्त आकर्षक और चरित पूर्णतया उदात्त है, महाकवि को वीर रस में जितनी सफलता इस नाटक में मिली है, उतनी किन गुरु कालिदास को रखुवंश और कुमारसम्भव के वीर रसात्मक स्थलों पर नहीं मिल पाई है। सचमुच ही ओज गुणात्मक गादवन्य रचना में इनके समन्न दो-एक कि ही टिक सकते हैं। कुछ वीर गीतियों का आस्वादन की जिए

स्फूर्जद्वज्ञसहस्रनिर्मितमिवप्राद्धभेवत्यप्रतः रामस्य त्रिपुरान्तकृद्दिविपदां तेजोभिरिद्धं धनुः । शुरुद्धारः कलभेन यद्वद्चले वत्सेन दोर्द्गुडकः तस्मिन्नाहित एव निर्जितगुगां कृष्टं च भग्नं च तत् ॥' महावीर॰, १।५३

यह गीति 'दशक्ष्पक' के दितीय प्रकाश में नायक की दत्तता के लिए उद्धृत की गई है । प्रथम कारिका में नायक के लिए गिनाए गए गुर्फों के प्रदर्शनार्थ। कारिका इस प्रकार है—

"सहसों बज़ों द्वारा बनाया हुन्ना-सा ग्रोंर देवों के तेज से युक्त भगवान् शिव का धनुप जब राम के सामने ग्राया तब हाथ में लेते ही उसकी प्रत्यञ्चा खिंची ग्रोंर वह टूट गया। उस समय राम की भुजा उनके शारीर में इस प्रकार शोभा पा रही थी जिस प्रकार हाथी के बच्चे की सूँड ग्रोंर बछड़े का दोर्दगढ़ शोभा पाता है।"

भगवान् परशुराम की उप्रता को किव ने उनके दाक्ण कर्म द्वारा प्रकट किया है ग्रोर उस दाक्ण कर्म का उल्लेख वडी ही ग्रोजपूर्ण वाणी में किया है। भगवान् परशुराम ग्रपने स्वभाव का परिचय वीरदर्पपूर्ण वाणी में स्वयं ही देते हुए कहते हैं—

उत्क्रत्योत्यगर्भानिप शकलयतः चत्रसन्तानरोपा— दुद्दामस्यैकविशत्यवधिविशसतः सर्वता राजवंश्यान् । पित्र्यं तद्रक्तपूर्णहृद्दं - सवनमहानन्द्मन्दायमान-क्रोधाग्नेः कुर्वतो मे न खलु न विदितः सर्वभूतैः स्वभावः ॥१ वही, ५।१६ ।

"जिसने च्रियों के गर्भस्थ शिशुश्रों के दुकडे-दुकडे कर डाले, जिसने सारे भूमएडल के च्रियों का इक्कीस बार संहार किया श्रोर उनके रक्त से लबा लब भरे कुएडों में यज्ञान्त-स्नान कर-करके जिसकी क्रोधाग्नि कुछ शान्त हुई, ऐसे सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र बीर का (मेरा) स्वभाव क्या सभी जीवों को विदित नहीं है ? (मेरे क्रोधी स्वभाव से विश्व के सभी जीव परिचित हैं।)"

दोर्द्ग्रडाक्चित-चन्द्रशेखरधनुर्द्ग्रडावभङ्गोद्यत-ण्टंकारध्वनिरार्यवालचरितप्रस्तावनाडिग्डिमः । द्राक्पर्यासकपालसम्पुटमिलद्बद्घाग्डभाग्डोदर-भ्राम्यित्पडितचग्डिमा कथमहो नाद्यापि विश्राम्यति ॥³ — वही, १।५४ ।

> नेता विनीतो मघुरस्त्यागी दत्तः प्रियंवदः । रनतलोकः शुविवाग्मी रूढवंशः स्थिरो युवा ॥

-दशहपक, प्रकाश २, का० १

१. 'दशरूपक', प्रकाश ४ के 'उग्रता' नामक सचारी भाव के प्रदर्शनार्थ चद्धृत।

२. यह गीति 'दशरूपक' के चतुर्थ उल्लास मे 'ग्रद्भुत' रस के लिए उद्धृत की गई है ग्रौर ग्राचार्य रुयक ने 'ग्रलंकार-सर्वस्व' मे इसे 'ग्रिधक' ग्रलङ्कार के उदाहरख-स्वरूप स्थान दिया है।

"विशाल भुजद्राडों में भगवान् शाइर के धनुर्द्रगड को लेकर तोदने से जो प्रचर्राड ध्वान उठी वही वालक राम के चरित की प्रस्तावना की डिरिडम घोपरा। थी । उस घोपरा। की प्रचर्राडता क्याल-सम्पुट के सहश मिलते हुए इस ब्रह्मार्ग्ड रूपी चर्तन के भीतर घूमती हुई पिरडी भृत हो गई 'है और आश्चर्य है, कि आज भी वह डिडिम घोपरा। इक नहीं रही है!"

यह गीति ग्रद्भुत रस का उत्तम उदाहरण है। पदाविलयों की गाटवन्धता ऐसी ग्रांजपूर्ण है जो धनुर्भे की प्रचएड चकाकार घृमती हुई उद्दाम ध्विन का भी प्रत्यचीकरण कराने में पूर्णत्या समर्थ है। उस धनुर्भे हर महत्कर्भ के प्रदर्शन के साथ ही साथ उसके महान् प्रभाव ग्रांर ध्विन की प्रसरणशीलता को भी किन ने ग्रपनी समस्त पद-शब्या द्वारा प्रत्यच्च करा दिया है। ग्रोज का ऐसा रमणीय रूप भवभृति की गीतियों में ही मिलता है।

## 'उत्तर रामचरित' की गीतियाँ

उत्तर-चरित में प्रमुखता करुण रस को प्रदान की गई है, यद्यपि अन्य रसों का भी यथास्थान सुन्टर परिपाक मिलता है। जिस प्रकार 'महावीर-चरित' में भवभूति ने राम के चरित को निष्कलक रखने के लिए ऐतिहासिक इत्त में कहीं-कहीं परिवर्तन किया है, उसी प्रकार इस नाटक मे ब्रादर्श की स्थापना के लिए यथास्थान किन ने परिवर्तन कर लिए हैं। राम नाटक के ब्रारम्भ में ही प्रतिज्ञा सुनाते हैं—

> स्तेहं द्यां च सौख्यक्त यदि वा जानकीमिप। स्त्राराधनाय लोकस्य मुक्ततो नास्ति मे व्यथा॥

—उत्तर०, द्यं० १।१२

दाम्यत्य-प्रेम के जो श्रादर्श-चित्र भवभृति ने प्रस्तुत किए हं, वैसे चित्र श्रन्यत्र कम ही देखने को मिल पाते हैं। राम का खीता के प्रति जो प्रेम है, उसका चित्र प्रस्तुत करते हुए भवभृति राम से कहलाते हैं—

> श्रद्वेतं सुखदुःखयोरनुगुणं सर्वास्ववस्थासु यद्-विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यत्मिन्नहार्यो रसः। कालेनावरणात्ययात्परिणते यत्स्नेहसारे स्थिनं भद्रं तस्य सुमानुपस्य कथमप्येकं हि तत्प्राप्यते॥

> > —वहीं, घां॰ शरध

"जिसमें मुख ग्रौर दुःख दोनों दशाग्रों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, जो सभी ग्रवस्थाग्रों में हृदय को विश्रान्ति प्रदान करता है। वृद्धावस्था में भी जिसका ग्रानन्द चीण नहीं होता ग्रौर विवाह-काल से लेकर ग्रन्त तक जो निरन्तर परिपक होता हुग्रा स्नेह के तन्त्व पर स्थित होता है। ऐसा उदात्त मंगलमय प्रेम किसी-ही-किसी भाग्यशाली मनुष्य को प्राप्त होता है।"

महाकि के इस विमृष्ट भाव की गीति-यद देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने न केवल धर्मशास्त्र के श्राधार पर इस ग्रादर्श की मान्यता की की घोषणा की है ग्रापित इन्होंने स्वयं एक लम्बा पारिवारिक जीवन व्यतीत किया था ग्रीर स्वानुभूति को ही काव्य के रूप में उतार दिया है। दाम्पत्य जीवन के मधुर ग्रमृत-फन्न का रसास्वादन किए बिना उसके ग्राधन्त मनोरम रूप का श्राकर्षक चित्रण किया ही नहीं जा सकता। 'जरसा यश्मिन्न-हायों रसः' उक्ति इनी सत्य की घोषणा कर रही है। राम स्वयं सीता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं—

इयं गेहे लद्दमीरियममृतवर्तिर्नयनयो-रसावस्याः स्पर्शो वपुपि वहलाश्चन्दनरसः। श्रयं वाहुः करुठे शिशिरमसृगो मौक्तिकसरः किमस्या न प्रेयो यदि परमसहास्तु विरहः॥

— **उत्तर**०, श्रं<sup>2</sup> शर&

"यह सीता घर में साज्ञात् लद्मी है, श्रॉखो के लिए श्रमृत की शलाका है। इसका रसमय स्पर्श शरीर के लिए चन्दन-रस के समान श्रानन्दपद है। कएठ में यह (प्रिया का) बाहु शिशिर के सदश शीतल श्रौर मोतियों की माला के समान सुन्दर है। श्रिधिक क्या कहें इसका क्या-क्या श्राह्माददायक नहीं है, हाँ, इसका यदि कुछ श्रसह्म नहीं है तो केवल विरह।"

१. इस गीति को प्रसिद्ध श्रालंकारिक श्रीर रीति के प्रतिपादक श्राचार्य वामन ने रूपक श्रलङ्कार के उदाहरण मे दिया है। देखिए, 'काव्यालङ्कारसूत्र' श्रघ्याय ३, श्रधिकरण ४, सूत्र ६ मे उद्धृत। — 'दशरूपक' प्रकाश ३, सू० १८ के 'गएड: प्रस्तुतसम्बन्धिभिन्नार्थं सहसोदितम्' के लिए उद्धृत।

प्रिया-विषयक प्रेम का इससे सुन्दर निद्र्शन और क्या हो सकता है ? राम के मुख़ से महाकवि ने शृहिणी के आदर्श-स्वरूप का उल्लेख भी करवा दिया है।

रामचन्द्र, लच्मण द्वारा लाए गए चित्र को दिखाते हुए सीता से एक स्थल का उल्लेख करते हुए कहते हैं—

श्रतसत्तितमुग्यान्यध्वसञ्जातखेदा—
द्शिथिलपरिरम्भेद्त्तसंवाहनानि ।
परिमृद्तिमृणाली दुर्वलान्यङ्गकानि
त्वमुरसि मम कृत्वा यत्र निद्रामवाप्ता ॥ — उत्तरः, १।

'हे प्रिये, यह वही वन-स्थली है, जहाँ मार्ग चलने के अब से छलस स्रोर स्रत्यन्त मुख तथा मसले गए मृणाल के सहस उन दुईल स्रंगों को मेरे स्रंक में डालकर सो गई थीं, जिन्हें मेंने स्रनवरत स्रालिइनों द्वारा मीड़ दिया था।"

सीता-चनवास के समय राम कितने दुःख और कितनी अनुचिन्तना में पड़ गए ये कि उनके स्वाभाविक ज्ञान का तिरोधान ही हो गया था, इसी का प्रकाशन भवभूति ने राम के कथन द्वारा ही कर दिया है—

विनिश्चितुं शक्यों न सुखमिति वा दुःखमिति वा प्रमोहो निद्रा वा किसु विपविसर्पः किसु मदः । तब स्पर्शे स्पर्शे सम हि परिमृद्धेन्द्रियगणो विकारः कोऽप्यन्यज्ञडयति च तापं च कुरुते ॥

—<del>उत्तर</del>०

'हि प्रिये, इस समय मेरी इन्द्रियों का समृह यह निर्णय कर सकने में सर्वथा असमर्थ है कि तुन्हारा त्यर्श सुख दे रहा है अथवा दुःख, यह अत्यन्त मोह है किंवा निद्रा है ? यह विष का असार है वा मदिरा है ? तुम्हारे अत्येक

देखिए, 'दशरूपक', उल्लास ४ में 'ध्रम' संचारी मात्र के लिए उद्धृत ।

२. देखिए, 'दशरूपक'. उल्लान ४ की २६ वी कारिका में भाये 'मोह' नामक संचारी भाव का उदाहरण।

स्पर्श में मेरी सारी इन्द्रियों को ज्ञानशून्य बना देने वाला कोई विकार मेरे हृदय को जडीभूत बनाने के साथ ही साथ सन्तप्त भी किए डालता है।"

कितनी सुन्दरता के साथ राम के विरह कातर हृदय का यथार्थ चित्र ग्राह्मित किया गया है, कि वाणी मूक हो जाती है, हृदय उस मनोज़ रस-घारा में विसुध ग्रवगाहन करने लगता है। सचमुच ही भनभूति की शिखरिणी-बद्ध गीतियाँ ग्रत्यन्त मार्मिक हैं। महाकवि चेमेन्द्र ने इनको शिखरिणी का सर्वोत्तम किया है ग्रोर उनके कथन में दो मत नहीं हो सकते। इनकी शिखरिणीबद्ध गीतियो पर सहृदय जन सदा से ही रीभते ग्रा रहे हैं। विप्रलम्भ करण की छटा इस इत्त में ग्रत्यन्त मर्मस्पर्शी होती है। एक ग्रीर शिखरिणी लीजिए—

श्रसारं संसारं परिमुपितरत्नं त्रिभुवनं निरालोकं लोकं मरणशरणं वान्धवजनम् । श्रद्षें कन्द्र्पं जननयननिर्माणमफलं जगङजीर्णारय्यं कथमसि विधातुं व्यवसितः ॥

—मालतीमाधव ४।३०।

'संसार को सारहीन, त्रिभुवन को रत्नहीन, लोक को आलोकहीन ( अन्धकारमय ), बान्धवों को मृततुल्य, कामदेव को दर्पहीन, मानवों के नयनों को निष्फल और जगत् को उजडे वन के रूप में बदल देने की क्यो ठान ली है ?"

यह बात कापालिक को मालती के वध के लिए प्रस्तुत देख माधव ने कही थी।

१. भवभूतेः श्रिलिरिणी निर्गलतरिंगणी। रुचिरा धनसन्दर्भे या मयूरीव नृत्यति।।

<sup>-</sup> सुवृत्ततिलक, विन्यास ३।३३।

२. यह शिखरिणी महाकि चिमेन्द्र ने 'सुवृत्ततिलक' के द्वितीय विन्यास.
पृष्ट १२ पर जद्धृत की हैं। इसी को ग्राचार्य कुन्तक ने 'वक्नोक्ति-जीवित' के प्रथम जम्मेप की सातवी कारिका के २१ वें जदाहरण में रखा है। देखिए 'विक्नोक्तिजीवित', प्० २०, ग्राचार्य विश्वेश्वर द्वारा सम्पादित श्रीर हिन्दीकृत।

सम्भोग शृंगार के श्रत्यन्त श्राहादकारी रूप भवभृति ने यथास्यान 'उत्तर-चरित में दिए हैं, चिनमें स्वाभाविकता का पूर्णतया निर्वाह हुआ है। प्रेमी रात्रि में एक-दूसरे से सटे, भावावेश में पुलकित, कमहीन त्राते करते हुए बाहों को बाहों में चकडे किस प्रकार रात्रि को च्ल्ए भर के सदृश व्यतीत कर देते हैं, भवभृति को इस रसमय जीवन का पूरा-पूरा अनुभव है। देखिए उनके राम अपनी प्राणिया से क्या कह रहे हैं-

> किमपि किमपि मन्दं मन्द्मासत्तियोगा-द्विरितकपोलं जल्पतोरक्रमेण। सपुलकपरिरम्भव्यापृतैकेकदोष्णो-रविदितगतयामा रात्रिरेवं व्यरंसीन् ॥ - उत्तर०, १।२७

''हे प्रिये ! ( तुम्हें स्मरण है कि ) जब हम दोनों पास ही पास कपोल से कपोल सटाए, बाहों में बाहे मिलाए, पुलकित ग्रालिंगनपाश में वॅथे, धीरे-धीरे श्रसम्बद्ध वार्ते करते हुए पहर के पहर पड़े रहते ये श्रोर रात कब बीत गई इसका पता ही नहीं चलता था !"

भवभृति इस वास्तविकता से पूर्णतया परिचित ये कि प्रेम की उत्पत्ति में बाह्य कारणों का योग नहीं हुआ करता अपित कोई अदृश्य, अलचित ग्राम्यन्तर कारण ही प्रेम का जनक होता है। इसी सत्य का उद्घाटन ग्रत्यन्त सहृदयता के साथ उस महाकवि ने किया है। इस विचार में भारत की ब्राध्यात्मिक हृष्टि भी भाँक रही है-

> व्यतिपजित पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतु-र्ने खुल बहिरुपाधीन्त्रीतयः संश्रयन्ते। विकसति हि पतङ्गस्योदये पुरहरीकं द्रवति च हिमरश्मावुद्गते चन्द्रकान्तः ॥ -- उत्तर० अं० ६।१२

"प्रेम बाह्य कारणों के ग्राश्रित नहीं होता, कोई ग्रलचित कारण ही पटार्थों को त्रापस में मिलाता है ( कोई भीतरी कारण दो हृद्यों को परसर

१. देखिए, 'दशास्पक'--

<sup>&#</sup>x27;'यनुक्ली निपेवेत यत्रान्योन्यं विलासिनी। दर्शनस्पर्शनादीनि स सम्मोगो मुदान्वितः ॥" त्र० ४।६६ के लिए उद्युत ।

सम्बद्ध करता है) देखों, कमल स्थोंदय पर ही खिलता है ग्रौर चन्द्रकान्त मिण चन्द्र-दर्शन द्वारा ही द्रवित होती है (कहाँ सूर्य ग्रौर कहाँ कमल ? कहाँ चन्द्र ग्रौर कहाँ चन्द्रकान्त मिण ? इनमें कोई बाह्य कारण सम्बद्धता का नहीं दृष्टिगोचर होता। ग्रातः यह मानना पड़ता है कि प्रेम किसी ग्रदृश्य कारण पर ही ग्रावलम्बित होता है, बाह्य पर नहीं)।"

कितने पते की चात महाकिव के हृदय से निःसन हुई है। कोई साधारण किन इस स्तर तक पहुँच ही नहीं सकता। ऐसी ही चात महाकिव कालिदास ने भी 'श्रिभिज्ञानशाकुन्तल' में कही है श्रीर उसी के श्रिनुशीलन के परिणामस्वरूप यह महाकिव भी इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि प्रेम किसी प्रत्यत्त कारण से उद्भूत नहीं होता, वह जन्मान्तरों की श्रदृश्य पद्धति पर चलता है। यह शाश्वत सत्य है कि प्रेम रूप, कुल, सम्पत्ति श्रादि बाह्य कारणों की श्रपेत्वा नहीं रखता।

#### प्रकृति-चित्रण

भवभृति की यह भी एक महती विशेषता थी कि इनकी दृष्टि प्रकृति के वीहड़ भीम-भयकर रूप को देखकर भी ग्रानन्दित हो उठती थी। प्रकृति के भयानक रूप से उद्विग्र होकर श्रॉखें फेर लेने को ये किंव की दुर्वलता समभते थे। इनके द्वारा श्रद्धित एक प्रकृति-खएड के भयद्वर रूप का दर्शन की जिए —

निष्कुजस्तिमिताः कचित्कचिद्पि प्रोचण्डसत्त्वस्वनाः स्वेच्छासुप्त-गभीरभोगभुजग-श्वास-प्रदीप्ताप्नयः । सीमानः प्रदरोद्रेषु विलसत्स्वल्पाम्भसो यास्त्रयं तृष्यद्भिः प्रतिसूर्यकैरजगरः स्वेदद्रवः पीयते ॥

-- उत्तर०, अं० २।१६

"दएडकवन का कोई भाग तो नि:शब्द और नितान्त शान्त है और कही पर सिंह श्रादि हिस्र पशुओं का भयानक गम्भीर गर्जन सुनाई पड़ रहा है, कहीं

रम्याणि वीच्य मधुराँश्च निशम्य शब्दान्
पर्यु तसुको भवति यत्सुखितोऽपि जन्तु: ।
त च्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूबँ
भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि ।।

मस्ती से सोए हुए भारी फ़्यावाले समें की सॉस से अग्नि की लपटे निकल रही हैं, छोटे-छोटे पत्चलों में कहीं-कहीं थोडा-थोडा पानी फ़लमलाता हिष्ट त्राता है, विशाल अजगर के शरीर से पसीना छूट रहा है और प्यासे गिरगिट उसी को पीकर अपनी प्यास बुक्ता रहे हैं।"

गोदावरी नदी के संगम पर उच्छल जल-तरङ्गो की मनोहारिशी छुटा महाकवि ने गीति के माध्यम से प्रत्यन्त उपस्थित कर दी है। गीति को पढ़ते ही गोदावरी हमारे सामने ह्या उपस्थित हो जाती है। जिन्होंने उसकी वेगमयी जल-धारा का सान्चात्कार किया होगा वे किय की भाव-धारा में निमग्न हुए विना न रहेंगे—

एते ते छहरेषु गद्रद्नदृद्गोदावरी-वारयो मेवालिन्वतमोलिनीलिशिखराः चोणीभृतो दिचणाः। श्रन्योन्य-प्रतिघात-संकुलचलत्कल्लाल-कोलाहल-रुत्तालास्त इमे गभीरपयसः पुण्याः सरित्संगमाः॥

- उत्तर०, ऋं० २।३०

"गोदावरी नदी का जल पर्वत की कन्दराश्रों में गद्गद ध्विन करता हुश्रा प्रवाहित हो रहा है। दिल्ला देश के पर्वतों के शिखर ऊपर से लटकते हुए जल भरे वादलों से नीलें रंग के दिखाई पड़ रहे हैं जहाँ कई गम्भीर जल-धाराएँ श्राकर एक-दूसरे से मिल रही हैं वहाँ एक-दूसरे की टकराहट से वडा ही संकुल कोलाहल हो रहा है श्रीर लहरे भी ऊँची उठ-उठकर श्राकाश को छूने की होड-सी कर रही हैं।"

इस गीति में श्रर्थ-सौन्दर्य से श्रिषक नाद-सौन्दर्य दर्शनीय है। महाकिय का श्रपृवं भाषाधिकार श्रपनी श्रेष्ठता का यहाँ स्वयं उद्धोष कर रहा है। शब्दों की संघटना द्वारा निद्यों की घारा का चञ्चल कोलाहल स्वष्ट श्रुतिगोचर हो रहा है। महाकिवयों में नाद-सौन्दर्य को प्रत्यच्च कराने की श्रपृवं चमता होती है। संस्कृत-साहित्य में भवभृति इस गुण में श्रन्य महाकिवयों के श्रमणी हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भवभृति की चमता भाव-जगत से लेकर वाह्य-प्रकृति के चेत्र तक श्रद्भत है, किसी-किसी चेत्र में तो ये कांव-गुरु से भी श्रागे बढ़ते दिखाई पड़ते हैं। इन्होंने संस्कृत गीति-साहित्य को श्रपनी श्रमुप देन हारा बहुत ही समृद्ध किया तथा उसे प्रगति-पथ पर श्रमुस भी विया है, इसीलिए कालिदास के परचात् इसी महाकिव पर सहद्यों का हिष्ट श्रावर दिक्ती है इनके किसी महान् प्रेमी ने यहाँ तक कह डाला—

## 'उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते।'

# 'तापसवत्सराज' की गीतियाँ

'तापसवत्सराज' नाटक की रचना महाकिव ग्रानड्सर्व ने, जिन्हें मानुराज नाम से लोग जानते थे, की है। इनके पिता का नाम नरेन्द्रवर्धन था। यदि महाकिव राजशेखर द्वारा प्रशंसित 'माउराज' ही मानुराज हो, तो इन्हें कलचुरिवंशीय कोई नरेश मानना पडेगा, क्योंकि राजशेखर की स्तुति इस प्रकार है—

'माउराज' समो जज्ञे नान्यः कलचुरिः कविः। उदन्वतः समुत्तस्थुः कति वा तुहिनांशवः॥

—राजशेखर।

इस नाटक का विशद उल्लेख श्राचार्य कुन्तक ने 'वक्रोक्तिजीवित' में वहे ही मनोथोग से किया है। इनके श्रितिरिक्त श्राचार्य श्रिमनवगुत ने भी इसके विशिष्ट श्रंशों को लेकर उनकी वड़ी उत्तम व्याख्याएँ प्रस्तुत की हैं। ध्वन्या-लोक' में इसकी एक गीति दी गई है, जिससे पता चलता है कि श्रनंगहर्ष श्राचार्य श्रानन्द के पूर्ववर्ती थे, श्रर्थात् इनका समुद्भव नवम शती ईस्वी से पहले ही चुका था। इस नाटक की एक श्रधूरी प्रति वर्लिन के राजपुरतकालय में सुरचित है श्रीर उसी के श्राधार पर सन् १६२६ में मैस्र से यदुगिरि स्वामी के सम्पादकत्व में इसका एक संस्करण प्रकाशित हुश्रा था।

उदयन अपने समय का एक प्रख्यात राजा था। इगका आख्यान 'कथासरित्सागर' आदि जन्थों में दिया गया है। उसका जी उन-चृत्त इतना नाटकीय था कि उसकी चर्चा उसके मरणोपरान्त शताब्दियों चलती रही। महाकिन भास ने उसके जीवन'चृत्त को लेकर दो नाटक लिखे, स्वप्नवासवदत्ता और प्रतिज्ञायौगन्धरायण। किन-गुरु के समय में भी उदयन की लोक में वड़ी चर्चा थी, उसकी अनेक कथाएँ बुद्धों के मुख से लोग एकत्र होकर सान्ध्यगोष्ठियों में बड़े चाव से सुना करते थे। इसकी चर्चा उन्होंने अपने सबन्ध गीतिकाब्य 'मेंघदूत' में राह चलते कर ही दी है। अगो चलकर

—मेघदूत, पूर्वमेघ २२।

श्राप्यावन्तीनुदयन-कथा-कोविद-ग्रामबृद्धान्
पूर्वोद्दिष्टामनुसर पुरो श्रीविशाला विशालाम् ।
स्वल्पीभूते सुचरितफले स्विगिणां गा गताना
शेषै: पुर्यह तिमव दिव: कान्तिमत्लएडमेकम् ।।

"(वासवदत्ता ग्राग में जल गई, यह समाचार पाकर वत्सराज (उदयन) शोक-सन्तस ग्रीर विक्तिस होकर कहता है—) जिस समय चतुर्दिक् ग्राग्निकी लपटें लहराने लगी होंगी उस समय मेरी प्राण-प्रिया कॉप उठी होगी, भय से उसका श्रञ्जल घरती पर गिरकर लोट रहा होगी, उन (मेरे हृदय में समाए हुए कमल सहश बड़े-बड़े ग्रीर मृग-शावक के नेत्रों-से चञ्चल) निस्सहाय एवं निराश नेत्रों को चारों ग्रोर फेकती हुई सुन्दरी को धुएँ से ग्रन्धे ग्राग्न ने देखा ही नहीं (श्रन्यथा देखने पर वह जलाने का साहस ही नहीं कर सकता था) श्रीर कृरता तथा कठोरता के साथ सहसा जला कर भस्म कर दिया।"

श्रपने चारों श्रोर मृत्यु की लपलपाती जिहा को देखकर, कहीं कोई श्राण्कारी मिल जाय इस टिमिटिमाती श्राशा-भरी श्रॉखों को चारो श्रोर श्राङ्गलता से फेरनेवाले भयाकुल व्यक्ति का कितना मार्मिक चित्र मातृराज ने प्रस्तुत किया है, देखते ही हृदय श्रपार करणा की धारा में डूबने लगता है। 'ते लोचने' पद में प्रेमी की कितनी कोमल चिरसंचित प्रेममयी भावनाएं श्रन्तहिंत हैं, सहृदयजन ही श्रनुभव कर सकते हैं।

करतत्तकतितात्तमात्तयोः समुदितसाध्यससन्नहस्तयोः। कृतरुचिरजटानिवेशयोरपर इवेश्वरयोः समागमः॥

—तापस॰, ऋं० ३।८४

"दोनों के हाथों मे श्रक्तमाला शोभित थी, स्तम्म सात्विक भाव के उदय के कारण दोनों के हाथ श्रवसन्न हो गए थे, दोनों के सिर पर सुन्दर जटा-जूट वॅघे थे। इस प्रकार दोनों का (नायक श्रीर नायिका का) समागम देखकर ऐसा प्रतीत हुश्रा जैसे भगवान शिव श्रीर पार्वती परस्पर मिल रहे हो।"

किया है। देखे काव्यानुशासन, ३००१, ग्रर्थशक्तिमून व्यङ्गार्थ ५० ५३।

<sup>—</sup> व्यक्तिविवेककार ने घ्विनकार के मत का खराडन करते हुए इस गीति को देकर श्रपने मत का समर्थन इस प्रकार किया है — "इत्यत्र ते इति योगमसमसौन्दर्यनिघानभूतयोः पुरःपरिस्फुरतोरिव-लोचनयोः परामर्शः स हि सामग्रीयोगान्नायकस्य शोकदहनोद्दीपन-विभावतामेतयोरनुमापयतीति मुख्यवृत्या तद्वाच्यस्यार्थस्यैव लिङ्गता, न पदस्य ।" — व्यक्तिविवेक, विमर्श ३, पृ० ४४९ — श्रीचार्थ हेमचन्द्र ने इस परामर्श मे घ्विनकार का ही श्रन्तरस्य

्यहाँ किय ने सुन्दर अवस्तुत-विचान द्वारा स्वभाव का महस्व परिपुष्ट किया है। आचार्य कुन्छक ने इने 'श्रोचित्य' नामक गुण के उदाहरण में रखा है। इन गीति की पद-योजना इतनी लालित्यपूर्ण श्रोर सन्तुलित है कि देखते-सुनते हृदय खिल उदता है। योड़ से चुने शब्दों में कितना सुन्दर चित्र श्रांकित कर दिया गया है। जो काव्यगत विज्ञकारी का ज्वजनत निदर्शन है।

इम नाटक में करुणा की श्राच्य वारा श्रानवच्छ गति ने प्रवाहित हो ग्ही है। बत्तराज की तो बामन्द्रचा प्राण्पिया ही थी, यह में श्राग लग जाने श्रीर उसके श्रान्तहित हो जाने पर पशुश्रों में कितनी बेक्ली छा गई है, कबि के शब्दों में सुनिए—

वारावेश्म विलोक्य दीनवद्नो भ्रान्त्वा च लीलागृहा-त्रि.श्वस्यायतमाग्र केसरलतावीथीपु इत्वा हशः ! कि ये पार्वमुपेषि पुत्रक कृतैः कि चाडुभि कृर्या मात्रा त्वं परिवर्जितः सह मया यान्त्यातिवीयाँ सुवम् ॥ तापस०, श्रं० २।११

कर्णान्तस्थितपद्मरागकितकां भृयः समाकर्पता चक्च्या दाडिमयीजमित्यभिह्ना पादेन गएडस्थली। येनाऽसौ तव तस्य नर्मसृहदः खेदान्मुहः कन्द्रतो निःशङ्कं न शुकस्य किं प्रतिवचा देवि त्वया दीयते॥

—बही, खं० शहर

"वासवद्त्ता का पालत् इरिण् डन-उन स्थानों पर दौड़-टोड़कर उसे खोइता फिर रहा है जहाँ-जहाँ उसे पहले देख जुका या और फिर वत्मराज के पास आकर उनके अञ्चल को खींचने, पैर और हाथ की ऑगुलियाँ चाटने लगता है, यह देखकर राजा उसे समकाते हुए कहता है—) हे पुत्र ! तुम स्नानागार को देखकर, हताय उतरे मुँह से क्रीड़ा-एहीं में भटक कर, तम्बी साँस लेकर केसर की क्यारियों और लता-वीथियों में ऑखें टोडाकर क्यें आ रहे हो और मेरी चाड़कारिता कर रहे हो ? तुम्हार्ग निष्टुर माता ने दूर देश (स्वर्ग) की यात्रा करते समय मेरे साथ तुम्हें भी यहीं होड़ दिया है।

'हि देवि! तिसने तुम्हारे नान में लटकती हुई पद्मराग माँग के खगड़ को ब्रानार का बीच समसकर उसे खींचते हुए ब्रापने पंत्रे में तुम्हारे क्योत पर खरोंच लगा दी थी. वही तुम्हारा शृंगार-सखा तोता वार-वार निर्भय होकर वेदना से चिल्ला रहा है, तुम उसकी पुकार पर उसे उत्तर क्यो नहीं दे रही हो ?''

इन उक्तियों में पशु-पित्तयों की व्याकुलता के पीछे राजा के हृदय का अगाध वेदना-सिन्धु लहराता स्पष्ट दिखाई पढ़ रहा है। इन गीतों को देखकर निश्चयत्वेन मानना ही पड़ेगा कि अनङ्गहर्ष एक सिद्ध महाकवि थे। इसीलिए सहृदय-शिरोमिण कुन्तक ने 'तापसवत्सराज' का एक पूरा अंश ही करुण रस के उदाहरण-स्वरूप अवतरित कर लिया है।

> सर्वत्र ज्वितिपु वेश्मसु भयादालीजने विद्रुते त्रासोत्कम्पविहस्तया प्रतिपदं देव्या पतन्त्या तदा। हा नाथेति सुहुः प्रलापपरया दग्धं वराक्या तथा शान्तेनापि वयन्तु तेन दहनेनाद्यापि दह्यामहे ॥

> > - वहीं, ऋं० ३११०

"घरों में चारों छोर छाग लग नाने पर, सिखयों के भाग खड़ी होने पर, भय छौर तजन्य कम्प से निष्क्रिय छौर पग-पग पर गिरती हुई 'हा नाथ, हा नाथ!' कह-कह कर चिल्लाती वेचारी (प्राण्पिया वासवदत्ता) को जलाकर छानि छाज यद्यपि शान्त हो गई है तथापि हम उस शान्त छानि में छाज भी जले जा रहे हैं।''

इस गीति के ग्रन्तिम चरण में विरोध नामक ग्रलंकार के द्वारा करण रस कितने उत्कर्ष को पहुँच गया है, यह स्पष्ट देखा जा सकता है। ऐसे रसंक्षिण ग्रलंकारों की योजना महाकवियो के काव्यों में ही पाई जाती है ग्रीर प्रस्तुत नाटक में ऐसी गीतियो की ग्राचन्त परम्परा बनी हुई है। करुण रस की ग्रनेकानेक गीतियों में पुनरुक्ति हुई है तथापि कवि की पौढ़ प्रतिभा के

१. 'बक्रोनितजीवित', उन्मेष २, कारिका ७, उदाहरख-संख्या २७, २९, पृ० स० ३२८, ३२२ तथा उन्मेष ४ की कारिका ७, ८ के प्रन्तर्गत 'प्रकरख-वक्रता' के लिए उद्घृत किया गया है। देखिए, पृ० स० ५०५, ५०६ ( श्राचार्य विश्वेश्वर द्वारा व्याख्यात 'वक्रोनितजीवित' प्रथम संस्करख से)

देता है किन्तु अनद्वर्ध ने अपनी असामान्य प्रतिभा के बल से पाठक के हृदय को आद्यन्त रमाने का श्ठाध्य प्रयत्न किया है और इसीलिए पाठक रसास्वादन से विरत कहीं भी नहीं हो पाता है । यद्यपि उदयन के आख्यान को लेकर इससे पूर्व अनेक उत्तमोत्तम रूपक-कृतियाँ प्रस्तुत की जा चुकी थीं तथापि अपने असाधारण किन-कौशल से किन ने इसे सर्वथा नए साँचे में दालकर नृतन रूप-रंग मे निखार-सवार दिया है । दुःख और क्लेश यह सोचकर होता है कि 'अभिजात जानकी' और 'तापसवत्सराज' जैसी न जाने कितनी उत्तम कान्य-कृतियाँ अन्धकार के गर्म में विलीन हो चुकी होंगी और हम इन्हें खोकर ऑले मूँ दे सोए ही रह गए।

## 'अनर्घराघव' की गीतियाँ

मुरारि किव की छापने समय में पर्यात प्रशंसा थी। इनके विपय की छानेक उक्तियाँ साहित्यिकों में प्रचलित हैं। उन उक्तियों वा स्कियों द्वारा इतना पता छावश्य चलता है कि ये भवभूति के परवर्ती थे। महाकिव राजानक रलाकर ने इनका उल्लेख एक श्लेषगर्भ छुन्द में किया है, जिससे ये उनके (८२५ ई० से) पूर्ववर्ती सिद्ध होते हैं। इस प्रकार इनका समय भवभृति छौर रत्नाकर के बीच छार्थात् छाठवीं शती के उत्तरार्द्ध भाग में निश्चित प्रतीत होता है। भवभृति छौर रत्नाकर के समान इन्होंने भी छापने विपय में गवेंक्ति कही है, जिससे यह तो मानना ही पड़ेगा कि इस महाकिव में छान्यों के ही सदृश छात्म-विश्वास शैलवत् छाड़िंग था। इनकी गवेंक्ति इस प्रकार है—

देवीं वाचमुपासते हि वहवः सारं तु सारस्वतं जानीते नितरामसौ कविकृतक्तिष्टो मुरारिः कविः।

मुरारिपदचिन्त।या भवभूतेस्तु का कथा ।
 भवभूति परित्यज्य मुरारिमुररीकृत ।।

ग्रद्धोत्य ( त्रद्धेऽय ) नाटक इवोत्तमनायकस्य—
नाशं कविव्यंघित यस्य मुरारिरित्यम् ।
ग्राकान्तकृत्स्नभुवनः वव गतः स दैत्यः
नायो हिरएयकशिषुः सह वन्युभिर्वः ॥ —हरविजय, १८।६७ ।

श्रव्यिळीड्वत एव वानरभटेः किन्त्वस्य गम्भीरतां श्रापातालनिमग्नपीवरतनुर्जानाति सन्थाचलः ॥१ —सु० सु० रत्न भां०, सुरारिप्रशंसा, पृ० २८२।४

"दिन्य बागी की उपासना तो बहुतेरे कवि करते हैं किन्तु सारत्वत सार को भलीमाँ वि चेवल सुगारे कवि ही जानता है। वानर योद्धाओं ने समुद्र का लंबन वो किया किन्तु उसकी गहराई को तो पाताल तक हूबा हुआ मन्याचल ही जानता है (बानर भटों की पहुँच भला वहाँ कहाँ!)।"

ये मौहल्यगोत्रीय श्री वर्दमानक श्रीर तनुमती के पुत्र थे। इन्हें 'बाल-वालमीकि' की उपावि प्राप्त थी। यद्यपि श्राच इनकी केवल एक कृति 'श्रनर्य-राघव' नामक नाटक ही प्राप्त है, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी कतिपय कृतियाँ श्रीर भी रही होंगी। इनकी कतिपय स्फ्रट स्कियाँ भी संप्रह-ग्रन्थों तथा लक्ष्य-प्रन्थों में पाई जाती हैं। इन्होंने भवभृति के रौद्र, वीभत्स, भयानक श्रीर श्रद्भुत रस वाले नाटकों से उद्दिग्न दर्शकों के समस्त् वीर श्रीर श्रद्भुत रस से युक्त तथा गर्म्भार श्रीर उदाच वत्तु से श्रलंकृत नाटक को प्रस्तुत किया है श्रीर यह श्रादर्श समस्त मानवों के लिए श्रानन्दवर्षक होगा, ऐसी श्राधा व्यक्त की है—

> तस्मे वीराद्मुतारम्भगर्मारोदात्तवस्तवे । जगदानन्दकाट्याय सन्दर्भाय त्वरामहे ॥ —श्चनर्घराघव, श्च'० १।१६

इस नाटक में दी गई गीतियाँ आनन्दवर्यक अथच उत्तम हैं, इसमें सन्देह नहीं, किन्तु भवभृति की गीतियों से इन गीतियों की कोई तुलना नहीं है । भवभृति प्रथम कोटि के महाकवियों में हैं, किन्तु लोकरखन की हिष्ट से 'अनर्घ-रायव' बहुज्जनसुखाय अवस्य ही विशेष सफल कहा जायगा। उच कोटि के लज्ज्ज्-प्रत्थों में इस नाटक की गीतियाँ नहीं दी गई हैं। इनकी कविता में श्रोज गुज्ज प्रचुर मात्रा में विद्यमान है और अर्थ-व्यक्ति में स्फुटता के कारण

इस गर्वोक्तिमयी मूक्ति को राजानक रुय्यक ने 'दृष्टान्त' ग्रहंकार के इटाहरणार्थ प्रस्तुत किया है, देखिए; 'ग्रतंकारसर्वस्त्र', पृ० ९६ ( निर्णयसागर से पांडुरंग सीवासी द्वारा प्रकाशित प्रति का द्वितीय संस्करण )।

रस-चर्वण में सामान्य पाठक की भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता ! दो-एक गीतियाँ देखिए-

> तीर्त्वा भूतेशमोलिस्र जममरघुनीमात्मनासौ तृतीय -स्तस्में सोमित्रिभैत्रीमयमुपहृतवानातरं नाविकाय। व्यामप्राह्यस्तनीभि शवरयुवतिभि कौतुकोद्ञ्चद्नं कृच्छादन्वीयमानस्वरितमथ गिरिं चित्रकूटं प्रतस्थे ॥ भ

— अनर्घराघव, अं० ४।२।

"राम ने लद्मण श्रौर सीता के साथ शिव जी की शिरोमालिका सदश गड़ा को पार करके और केवट को लद्मण की मित्रता रूप उतराई देकर, कॅचे उरोजों वाली शवर-रमिणयों की कीडा-मिम चित्रकृट पर्वत के लिए तुरत ही प्रस्थान किया।"

> काश्मीरेण दिहानमम्बरतलं वामभुवामाननः ्द्वैराज्यं विद्धानिमन्दुदृपदां भिन्दानमम्भ शिराः। प्रत्युद्यत्पुरुहूतपत्तनवध् दत्तार्घदर्भाङ्क्रर-चीवात्सङ्गकुरङ्गमैन्द्वमिदं विम्वं समुज्जम्भते । --श्रं० २।७२।

"सारे श्राकाश को कुद्धुम से रॅगता, सुन्दरियों के मुखों से होड लेता, चन्द्रकान्त मिण्यों की जल-घारा को दो भागों में बॉटता श्रीर ग्रमरावती की देवाङ्गनाएँ राह में ह्याती जाती जिसे नभी हुर खिता देती हैं उस मलवाले हरिए को गोद में लिए हुए यह चन्द्रविम्व सामने प्रकाश फैला रहा है।"

> प्रत्यासन्त तुपारदीधितिकरिक्लश्यत्तमोवल्लरी वल्याभिर्मखधूमवल्लिभिरमी सम्मीलितव्यञ्जनाः। संचीवरिययमाणवंदुकच्याधूतशुप्यत्त्वचो निद्राणातिथयस्तपोधनगृहाः कुर्वन्ति नः कौतुकम् ॥

—श्रं० श६⊏।

१. राजानक रुयक ने इस गीति की 'परिणाम' भ्रलकार के निदर्शनार्थ चढ़त किया है-

<sup>&</sup>quot;तस्य सामानाधिकरएयवैयधिकरएयप्रयोगाद्दैविध्यम् । प्राद्यो यथा —"

<sup>—</sup>ग्रलङ्कारसर्वस्व, प० ५१।

## 'राजशेखर' के नाटकों की गीतियाँ

महाकवि राजशेखर का संद्यित कवि-परिचय 'कपूरमञ्जरी' नामक सहक को गीतियो को उद्धृत करते समय पहले ही दिया जा चुका है। राजशेखर की प्रतिभा बहुमुखी थी। नाटक के चेत्र में उतरकर उन्होंने चार रूपक कृतियाँ दीं, जिनमें 'कपूरमञ्जरी' सहक है, शेप तीन कृतियाँ संस्कृत-भाषा-बद्ध हैं। भिन्न-भिन्न भाषात्रों पर इनका श्रद्भुत श्रिषकार था। कवि-रूप में ये भवभूति की कोटि के महाकवि थे। इनकी तीनों रूपक-कृतियों — वालरामायण, वाल-भारत श्रोर विद्धशालभञ्जिका, से कतिपय गीतियाँ यहाँ दी जा रही हैं।

# 'विद्वशालमिक्कका से'

यह चार श्रङ्कों की एक सफल नाटिका है। इसकी गीतियाँ वकोक्तिजीवित श्रलङ्कारसर्वस्य, काव्यानुशासन, साहित्यदर्पण श्रादि लच्चण-प्रन्थों में उद्धृत की गई हैं। दो गीतियाँ देखिए—

> गर्भग्रन्थिपु वीरुधां सुमनसो मध्येंऽकुरं पल्लवाः वाञ्छामात्रपरिग्रहः पिकवधूकण्ठोद्रे पञ्चमः। किञ्च त्रीणि जगन्ति जिष्णु दिवसेद्वित्रैर्मनोजन्मनो देवस्यापि चिरोजिसतं यदि भवेद्भ्यासवरयं धनुः॥

> > --विद्धः, श्रं॰ १।१३

"वीरघों की गर्भ-ग्रन्थियों में फूल, श्रंकुरों के भीतर पल्लव तथा कोकिला के करठ के भीतर पञ्चम स्वर ग्रहरण करने की इच्छा मात्र हो रही है ( ग्रभी ये तीनों ही मनोमुग्धकर वस्तुएँ गर्भस्थ ही हैं, उत्पन्न नहीं हुई, होना ही चाहती हैं), किन्तु दो ही तीन दिनों में तीनों लोकों को जीतने वाले कामदेव के हाथों में श्रभ्यासवश वह घनुप श्रा जायगा जिसे उन्होंने बहुत दिनों से हाथ में लिया ही नहीं। (श्रव वसन्त दो ही तीन दिनों में श्रपनी पूरी सेना के साथ शस्त्रसज्ज कामदेव-सेनापति के साथ उत्तर श्रावेगा)।"

१. यह गीति 'वक्रीक्तिजीवित' के तृतीय उन्मेप की प्रथम कारिका के प्रन्तर्गत पृ० ३०१, प्राचार्य हेमचन्द्र के 'काव्यानुशासन' की 'विवेक' नाम्नी टीका मे अध्याय ३ के पृ० १३४ पर उद्धृत हैं। 'कवीन्द्रवचना-मृत' में सं० ६८ ग्रीर 'सदुक्तिक शिमृत' में सं० २७५१ मे लिखित ।

नायक के समज्ज अनुरागिणी नायिका की विरहावस्था की दशा कितने प्रभावशाली दग से प्रस्तुत की गई है। इस दग को विहारी आदि हिन्दी के कित्य चमरकारवादी कवियों ने अपना लिया था। कथन का दंग देखिए—

दाहोऽम्भः प्रसृतिम्पनः प्रचयवान् वाष्पः प्रणालोचितः श्वासा प्रेङ्गितदीपदीपलतिकाः पाण्डिम्नि मग्नं वपुः। किञ्चान्यत्कथयामि रात्रिमखिलां त्वन्मार्गवातायने इस्तच्छत्रनिकृद्ध चन्द्रमहसस्तस्याः स्थितिवर्तते॥१

विद्धशाल॰, अ॰ २।२१

"तुम्हारे विरह में नायिका के शारीर का ताप इतना बढ़ गया है कि चुल्ल-चुल्लू भर पानी शरीर छूने ही सूत्र जाता है। ग्रॉस् इतने वेग से प्रवाहित होता है कि उमने नाली में जल की धारा बह सकती है। उसके उप्ण निःश्वाम टीप-शिखान्त्रों के ममान छूटते हैं। देह श्वेतता में छूव रही है (शरीर में रक्त ही नहीं रह गया है), श्रीर में श्रधिक कहाँ तक कहूँ, वह सारी रात चन्द्रमा को ग्रपनी हथेली की छतरों से छिपाकर (चन्द्रमा वियोगा- वस्था में उमे मूर्श्व के समान जलाने वाला प्रतीत होता है) वातायन पर वैठी तुम्हारी राह निहारा करती है।"

कितना श्रितशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। दाह, श्रॉस्, श्वास, शरीर स्रादि प्रभावशाली विशेषणों के योग से कितने चमस्कारपूर्ण हो गए हैं। वेदनाधिक्य

१. च्यम ने इसे 'सम्बन्धातिशयोगित' के लिए उद्धृत किया है। देखिए, 'ग्रल'द्वारसर्वस्व' पृ० ८७ (पाएडुर' जोवा जी द्वारा प्रकाशित, निर्णय-सागर यन्त्रालय से मुद्रित, द्वितीयसंस्करण)। 'सुभापितावली' में पद्य-संस्था १४११ ग्रीर 'कवीन्द्रवचनामृत' में संख्या २७६ में दी गई है। 'वक्रोवितजीवित के प्रथमोन्मेप में 'विशेषणवक्ता' के उदाहरण स्वरूप पृ० ७२ पर, उदाहरण संख्या ४८ में तथा उन्मेप २ के उदाहरण ७० में, पृ० २४६ पर इसे कुन्तक ने दिया है। ग्रप्य दीचित की 'चित्रमीमासा', पृ० १०३ पर इसे स्थान दिया गया है।

२. मिलाइए विहारी लाल के इस दोहे से— श्रीवाई सीसी मुलखि, विरह वरित विललात । वीचिह स्वि गुलाव गो, छीटौ छुयौ न गात ॥

<sup>---</sup>विहारी-सतसई, ५०६

को स्चित करने का कितना वैचित्र्यपूर्ण ढंग राजशेखर ने श्रपनाया है। यह दूसरी वात है कि कथन का यह ढंग हृदय में करुणा उत्पन्न करने के स्थान पर मनोरंजना ही प्रदान कर पाता है।

### 'वालरामायण' से

कन्नोज के प्रतिहारवंश-भृषण महाराज महेन्द्रपाल इनके प्रथम ग्राश्रयदाता ये ग्रोर उन्हीं के ग्राग्रह पर किया जा। यह नाटक दम ग्राह्मों ने समाप्त हुन्ना है ग्रोर इसमें पूरा राम-चिरत संज्ञित रूप में वड़े ही कौशल के साथ निवद किया गया है। इस नाटक में कियाज की प्रतिमा का चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है। वास्तव में यह नाटक हर्य काव्य के उतने मेल में न होकर श्रव्य काव्य के ही मेल में ग्राधिक है। इसकी पद्य-संख्या ७४१ है, जिनमें शादू लिविकींडित ग्रोर खण्यरा जैसे लम्बे छन्दों को संख्या कम नहीं है। 'शादू लिविकींडित ग्रोर खण्यरा जैसे लम्बे छन्दों को संख्या कम नहीं है। 'शादू लिविकींडित ग्रोर खण्यरा जैसे लम्बे छन्दों को संख्या कम नहीं है। 'शादू लिविकींडित ग्रोर सम्पर्श जैसे लम्बे छन्दों को संख्या कम नहीं है। 'शादू लिविकींडित' इनका सिद्ध छन्द माना जाता है। महाकि ज्ञिनेन्द्र ने इसके लिए इन्हें प्रमाण-पत्र देते हुए इस प्रसिद्धि का समर्थन किया है—

शाद्वितिकीडितैरेव प्रख्यातो राजरोखरः। शिखरीव परं वक्रैः सोल्लेखेरचशेखरः॥

—सुवृत्ततिलक, विन्यास ३।३४

मेरा श्रनुमान है कि रामचरित पर इस महनीय अन्य की प्रस्तुत करने के ही कारण इन्होंने अपने की वाल्मीकि और भवभृति का अवतार माना। इसके साथ ही इनमें आदिकवि का-सा भूगोल-ज्ञान और भवभृति के समान रुचिरोचित शब्द-गुम्फन था। भतु मेरठ के सहश इनमें महाकाब्यकार की प्रतिभा थी। इन विशेषताओं को हिष्ट में रखकर ही इन्होंने अपने की उनकी परम्परा में स्थान दिया—

वभूव वल्मीकभवः पुरा कवि<sup>.</sup> ततः प्रपेदे भुवि भर्तृमेण्ठताम् । स्थितः पुनर्यो भवभूतिरेखया स वर्तते सम्प्रति राजशेखरः॥ — बालभारत, प्रस्तावना, १२।

वालरामायण की कतिपय गीतियों का रसास्वाटन की विए-

श्राज्ञा राक्रशिखायिणप्रणियनी शास्त्राणि चजुर्नवं भक्तिभू तपतौ पिनाकिनि पदं लङ्केति दिग्या पुरी । सम्भृतिर्दु हिणान्त्रये च तदहो नेहम्बरो लभ्यते स्याच्चेदेप न रावणः क नु पुनः सर्वत्र सर्वे गुणाः ॥

—वालरामायण, १।३६

"( वर मे जितने गुण होने चाहिएँ उन सभी का समावेश रावण में दिखाया गया है, तथापि एक ऐसे महान् दोप का उद्घाटन भी कर दिया गया है, जो सारे गुणो पर मिट्टी फेर देता है) रावण की छाजा इन्द्र की शिखा-मिण की सखी है. शास्त्र ही इसके नए नेत्र हैं, पिनाकी भगवान् शिव में इसकी छाट्ट भक्ति हैं, स्थान इसका दिच्य लंकापुरी है छौर प्रसा के कुल में इसका जन्म है। भला किस वर मे इतने गुण उपलब्ध हो सकते हैं ? हॉ, यदि यह रावण न होता ( छार्थात् लोको को सन्ताप पहुँचाने वाला न होता, तब तो यह सारे गुणों का समाहार ही हो जाता ), किन्तु सारे के सारे गुण कहाँ मिलते हैं ?"

जनक के पुरोहित शतानन्द जनक से यह कह रहे हैं। कथन का दंग कितना सारगर्भ थ्यौर यथार्थता लिए हुए है। भला राजशेखर की प्रतिभा की उचता का इससे सुन्दर निदर्शन थ्यौर क्या हो सकता है। इसे कुन्तक ने 'रुढिवैचिन्य वकता' के उदाहरण में रखा है।

चापाचार्य स्त्रिपुरिवजयी कार्तिकेयो विजेयः शस्त्रव्यस्तः भदनमुद्धिभूरियं हन्तकारः। स्रम्त्येयतिकमु कृतवता रेग्युकाकण्ठवाधां बद्धस्पद्धः नव परशुना लज्जते चन्द्रहासः॥

--वालरामा॰, ऋ० २।

र. 'वकोक्तिजीक्ति' उन्मेष २ में रुढिवैचित्र्य वक्रना' के द्वितीय प्रकार का उदाहरण, उदा० सं० २६। 'काव्य प्रकाश' में उदाहरण-सल्या २७८।

२. यह गीति 'वक्रोक्तिजीवित' के प्रथम उन्मेष की १६वी कारिका में 'प्रत्यय-वक्रता' के दितीय भेद 'कारकवैचित्र्य' के लिए उद्धृत किया गया है । देखिए पुष्ठ ८४ और फिर उसी के दितीय उन्मेष की २६वी कारिका की उदाहरण सहया १०० में 'वद्धस्पद्धः' को रखा है, देखिए, पृष्ठ २७६ ।

<sup>— &#</sup>x27;कान्यप्रकाश' के सन्तम जन्नास में मम्मटभट्ट ने 'विजेयः' की-'विजितः' के प्रथं में प्रयुक्त देखकर 'पर्देक्देशगत ग्रवाचकत्वदोप' के उदा-हरण में रखा है। देविए, 'कान्यप्रकाश', उल्लाम ७, उदा० २०१, पृ०१५६ (हिन्दी-साहित्य-नम्मेलन द्वारा प्रकाशित तथा श्री हरिमञ्जलिमश्र द्वारा श्रनृदित प्रति, प्रथम संस्करण)।

"(रावण परशुराम से कहता है कि है परशुघर!) त्रिपुरासुर का वध करनेवाले भगवान् शिव आपके धनुर्विद्या गुरु हैं, आपने कार्ति केय को जीत लिया है, शन्त्र (परशु) से फेंके गए समुद्र से रिक्त भूमि आपका निवास स्थान है और यह सम्पूर्ण पृथ्वी (महर्षि कश्यप को दान की गई) भिन्ना (हन्तकार) है। इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं है, किन्तु रेशुका (एक निरपराय खी और वह भी अपनी माता) का कर्यु इसनेवाले (ऐसे ज्यन्य कर्म करनेवाले ) आपके परशु के साथ स्पर्धा करते हुए मेरा चन्द्रहास खड्ग लिजत हो रहा है।"

वात कितने कौशल से कही गई है, तलबार लिजत होती है, परशु के जबन्य कर्म से। कहना तो यह है कि आपने एक ऐसा दुष्कर्म किया है, जो वीर पुरुप कदापि नहीं कर सकता, इसीलिए आपसे युद्ध करना मेरे गौरव के प्रतिकृत है। ध्वनिवादो की दृष्टि में अगृद् व्यंग्य की यहाँ प्रतीति है और क्रोक्तिवादी इसे 'कारकवैचित्र्यकृत प्रत्ययवकता' कहेगा। इस गीति में नाटकी-यता का प्रा-प्रा समावेश है, कथन का दंग चमत्कृति से पूर्ण और अतीव आहादजनक है।

राजशेखर का वर्णविन्यास कितना श्रुतिमधुर, भावाभिव्यञ्जक श्रौर श्रिषकारपूर्ण होता है, इसे देखकर चित्त प्रसन्न हो उठता है। इसते कि का महान् भाषाधिकार तो प्रकट होता ही है, उसकी प्रथम कोटि की प्रतिभा का भी प्रदर्शन हो जाता है। सीता-स्वयंवर के श्रवसर पर रावण श्रुपनी सेना की दुकड़ी के साथ रानियों के सहित मिथिलापुरी में श्राया हुश्रा है। वहाँ श्राते ही वह श्रुपने सेनापितयों को श्रादेश दे देता है कि यहाँ वन-प्रान्त में हमारी राजमहिपियाँ स्वेच्छापूर्वक श्रानन्दांगभोग करके श्रुपने मार्ग-श्रम का परिहार करें, इनकी सुख-सुविधा में किसी प्रकार की बृटि न होने पाए—

ताम्त्रूलीनद्वमुग्य - क्रमुकतरुतलस्रस्तरे सानुगाभिः पायं पायं कलाचीकृतकद्लद्लं नारिकेलीफलाम्भः । सेव्यन्तां व्योमयात्राश्रमजलजयिनः सेन्यसीमन्तिनीभि-र्दात्यूह्व्यूह्केलीकलितकुह्कुहारावकान्ता वनान्ताः ॥ । —वालरामा अं शह्

याचार्य चेमेन्द्र ने इसे चत्तम खन्वरा वृत्ता के लिए चढूत किया हैं। देखिए, 'सुवृत्ततिलक' विन्यास २।४०, ४१ के नीचे चढूत पृ० ५४ (चोखम्बा संस्कृत सिराज ग्राफिस, काशी से प्रकाशित)।

"ताम्त्रूल की लतात्रों से घिरे, छुरहरे सुपारी के तक्त्रों के नीचे बिस्तरीं पर नैटकर केले के पत्तों के दोनों मे नारियल के फलों का जल पी-पीकर हमारे सैन्य की सीमन्तिनियाँ अपनी अनुचरियों के साथ आकाश मार्ग से आने के पत्तीने को सुखा देने वाले और कौवों की केलि में उठते हुए कॉव-कॉव शब्दों से भरे हुए इन वन-प्रान्तों का सेवन भलीभाँति करें।

यहाँ देखिए, दो-दो वर्णों का व्यवधानहीन प्रयोग, पायं पायं, कदलदल, दात्यूह-व्यूह, केली-किलत, कुहकुहाराव, श्रोर कान्ता-वनान्ताः शब्दों में । श्रुति-माधुर्य गीति का एक प्रमुख गुण है, जो इस गीति मे पूर्ण मात्रा में विद्यमान है। 'सुन्ततिलक' में 'स्रस्तरे' के स्थान पर 'प्रस्तरे' पाठ है, जो श्रिक स्वामाविक प्रतीत होना है, वन-प्रान्त की दृष्टि से। रावण सीता को यज्ञ-भूमि में देखकर विमुग्ध माव से कह रहा है—

इन्दुर्लिप्त इवाञ्चनेन जिंद्रता दृष्टिम् गीणामिव प्रम्लानारुणिमेव विद्वमलता श्यामेव हेमप्रभा । कार्कश्यं कलया च कोकिलवधूकरुठेष्विव प्रस्तुतं सीतायाः पुरत्रश्च हन्त शिखिनां वहीः सगही इव।। १

वालरामा०, श्रं० १।४२

"इस सुन्दरी के समज्ञ चन्द्रमा कालिख पुता-सा प्रतीत हो रहा है।
मृगियों की दृष्टि जड़वत् हो गई है। विद्रुमलता की लाली मिलन पड़ गई है,
सोने की कान्ति काली लग रही है, कोकिलाओं के करठों में कर्कशता-सी आ
गई है, और मोरों के पंख भद्दे -से प्रतीत हो रहे हैं "

इस श्रंगारपूर्ण गीति में विपरीत लच्चणा का सौन्दर्य दर्शनीय है। श्रालं-कारिक जन इसमें उत्प्रेच्ना की छटा, श्राम्तुत-प्रशंसा की घटा श्रौर श्रनुपास की सटा देखकर चमत्कृत हुए विना न रहेंगे। रीति यहाँ वैदर्भी उतर श्राई है श्रीर गुण प्रसाद। सीता, राम श्रौर लच्मण के साथ वन मे जा रही हैं, श्रभी थोड़ी ही दूर गई होगी कि श्रव श्रागे चलना उनके लिए दूभर हो उटा। वे राम से

श्राचार्यं कुन्तक ने इसे 'वर्णविन्यास-वक्रता' के लिए 'वक्रोक्तिजीवित' उन्मेप २, कारिका ३ मे उद्धृत किया है, उदा० १०, पृ० १८० ( श्राचार्यं विश्वेश्वर द्वारा व्याख्यात )।

देखिए, वक्रोक्तिजीवित, उन्मेप ३, कारिका २१, उदा० ८४, पू०४१७।

व्याकुल होकर कहती हैं कि अब और कितनी दूर चलना है ? यह व्याकुलता भरी वाणी सुनकरर ाम की ऑखों में आँसू आ जाते हैं । बड़ा हो मार्मिक चित्र महाकवि ने उरेहा है—

सद्यः पुरी परिसरेऽपि शिरीपमृद्धी सीता जवात त्रिचतुराणि पदानि गत्वा । गन्तव्यमद्य कियदित्यसकृद्त्रुवाणा रामाश्रुणः कृतवती प्रथमावतारम् ॥'—वालरामा॰,इप्र'० ५।३४

"शिरोघ के पुष्प-सी कोमलाज्ञी सीता अभी नगरी के बाहर वेग से तीन-ही-चार पग गई होंगी कि इतने ही में वार-वार पूछने लगीं कि आन कितनी दूर चलना है ? यह सुनकर राम की ऑखों में पहली वार आँस् छल छला आए ( अब तक राम अपने जीवन में कभी रोए नहीं थे, आज सीता की व्यथा को देखकर वे अपने को सँभाल नहीं सके )।

सहृदय-शिरोमिण गोत्वामी तुलसीदास राजशेखर की इस स्कि ५र मुग्ध हो उठे श्रोर उन्होंने किञ्चित् संशोधन के साथ इसे ज्यो-की-त्यों लेकर श्रपनी बाणी में ढाल दिया—

पुर तें निकसीं रघुवीरवधू धरि धीर दए मग में डग है।

मत्तकीं भिर भात कनी जल की, पुट सूखि गए मधुराधर वै।

पुनि वूभित हैं चलनो अब केतिक, पर्नकुटी करिही कित हैं।

तिय की लिख आतुरता पिय की आँखियाँ अति चारु चलीं जल च्वै।।

—किवावली, अयोध्याकाएड।

त्राचार्य कुन्तक ने रावशेखर की इस गीति की रमणीयता की प्रशंसा की है किन्तु उनकी थोड़ी-सो श्रसावधानी के लिए उन्हें टोका भी है। उनका कहना है कि सीता वैसी साध्वी नारी के मुख से इस प्रकार की श्रधीरता भरी बात सुनने की सहृदय पाठक कल्पना तक नहीं कर सकते। यदि सीता एक ही। बार ऐसी बात कह देतीं तो वह राम की श्रांखों में श्रांस लाने के लिए काफी

१. 'वक्रोवितजीवित', उन्मेष १, कारिका ४ के अन्तर्गत तथा 'साहित्यदर्पण' परि० ३, का० १४६ के पूर्वार्ड-

<sup>&#</sup>x27;'खेदो रत्यघ्वगत्यादेः श्वासनिद्रादिकृच्छ्रमः ।''

के 'खेद' के लिए स्डूत।

या, फिर 'ग्रसकृत्' कहना चरित्र की महती दुर्वलता को प्रकट कर रहा है। ग्रतः 'ग्रसकृत्' के स्थान पर 'ग्रवश' कहना विशेष समीचीन होता और एक महान् दोष का परिहार भी हो जाता।"

वीररस के लिए तो राजशेखर प्रख्यात हैं। वीररसात्मक गीतियों से उत्माह छलका पडता है, पदावलियाँ दीतिगुण से पूर्ण श्रौर श्रत्यन्त चमस्कार-जनक हैं—

जुद्राः संत्रासमेते विजहत हरयः जुरुणशक्रेभकुम्भा युष्मदेहेषु लज्जां दर्थात परममी सायका निष्पतन्तः। सौमित्रे तिष्ठ पात्रं त्वमसि नहि रुपां नन्बहं मेघनादः किञ्जिद्भूभङ्गलीलानियमितजलिं राममन्वेपयामि॥

—वालरामा०

"( मेघनाद युद्ध-भूमि में सम्मुख उपस्थित वानरों ग्रीर लच्मण को सम्गोधित करता हुन्रा कहता है—) हे लुद्र वानरो ! तुम सब ग्रापने हृद्य का भय दूर हटा दो । इन्द्र के ऐरावत गजराज के कुम्म-स्थल को लुएण बना देने वाले मेरे ये बाण तुम लोगों के शरीर पर प्रहार करते लिजत हो रहे हैं। लच्मण ! तुम हको, तुम मेरे कोध के लच्य नहीं हो । मैं मेघनाद हूँ ग्रीर ग्रापनी भोंहों की तिनक-सी मरोइ से समुद्र को बशीभृत कर लेने वाले राम को ही लोज रहा हूँ।"

२. प्रत्र प्रसक्तत् प्रतिचर्णं कियदद्य गन्तव्यिमत्यिभधानलंचरणः परिस्पन्दो न स्वभावमहत्तामुन्मोलयित न च रसपिरपोपाङ्गता प्रतिपद्यते । यस्मान्सीतायाः सहजेन केनाप्यौचित्येन गन्तुमध्यवसितायाः सौकुमायदिवंविधं वस्तु हृदये परिस्फुरदिष वचनमारोहतीित सहृदयैः सम्भावियनुं न पार्यते । न च प्रतिचर्णमिष्यीयमानमिष राधवाध्रुप्रथमावतारस्य सम्यक् सङ्गति भजते सकृदाकर्णनादेव तस्योत्पत्तेः । एतच्चात्यन्तरमणीयमिष मनाइ - मात्रचित्तावधानत्वेन कवेः कर्दायतम् । तस्मात् 'श्रवशम्' इत्यत्र पाठः कर्तव्यः ।

<sup>—</sup>वक्रोवितजीवित, प्रथमोन्मेष, कारिका १०।

इस गीति की श्राचार्य मम्मट भट्ट ने बीर रस के उदाहरण में राता है।
 देखिए, बाव्यप्रकाण, चनुर्ध उत्लास, उदा० ४०।

ग्रन्तिम चरण उत्तम काव्य के चरम उत्कर्ष पर प्रतिष्ठित है, राम का विशेषण ग्रत्यन्त चमत्कारजनक हैं।

# 'बालभारत' ( प्रचण्ड पाण्डव ) से

महाभारत को रूपकवद्ध करने का प्रयास राजशेखर का 'बालभारत' नामक नाटक है। जिस प्रकार रामायण को 'बालरामायण' के नाम से नाटक का रूप दिया गया है, उसी प्रकार यह भी महाकवि का प्रयास रहा है; किन्तु इस नाटक के केवल दो ही श्रद्ध श्रद्धावधि उपलब्ध हो सके हैं। नाटक का श्रारम्भ ही इसकी उत्कृष्टता का परिचायक है। श्रारम्भ में कवि ने भगवान् शिव की स्तुति की है श्रीर दर्शकों को शुभ श्राशीर्वचन कहा है—

शम्भोदेक्तिणनासिकापुटभुवः श्वासानिलाः पान्तु वः। विकास निर्माणनासिकापुटभुवः स्वासानिलाः पान्तु वः। विकास निर्माणनासिकापुटभुवः। विकास निर्माणनासिकापुटभुवः।

राजशेखर को ऋपनी सरस्वती पर महान् गर्व था ऋौर वह गर्व निस्सार नहीं, यथार्थ था । इसीलिए वे सूत्रधार द्वारा कहलाते हैं—

श्रहो मस्टणोद्धता सरस्वती यायावरस्य । यदाह, ब्रह्मभ्यः शिवमस्तु वस्तुविततं फिल्लिद्दयं ब्रूमहे

हे सन्तः शृगुतावधत्त च धृतो युष्मासु सेवाञ्जलिः ।

यद्वा किं विनयोक्तिभिर्मम गिरां यद्यस्ति सूक्तामृतं माद्यन्ति स्वयमेव तत्सुमनसो याच्या परं दैन्यभूः॥

—प्रस्तावना ४.

राजशेखर ने यथास्थान हास्य रसपरक गीतियों का बड़ी सहृद्यता से निर्माण किया है। शराबी व्यक्ति जब बोलने लगता है तब उसकी जिहा लड़खड़ाने लगती है, उच्चारण स्पष्ट नहीं हो पाता। बलभद्र श्रपने समय के प्रख्यात मद्यप थे श्रीर रेवती में उनकी प्रगाद प्रीति थी। द्रौपदी-स्वयंवर के समय बन्दी उनका परिचय उन्हीं की स्खलित बाणी में देता हुआ कहता है—

२. ये सीमन्तितगात्रभस्भरजसी ये कुम्भकद्वेषिणो ये लीढाः श्रवणाश्रयेण फिणना ये चन्द्रशैत्यद्वहः । ये कुप्यद्गिरिजाविभवतवपुपश्चित्तव्यथासाचिणः शम्भोर्देचिणनासिकापुटभुवः श्वासानिलाः पान्तु वः ॥—नान्दो, २

किं किं चि चु चुम्बनैर्म म मुधा वक्त्राम्बुजस्यायतो दे दे देहि पि पि प्रिये सु सु सुरां पात्रे ति रे रेवति। मा मा वि विलम्बनं कु कु कुरु प्रेम्णा हली याचते यस्येत्थं मद्यूर्णितस्य तरसा वाचः स्खलन्त्याकुलाः॥
— वालभा०. अं० १।५२

'तुम्हारे मुख-कमल के सामने चुम्बन की क्या त्रावश्यकता ( बस देखते ही रहने को जी चाहता है ), हे रेवती ! चपक में मदिरा भर कर दो। यह हली तुम्हारे सम्मुख प्रेमपूर्वक याचना कर रहा है।' मद से घूणित जिसकी वाणी इस प्रकार लड़खडाती है ( ये वे ही बलभद्र हैं )।

कितना सफल चित्र बलराम का किव ने उतार। है। किव की श्रनुकृति कितनी सुन्दर श्रीर हृद्यावर्जक है, साथ ही भाषा पर किव के श्रिधिकार की बात श्रिधिक कहनी ही व्यथ है। श्रागे जब श्रर्जन धनुष को उठा लेता है, तब पृथ्वी की रह्मा के लिए भीम पृथ्वी को सभालते हैं श्रीर नकुल कहते हैं—

धत्से जर्जरतां न मेदिनि ! मुधा मा शेष ! शङ्कां कृथा-स्तुभ्यं कूर्मपते ! नमस्त्यज भयं दिक्कुंजराः ! स्वस्ति व : । यिज्ञिष्णुर्भु जयोर्वेतेन नयित ज्यां हेलयेवाटनीं । धत्ते पाणितलं तत्तेऽस्य धनुषो वामं हिडिम्बापितः ॥ —वही, श्रं० २, पृ० ७७

"हे पृथ्वी! तुम खराड-खराड न हो जाना, हे रोपनाग तुम व्यर्थ शिद्धत न होना, हे कूर्मराज! तुम्हें नमस्कार करता हूँ, तुम भय छोड़ दो। हे दिग्गजो! तुम लोगों का मद्भल हो। यह अर्जुन अपने भुज-यल से सरलता-पूर्वक जिस धनुप की डोरी को चढ़ा रहे हैं, इस धनुप के नीचे महावीर भीम-सेन अपनी वाई हयेली का सहारा दिए हुए हैं।"

धनुप की प्रत्यञ्चा चढ़ाने का कितना ग्रातं ककारी प्रभाव कवि की गीति द्वारा निर्मित हो उटा है, द्रष्टव्य है। इस चित्रण द्वारा उस यज्ञ-धनुप की प्रचंडता का भलीभाँति परिचय भी स्वतः व्यक्त हो रहा है। यह ग्रंश गोस्वामी तुलसीदास को इतना भा गया कि उन्होंने इसे ज्यों-का-त्यों राम-चरित-मानस के धनुभंज्ञ-प्रसद्ध में उनार लिया।

कुमार लक्ष्मण कहते हैं—
 दिसि गुञ्जरह कमठग्रहि कोला। घरहु घरिन घरि घीर न टोला।
 रामु चहिंह संकर घनु तोरा। होहु सजग सुनि श्रायसु मोरा॥
 —-रामचरितमानस, वालकाड, दो० स० २६०।

# 'कर्णमुन्द्री' की गीतियाँ

महाकवि विह्नण गीतिकारों में अप्रणी हैं, इनकी 'चौरपञ्चाशिका' का उल्लेख पहले हो चुका है। कारमीर के किवयों में इनका प्रमुख स्थान है। कप ही महाकवियों के काव्यों में इनकी जैसी प्रोट्ता मिलती है और कम ही मिल पाती हैं इनकी जैसी सिक्त्यों। इन्होंने उत्तर भारत से टिल्ण भारत तक के सारे प्रसिद्ध स्थानों का पर्यटन किया था और बहुविध प्रकृति का खुली आँखों और मुक्त इदय से दर्शन किया था। इनकी 'कर्णसुन्दरी' नाटिका अत्यन्त प्रौट् कृति है और गीतियों की दृष्टि से इसका महत्त्व सर्थमान्य है। इसमें महाराज कर्णदेव नायक हैं और बृत्त प्रायः सब का सब किवकित्रत ही है। इसकी रचना सन् १०८५ ई० के आसपास हुई। अन्त में मीमदेव के पुत्र कर्णदेव वा कर्णराज का कर्णाटक के राजा जयकेशी की कन्या के साथ विवाह सम्पन्न हुआ है। राजशेखर की 'विद्वशालभिक्तका' से इसकी कथावस्तु मिलती-जुलती है। इसमें चार अद्ध और १४७ संस्कृत-गीतियाँ हैं। इसमें श्राह्मारपरक गीतियाँ अत्यन्त मनोहारिगी और रस-पेशल हैं। कपिपय गीतियाँ देखिए—

रक्तारांकहुमाणां लसति किसलयश्रेणिराद्रांपराध-प्रेयः शोरखीर्यपीतद्रविडवरवध्-चारुविम्बाधरश्रीः । उन्मेषर्चम्पकानामजरठमरठीगरखपाली विलासः कर्णाटीहास्यलेशान्त्रिचकिलमुकुलम्फूर्तया वार्तयन्ति ॥

—ग्रं॰ १।४२ ।

रक्ताशोक रमणी के अक्णाघर की कान्ति धारण कर रहा है, चम्पकपुष्य करोल-प्रान्त की कान्ति का स्पर्टी हो ग्हा है। किये के अनुसार द्रविद्व मुन्द्री के अधर, मराठी युवती के क्षेण और क्णांटी का हास्य हृद्यहारी होता है। अन्यत्र भी वसन्त-श्री का वर्णन करते हुए किय उसका उन्मादक प्रभाव दिखाता हुआ कहता है—

> लीलोद्यानं चलकिसलयाः शाखिनः खेललोलाः रिलप्यद्भुङ्गावलिवलयिता भान्ति वावन्त एते । कापावशाद्वलयितधनुर्वद्वगोधाङ्गुलित्र-तावद्भ्योऽपि त्रिभुवनजयी धावतीवासमास्त्रः॥

—बद्दी, छं० १।५१ ।

"विलास-उपवन में कीडारत चञ्चल भौरों से भृषित चल किसलयों वाले वे इक्त जितने ही शोभित हो रहे हैं, उतना हो कोप से भरकर गोह के चमड़े का श्रङ्गुलिश धारण करके विश्वविचयी कामदेव विश्व-श्राङ्गण में पैंतरे बदल रहा है।"

विरहिणी नायिका अपने प्रियतम के पास पत्र लिखकर विरह-निवेदन प्रस्तुन करती है । खुलदायिनी बलाएँ दुलदायिनी हो गई है, भयकारी भाव-नाएँ हृदय में उद्दीत होने लगी हैं । राजा उस पत्र को पहला है—

घूर्तोऽयं सिख वध्यतामिति विधुं रिष्मिन्ननेंः कर्पति ज्योत्स्नाम्भः परतः प्रयात्त्रिति रिपुं राहुं मुहुर्याचते । ऋप्याकाङ्ज्ञति सेवितुं सुवद्ना देवं पुरेद्वपियां भूयो नित्रहवाञ्छया भगवतः शृङ्गारचूडामगोः॥

—वही॰, इंं ३।१६।

"हे सिख ! यह चन्द्रमा धूर्त है, इसे गाँघ लो । यह अपनी विरण स्पी रिस्सियों से खींचता है। इसकी चाँदनी मेरी छोर न छाने पाए। यह छपने शत्रु राहु की शरम्बार याचना कर रहा है। यह चाहता है कि भगवान् शिव पुनः किसी सुन्दरी को छपनाएँ, इसीलिए उन्हें भी बाँघ लेना चाहता है।"

## 'उदात्तराघव' की गीतियाँ

'उदात्तराघव' नाटक का उल्लेख आचार्य धनज्ञय (दशम शतक) के 'दशक्पक' श्रीर श्राचार्य कुन्तक के 'वशेक्तिकीवित' में श्रानेक स्थली पर हुआ है। किन्तु आज यह नाटक उपलब्ध नहीं है। सहद्वप्रधुरीण श्राचार्य कुन्तक ने इसकी प्रशंसा की है श्रीर 'प्रकरणवक्षता' के निदर्शनार्थ उसका इन प्रकार उल्लेख किया है—

१. देखिए, दशक्त्यक, प्रकाश २, प्रारम्टी वृत्ति के घन्तर्गत 'वस्त्त्यापन' का च्याहरए, प्रवाश ३ को तृतीय कारिया के घन्तर्गत 'दस्तुमूचय' च्याहरए, चतुर्घ प्रकास में 'जटता' नामक सक्वारी नाव का च्याहरए चया 'घावेग' का च्याहरए।

२. 'वकोनिवलीविव' में उन्मेष १ कारिका २१ की वृत्ति में 'प्रकरण-पक्रवा' के लिए उद्भव तथा जन्मेष ४ की २५वी कारिका की वृत्ति में उत्स्विति ।

तत्रप्रकरणे वक्तभावो यथा रामायणे मारीचमायामयमाणिक्पमृगानुसारिणो रामस्य करणाक्रन्दाकर्णनकातरान्तःकरणया जनकराजपुत्र्या
तत्प्राण्परित्राणाय स्वजीवितपरिरक्तानिरपेक्तया लक्ष्मणो निर्भत्स्य
प्रेषितः । तदेतद्त्यन्तमनौचित्यमुक्तम् । यस्मादनुचरसित्रधाने प्रधानस्य
तथाविधव्यापारकरणमसम्भावनीयम् । तस्य च सर्वातिशयचरितयुक्तत्वेन
वर्ण्यमानस्य तेन कनीयसा प्राणपरित्राणसम्भावनेत्येतद्त्यन्तमसमीचीनमिति पर्यालोच्य 'उद्त्ताराघवे' कविना वैद्य्यवशेन मारीचमृगमारणाय
प्रयातस्य परित्राणार्थ ज्ञन्मणस्य सीत्या कादरत्वेन रामः प्रेरित इत्युपनिबद्धम् ।

अत्र च तद्विदाह्नादकारित्वसेव वक्रत्वम् । —वक्रोक्तिजीवित, उन्सेष १, कारिका २१ की वृत्ति

श्रर्थात् उनमे से प्रकरण्गत वक्रभाव का उदाहरण् रामायण् में मायामय माणिक्य मृग के पीछे-पीछे दौडनेवाले राम के करुणाई क्रन्दन को सुनकर कातर हृदय से जानकी ने श्रपने जीवन की चिन्ता छोडकर राम की प्राण्रच्या के लिए लच्मण् को कटुवाक्य कहकर मेजा। यह वर्णन ( रामायण् में ) श्रत्यन्त श्रनुचित है, क्योंकि तेवक की उपस्थिति में प्रधान का वैशा ( सेवक का ) काम करना श्रसम्भव है ( श्रर्थात् जब लच्मण् वहाँ थे ही तब राम का मारीच को मारने के लिए जीना श्रनुचित था )। राम को सबसे उत्तम चरित्र होने के कारण्, उनसे छोटे लच्मण् द्वारा उनके प्राणों की रच्चा की सम्भावना श्रत्यन्त श्रनुचित है, यही विचार कर 'उदात्त राघव' मे कवि ने विदग्धतावश मृग मारने के लिए लच्मण् को मेजा है श्रीर उनकी रच्चा के लिए सीता द्वारा श्रत्यन्त कातर वाणी मे राम मेजे गए हैं।

यहाँ सहृद्यो का आहादकारित्व गुगा ही वकता है ।

इससे स्पष्ट है कि 'उदात्तराघव' उच्च कोटि का आदर्श नाटक या और उसका कर्ता नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा से मिएडत था। इसकी जो गीतियाँ इतस्ततः उद्धृत मिलती हैं, उनमे उत्तम काव्य के गुण पूरी-पृरी मात्रा में पाए जाते हैं। उनमे से कुछ का रसास्वादन करे—

> जीयन्ते जियनोऽपि सान्द्रतिमिरव्रातैर्वियद्वर्णापिभि-भीखन्तः सकला खेरपिरुचः कस्मादकस्मादमी।

## एताश्चोत्रकवन्धरन्ध्रक्षिरेराध्मायमानोदरा मुख्जन्त्याननकन्दरानतमुचस्तीत्रारवाः फेरवः ॥ १

-- उदात्तरावव

'ंन जाने क्यो घने ग्रन्धकार-समूह ने ग्रक्समात् विजयशील दीतिमय सूर्य के प्रकाश पर भी विजय प्राप्त कर ली है ग्रौर भयद्वर कवन्धों के छिद्रों से रक्त-पान करके पेट फुलाए जोरों से शब्द करते हुए स्यार श्रपने मुख-गहरों से ग्राग्न की लपटें फेक रहे हैं।''

भयानक रस का कितना प्रभावपूर्ण वर्णन है! किव की प्रतिभा का यह ज्वलन्त प्रमाण है श्रीर श्रवश्य ही इसका कर्ता कोई महाकवि था।

निम्नलिखित गीति में किन ने राम-वनवास से लेकर रावण के निधन तक की कथा की पूरी-पूरी स्चना दे दी है, जो उसकी भाषा की समाहार-शक्ति को द्योतित करती है—

रामो मूर्ष्ट्रि निधाय काननमगान्मालामिवाज्ञां गुरोः तद्भक्त्या भरतेन राज्यमिखलं मात्रा सहैबोकिभतम्। तौ सुस्रीवविभीपणावनुगतौ नीतौ परां सम्पदं

प्रोद्वृत्ता दशकन्धरप्रभृतयो ध्वस्ताः समस्ता द्विपः ॥

—उदात्तराघव

"राम श्रपने पिता की श्राज्ञा को माला के समान सिर पर धारण करके वन को चले गए। उनकी मिक्त से भरत ने श्रपनी माता के साथ ही सम्पूर्ण

१. 'दशरूपक', प्रकाश २, का० ५६ के पूर्वार्द्धस्य 'वस्तूत्यापन' के लिए च्द्घृत गीति। 'साहित्यदर्पण' के पण्ठ परिच्छेद में 'म्रारभटी वृत्ति' का उदाहरण।

२. यह गीति 'दशारूपक' के तृतीय प्रकाश की तृतीय कारिका में 'वस्तु-सूचना' के निमित्त उद्घृत की गई है। यह ध्यान में रखने की बात है कि महान् श्राचार्य साधारण कृतियों से उद्धरण के लिए कविता का चयन नहीं करते। श्राचार्य घनञ्जय श्रीर धनिक विद्या से मिएडत प्रकाएड विद्वान् थे श्रीर उनकी दृष्टि माधारण किंव पर नहीं टिक सकती थी।

<sup>—</sup>किवराज विश्वनाथ ने इसे 'साहित्यदर्पण' के पष्ठ परिच्छेद धी २७ देर्भकारिका में 'वस्त्' के लिए उद्घृत किया है।

राज्य का परित्याग कर दिया। राम के दोनों सेवक सुग्रीव श्रौर विभीपण विपुल सम्पत्ति के श्रिधकारी बना दिये गए श्रौर उद्धत्त चरित्रवाले रावण श्रादि समस्त शत्रु नष्ट हो गए।"

गीति की प्रथम पंक्ति में राम की ग्रादर्श पितृ-भक्ति, द्वितीय पंक्ति में भरत की लोकोत्तर भ्रातृ-भक्ति, तृतीय चरण में ग्रादर्श सेवा का उत्तम परि-णाम ग्रोर चतुर्थ में ग्रमर्थादित चरित्रवालों का पतन दिखाया गया है। इस प्रकार एक महान् सन्देश कि ने लोक को सुनाया है। साथ ही प्रथम पंक्ति में 'उपमा' ग्रोर द्वितीय पंक्ति में 'सहोक्ति' की कितनी रमणीय योजना हुई है, इसका सहृदय जन ही ग्रनुभव कर सकते हैं। एक लोक-ख्यात इतिवृत्त को किव ने मनोरम काव्य के साँचे में ढाल दिया है। साधारण को ग्रसाधारण रूप दे देना ही महती प्रतिभा का कार्य है। ग्रसाधारण का चित्रण तो साधारण कविजन भी कर सकते हैं।

## 'अभिजातजानकी' की गीतियाँ

'उदात्तराघव' के ही समान 'श्रिभजातजानकी' एक श्रद्याविध श्रनुपलब्ध रूपक है, जिसकी गीतियाँ कतिपय श्रलंकार-ग्रन्थों में इतस्ततः उपलब्ध होती हैं। 'श्रिभजातजानकी' का उल्लेख श्राचार्य कुन्तक ने प्रकरण-वक्ता के प्रसङ्घ में किया है। वहाँ सेनापित नील ने वानरों को सम्बोधित करते हुए कहा है—

शैलाः सन्ति सहस्रशः प्रतिदिशं वल्मीककल्पा इमे दोर्द्ग्डाश्च कठोरविक्रमरसक्रीडा समुत्कंठिताः। कर्णास्वादितकुम्भसंभवकथाः किन्नाम कल्लोलिनः प्रायो गोष्पदपूरगोऽपि कपयः कौतूहलं नास्ति वः॥

- अभिजातः सेतुबन्ध, अं० ३

"चारों दिशाओं में बॉबी के समान सहस्रों पर्वत हैं श्रीर तुम वानरों के भुजदर्गड भी कठोर विक्रम (का कार्य करने) के श्रानन्दपूर्ण खेल के लिए श्रत्यन्त उत्कंठित हैं। तुम लोगों ने श्रगस्त्य की कथा का रसास्वादन श्रवने

१. तद्यथा सेतुबन्धाख्ये 'ग्रभिजातजानकी'—तृतीयेऽन्द्वे तत्र नीलस्य सेनापतेर्वचनम् । —वक्रीवितजीवित, उन्मेष ४

२. वक्रोवितजीवित, उन्मेप ४, कारिका १-२ के लिए उद्घृत।

कानों से किया है, फिर भी गाय के खुर के समान इस क्लुद्र समुद्र की पाटने मे तुम जैसे खिलाडियो में कुत्हल क्यो नहीं जाग्रत हो रहा है ?''

त्रान्दोल्यन्ते कित न गिरयः कन्दुकानन्द्मुद्रां व्यातन्वानाः करपिरसरे कौतुकोत्कर्षहर्षे । लोपामुद्रापरिवृढकथाऽभिज्ञताऽप्यस्ति किन्तु न्नीडावेशः पवनतनयोच्छिष्टसंस्पर्शनेन ॥

—श्रभिजात० : सेतुबन्ध, श्रं० २

"( नील के प्रश्न का उत्तर देते हुए वानरों ने कहा ) न जाने वितने पर्वत हम ग्रानन्द में भरकर हथेली में गेंद की भॉति लेकर खिलवाड-खिलवाड में उछालते रहते हैं ग्रीर हम लोपामुद्रा के पित ग्रागस्य की कथा से पूर्णतया परिचित भी हैं, किन्तु एक ही वस्तु है जो हमें ग्राज ऐसा करने से रोक रही है ग्रीर वह है हनुमान् के जुठन को छूने का लज्जा।"

महाकिव किस प्रकार किसी साधारण बात को कथन का ढंग बदलकर स्रासाधारण बना देते हैं, इसका यह कथन प्रत्यक्त उटाहरण है। प्रश्नोत्तर के रूप मे महाकिव ने कथोपकथन में एक न्तन चमत्कार ला दिया है। स्राचार्य कुन्तक ने 'प्रकरण-बक्रता' के निदर्शनार्थ इन टोनों गीतियो को उद्धृत किया है। दुःख होता है यह सोचकर कि हम कितनी महती रूपक-कृति से बिझत हो गए। थोडे से स्रंश को देखकर पृरी कृति को देखने की उद्दाम कामना सिन्धु-तरङ्ग-सी उठकर पर्वत से टकराकर गिर पड़ती है।

## 'महानाटक' की गीतियाँ

'हनुमन्नाटक' को उसकी महती श्राकृति के कारण 'महानाटक' भी वहते हैं। दो लेखकों ने इस नाम से रचनाएँ की हैं, एक मधुसूदन मिश्र ने श्रोर दूसरे दामोदर मिश्र ने । मधुसूदन के नाटक में १० श्रंक हैं श्रोर दामोदर के नाटक में १४ श्रंक। इनमे कहीं-कहीं प्राचीन कवियों की गीतियाँ भी ले ली गई हैं। गीतियों की दृष्टि से यह रचना उच्च कोटि की है। टामोदर मिश्र का नाटक विशेष ख्यात है। इसकी एक गीति 'खन्यालोक' में भी मिलती

१. वही।

है। श्रानन्दवर्धन का समय नवीं शती (८५० ई०) है, ग्रतः महानाटक इसके पूर्व की रचना होगी। इसकी कतिपय गीतियाँ यहाँ दी जा रही हैं—

> स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेल्लद्दलाका घना वातासीकरिगाः पयोद्सुहृद्दामानन्दकेकाः कंलाः। कामं सन्तु हृदं कठोग्हृद्यो रामोऽस्मि सर्वं सहे वेदेही तु कथं भविष्यति हृहा हा देवि धीरा अव॥

> > – महानाटक, छं० ५।७।

"हिनम्ब, श्यामल कान्ति से श्राकाश को श्राच्छादित करने वाले श्रीर उन्नती वक-पंक्ति से शोभित बादल चाहे कितने ही श्राएँ, जल-विन्दुश्रों से सिक्त शीतल समीर चाहे कितना ही चलें, बादलों के मित्र मोरों की केकाध्वनि मनमानी उठती रहे, में कठोर हृदय 'राम' हूँ, सब कुछ सहन कर लूँगा। किन्तु विदेह-तनया की क्या दशा होगी! महाशोक!! हा देवि! तुम धीरज न खोना।"

यहाँ 'राम' शब्द कितना साभिषाय है, जिसके भीतर राम के जीवन की विगत सारी कठिनाइयाँ भाँकती दिखाई पडती हैं। इसी को ध्वनिकार ने 'ग्राथांन्तरसंग्रमितवाच्यध्वनि' कहा है। ग्राचार्य कुन्तक ने इसे 'रूढ़िवैचित्र्य-वन्नता' के लिए उद्घृत किया है। र

वाह्वोर्वलं न विदितं न च कार्सु कस्य त्रैयम्बकस्य तिनमा तत एप द्रोपः। तच्चापलं परशुराम मम चमस्व डिम्भस्य दुर्विलसितानि सुदे गुरूणाम्॥

—महानाटक

"(राम धनुर्भेद्ध के कारण कुद्ध परशुराम के समज्ञ अपनी निरपराधिता दिखाते हुए उनके क्रांष-शमन के लिए कहते हैं — ) न तो सुके बाहु-बल का पता था और न मैं यही जानता था कि भगवान् शिव का पिनाक इतना

१. ध्वन्य लोक, उद्योत २, कारिका १, 'ग्रयन्तिरसंक्रमितवाच्य व्वनि' का उदाहरण देखिए।

२, 'वक्रोवित', उन्मेप २, कारिका ६, उदा० २७।

३. दशरूपक, प्रकाश २, वाग्मी नायक के लिए उद्यृत, कारिका १।

कृश है। इसी कारण ( ग्रज्ञान में ) मुक्त से ऐसा अपराध हो गया। ग्रतः, हे परशुराम! मेरी चपलता को ग्राप चमा करे। ग्राप तो जानते ही हैं कि बच्चो की दुश्चेष्टाएँ गुरु-जनों मे हुएँ उत्पन्न करती हैं ( कोध नहीं )।" १

याद्यां दैन्यपरिग्रहप्रण्यिनीं नेस्वाकवः शिक्ताः सेवा-संवितः कदा रघुकुले मौलौ निवद्धोऽञ्जलिः। सर्वे तद्विहितं तथाप्युद्धिना नैवापरोधः कृतः पाणिः सम्प्रति मे हठात् किमपरं स्प्रष्टुं धनुर्धावित ॥

—महानाटक, ऋं॰ ४।७८

"(राम ने सिन्धु-तट पर बैठकर तीन दिनों तक समुद्र से राह देने की विनम्न प्रार्थना की, किन्तु कोई फल नहीं निकला । समुद्र की दुर्विनीतता देख उन्हें कोध हो ग्राया ग्रौर ग्रपने धनुष की ग्रोर हाथ बढ़ाते हुए उन्होंने कहा — ) इच्चाकुवंशीय बीरों को दीनता ग्रौर दान की प्रण्यिनी याचना का पाठ कभी पढ़ाया नहीं गया (इच्चाकुवंशवाले दीनतापूर्वक दान कभी नहीं मॉगते), रघुकुल में किसी की सेवा के लिए हाथ कब बोड़े गए? किन्तु जिस त्याज्य कर्म को हमारे वंश में किसी ने कभी भी नहीं ग्रपनाया, उसे भी मैने समुद्र के सामने निःसंकोच ग्रपनाया, तिस पर भी इसने मुक्ते राह नहीं दी। ग्रव तो मेरा हाथ हठात धनुप की ग्रोर बढ़ रहा है।"

राम ने ग्रापने क्रोध को कितने उत्तम ढंग से न्यक्त किया है। चतुर्थ चरण की ध्विन ग्रायन्त हृद्य-हारिणी है। 'हाथ ग्रापने ग्राप धनुप उठाने को मचल पढ़ा है' कितना मुन्दर ध्विनकान्य है। गीतियों की ये विशेषताएँ ही इस नाटक के प्राण हैं। ग्राचार्य कुन्तक को इसकी कारक-वक्रता ने मुग्ध कर लिया था। इस नाटक का समादर कान्य-प्रेमियों तथा राम-भक्तों में सर्वाधिक है। एक प्राचीन जनश्रुति के ग्रानुसार यह नाटक स्वयं हन्मान् द्वारा लिखा गया था, किन्तु महर्षि वाल्मीकि की प्रार्थना पर उन्होंने इसे

१ मिलाइए,

जो लरिका कछु भ्रचगरि करही। गुरु पितु मातु मोद मन भरही।।
—रामचरितमानस, वालकाएड (राम की उक्ति परशुराम क प्रति)

२. वक्रोनितनीविर्त, उन्मेष २, कारिका २७,२८, उदा० ६७ तथा

<sup>&#</sup>x27;मन्स्वतीकराठाभरख' में पृ० ५२ पर उद्घत।

समुद्रसात् कर दिया था। पत्थर पर उत्कीर्ण इस काव्य को महाराज भोजदेव ने समुद्र से निकलवाया, किन्तु पूरा काव्य मिल नहीं सका। उसका अधूरा अश्रंश ही हाथ लगा। गीतियों की उत्तमता के ही कारण काव्य-रिसको में इसका विशेष आदर है। कविकुल-चूड़ामिण गोस्वामी तुलसीदास ने इसकी अनेक सूक्तियों को अपनी 'भाषा' में बदल लिया है।

## 'चण्डकोशिक' की गीतियाँ

स्थान रखता है। इसके अतिरिक्त इनका लिखा 'नैपधानन्द' एक दूसरा नाटक है, किन्तु इसका उतना आदर नहीं हो सका। 'चएडकौशिक' में हरिश्चन्द्र के सत्यवत का कठिन परिस्थितिया में निर्वाह दिखाया गया है और विश्वामित्र का उम्र चरित्र चित्रत किया गया है। इसमें कुल पाँच अङ्क हैं। इनका समय दशम शतक का आरम्भ है। इनका दूसरा नाटक 'नैपधानन्द' है, जो महाभारत की नल-दमयन्ती की कथा पर आश्रित है। दो-एक गीतियां देखे। यद्यपि गीति काव्य की दृष्टि से इसकी रचनाएँ मध्यम श्रेगी की ही हैं, तथापि श्रृंखला-क्रम में इसका भी स्थान है—

श्रूयन्ते ये हरिचन्द्रे, जगदाह्नादिनो गुणाः। दृश्यन्ते ते हरिश्चन्द्रे, चन्द्रविश्यदर्शने॥

—च० कौ०, १

श्रशनं वसनं वासो, येपाञ्चैवाविधानतः। मगधेन समा काशी, गङ्गाऽप्यङ्गारवाहिनी॥

—च० कौ०,३।

अर्थात् जिसके न भोजन की सुन्यवस्था है, न वस्त्र की और न ही निवास-स्थान की, उसके लिए काशी भी मगध के तुल्य और गङ्गा भी अग्नि-धारा ही हैं।

## 'प्रसन्नराघव' की गीतियाँ

इस बीच अनेक नाटक सृष्ट हुए किन्तु कालकमानुसार जयदेव का 'प्रसन्नराघव' विशेष सफल एवं उच्च कोटि का हुआ। अनेक लेखकों ने

भ्रान्तिवश गीतगोविन्दकार को ही प्रसन्नराधवकार मान लिया है। किन्तु दोनों के क्ची समान ग्रामिधान रखने वाले दो भिन्न व्यक्ति हैं। गोविन्दकार का उल्लेख पहले हो चुका है, राघवकार मिथिलावासी थे ग्रौर इन्होंने ही न्यायशास्त्र में ग्रालोक नाम्नी टीका भी लिखी है। ये तर्कशास्त्र के प्रकारड पंडित थे, राघव की प्रस्तावना में इन्होंने लिखा है श्रौर वडे गर्व के साथ लिखा है—

येपां कोमलकाव्यकौशलकला-लीलावती भारती तेपां कर्कशतर्कवकवचनोद्गारेऽपि कि हीयते। येः कान्ताकुचमण्डले कररहाः सानन्दमारोपिता-स्तैः किं मत्तकरीन्द्रकुम्भशिखरे नारोपणीयाः शराः॥

—प्रसन्नराघव, प्रस्तावना

"जिनकी वाणी कोमल काव्यकौशल-कला में विहार करती है, भला उनका तर्कशास्त्र की कर्कश शब्दावली के प्रयोग से विगइता ही क्या है ? (काव्यप्रणेता निस्सन्देह तार्किक भी हो सकता है ), जिन हाथों ने रमणी के कुचमण्डल पर ऋँगुलियाँ आनन्दपूर्वक रखीं. क्या उन हाथों द्वारा मृनवाले गजराज के कुम्भ-शिखर पर वाण नहीं चलाए जाने चाहिएँ (बीर पुरुष श्रद्धार और वीर दोनो को हो समान आदर दिया करते हैं)।"

इनके प्रसन्तराघव की एक स्कि किवराज विश्वनाथ ने (चौदहवीं शती) श्रपने साहित्यद्र्पण में उद्धृप्त की है, श्रतः इनका उनसे पूर्ववतों होना सिद्ध है। श्रतः ये त्रयोदश शतक में हुए होंगे, ऐसा श्रनुमित होता है। इस नाटक में सीता-स्वयंवर से लेकर लड्डा से राम के श्रयोध्या लौट श्राने तक का रामचरित वडी कुशलता के साथ श्रद्धित किया गया है। रामचरित पर श्रनेक पूर्ववर्ती उत्तमोत्तम नाटकों के होते हुए भी इस महाकवि ने श्रपनी

१. देखिए 'विरवमाहित्य की रूपरेखा' : संस्कृतसाहित्य, पृ० ४६३, लेखक श्री भगवतशरणा उपाच्याय ।

२. साहित्यदर्पण, परिच्छेद ८, कारिका ३ मे श्रयन्तिरसंक्रमितवाच्छ्यवनि के लिए छहत—

कदली कदली करनः करभः करिराजकरः करिराजकरः।
भुवनित्रतयेऽपि विभति तुलामिदमूरुयुगं न चमूरुद्शः॥

नाटक-रचना में अपनी नवनबीन्मेपशालिनी प्रतिमा का पूरा पूरा परिचय दिया है। इसमें कुल सात अंक है, जिनमें आरम्भ के चार अंकों में केवल वालकांड की ही कथा प्रथित की गई है, शेप में पूरा बच्च दिया गया है। कान्य की हिंध से यह नाटक अस्यन्त उच्च कोटि का है, इसकी प्रासादिकता ने काव्य में विशेष लालित्य ला दिया है। कतिषय गीतियाँ देखें—

श्रिव मृद्मुपयान्ता वाग्विलासैः स्वकीयैः परभणितिषु तापं यान्ति सन्तः कियन्तः । निजयनमकरन्द्रस्यन्दपूर्णालवालः कलरा-सिलल-सेकं नेहते किं रसालः ॥

-प्रसन्नरायव, प्रस्ता॰

"श्रपने काव्य का रसास्वादन करके मुद्ति होने वाले तो सभी कि हैं किन्तु दूगरों के काव्य-रम का पान करके तुर्ध होने वाले सड़जन कितने हैं? (बहुत थोड़े सक्किय दूगरे किवयों की काव्य-माधुरी के प्रश्नंक होते हैं।) जिस श्राम के पेड़ का थाला अपने ही करे हुए वर्ताभूत मकरन्द में भग हुश्रा है, वह श्राम का बृज्ञ क्या बड़े के जल के मिक्त होने की कामना नहीं करता? (श्रयप्य ही करता है)।"

कितने पते की बात महाकवि जयदेव ने कह दी है। सच्चा कवि अन्य मत्कवियों का प्रशंसक अवश्य होता है। अर्थान्तरन्यास ने आकर मोने में सुगन्य ढाल दी है। महान् कवि की प्रतिभा उनकी बातों की जुटीली शैली प्रकट कर्मी है, जिमे आचार्य कुन्तक ने 'वैदाध्यभङ्गी भिणिति' कहा है।

हन्मान सीता को खोजते हुए लड्डा गए छोर छाशोक वन में उनमें मिलकर राम का यन्देश किनने मार्मिक हंग से कहते हैं—

> कस्याय्याय व्यतिकरियमं मुक्तदुःखा भवेयं को जानीतं निभृतमुभयोगवयोः स्नेहसारम्।

१. गोस्वामी तुलसीदास महाकवि जयदेव की बात का समर्थन करते हुत छंते ग्रप्ते गव्दों में दुहरा देते है—
निज कवित्त केहि लाग न नीका। सरस होड अथवा अति फीका।।
जे पर-मनिति सुनत हरपाहीं। ते वर पुरुप बहुत जग नाहीं।।
—रामवरितनानस, वालकाएड।

# जानात्येवं शराधरमुखि प्रेमतत्त्वं मनो मे त्वामेवेतच्चिरमनुगतं तित्प्रये कि करोमि॥ --प्रसन्न०

"(राम ने कहा है.) श्रपनी मनोवेदना किससे कहकर मै श्रपना दुःख दूर करूँ, श्रौर कौन भला हम दोनों के ऐकान्तिक प्रेम-तत्व को जानता ही है? हां, मेरा मन श्रवश्य ही उस प्रेम-तत्व को जानता है, किन्तु वह तो तुम्हारे साथ ही चला गया है। हे प्रिये! हे चन्द्रमुखी! श्रव बताश्रो मै क्या करूँ? (मन भी श्रपने पास नहीं, जिसे समभाऊँ, श्रपना दुःख सुनाऊँ श्रौर प्रेम-तत्व सबसे कहने की बात नहीं। यही तो विवशता है)।

# 'पार्वतीपरिणय' की गीतियाँ

'पार्वतीपरिण्य' नाटक के रचियता महाकित वामनभट बाण हैं। ये दाित्यात्य ये और इनका समय १४२० के आसपास है। किवसार्वभीम, साहित्यचूड़ामिण आदि इनकी उपाधियों थीं। ये अपने समय के बहुत बड़े पिछत थे। प्रस्तुत नाटक में उमा-शिव के विवाह का वृत्त लिया गया है। इसमें कुल पाँच श्रद्ध हैं। कुछ लोग अमवश इसे महाकित बाण्भट की रचना समक बैठते हैं। एकाध मनोहारिणी गीतियाँ दी जाती हैं—

श्राध्य प्रणयं विवस्त्रति गते देशान्तरे पद्मिनी
सोद्धं तस्य वियोगमन्तमतया म्लायत्सरोजानना ।
सन्ध्यावल्कलिनी द्विरेफपरिपद्रुद्वान्तमालावती
तत्प्राप्तिस्प्रह्येव सम्प्रति तपःसक्ता समालन्त्यते ॥
—श्रं० ३।१७

"श्रपने त्रियतम स्टर्य के प्रेम तोइकर विदेश चले जाने पर कमिलनी उसके वियोग को सह न सकी ! उसका कमल-मुख मिलन हो गया ! उसने त्रिय को पुनः पा लेने की उद्दाम कामना से सन्ध्या का चल्कल पहन लिया, भारों की पंक्ति की रुद्राच-माला संभाली और श्रय वह तपस्या में लीन दिखाई पड़ रही है।"

तत्व प्रेम कर मम श्ररु तोरा । जानत प्रिया एक मन मोरा ॥ सो मन रहत सदा तोहि पाही । जानु प्रीति रस एतनेहि माही ॥

रा० च० मा०, सुन्दरकाएट।

२. मिलाइए,

गिरिवर-तिविनी-गुल्मेर्न्सनपदवीं ऋसादुपारुद्धैः। श्रवरोहित मीय रभसाद्मृरियमागेहतीव गगनतत्तम्॥

- इंड शहड ।

देविंग नारव छाङाश में हिमालय उर उत्तरते हुए बरती के हर्य का वर्षन कर रहे हैं—

"पहले प्रवित्तिका विलाई पड़े, तिर स्वच्छतीया निद्याँ और उसके परचात् यन-श्रेतियाँ। उत्तर रहा हूँ मैं नीचे, किन्तु ऐसा सगता है सुने मानी पृथ्वी ही आवार की और उहती चली आ रही हो।"

## इन्द्रमाला की गीतियाँ

इसके रचिंदा का नाम कीरनाग है। यह त्यक बहुत इकर क्राक्ट प्रकाश में क्रा स्वा है। इस नाटक में महाकेंद्र मदम्दि का अनुकरण किया गया है। क्रदः यह मदमृदि के बाद की रचना है कौर इसका समय बारहीं रादी ईस्टी के क्रास-पास ही होगा। इसमें रामायण का वहीं क्रास्थान तिया गया है से उत्तर-रामचरिंद में दहीत है। एक गीति वी सा रही है—

लङ्केरवरस्य भवने सुचिरं स्थितेति रामेग कोळन्यरिकाद्र-भयाञ्चलेन। निर्दासितां जनपदाद्यीप गर्भगुर्वी सीतां बनाय परिचर्षति लद्दनगोऽयम्।)

—ङुन्द्रमाला, प्रस्तावना

"मीता गरए के महत में क्रांबिक दिनों तक रह गई, इस लोकनिता के मय में गम द्वारा क्रांबेक्श से निविधित गर्निएं। सीता को लक्ष्मण बनवद के बन में लिए का रहे हैं।"

१. इस गीति पर कालियम की उस गीति का पृश्त-गूरा प्रमाय देखा जा सकता है, जिसमें कदि-गूढ ने काकाय से एम के माय उत्तरते नमय दुक्रन्त के मूख से वर्शी के उस समय के दृश्य का वर्शन कराया है। देखिए, क्रमिय नमाकुन्तन, केंट थाया।

२. इसे दरेराकार कदिराज विस्वताय ने 'प्रयोगातिशय' नामक प्रस्तावना के निकरीनार्थ दर्षृत किया है। देखिए, साहित्यवर्गण, परिक्येद ६, कारिका २६, पृ० ३०० (हिन्दी साहित्यवर्गण, धनु० डा० सत्यव्य सिंह)।

प्रयोगातिशय नाम्नी प्रस्तावना के लिए किव सूत्रधार के द्वारा रंगमंच पर सीता श्रीर लच्मण को सहसा उपस्थित दिखाता है श्रीर दर्शकों के हृदय में कुत्रहल उत्पन्न करने में समर्थ होता है।

## रुक्मिणीपरिणय की गीतियाँ

'सिन्मणी परिण्य' नामक ईहामृग' की रचना किववर बत्सराज ने की है। ये परमिद्दिव (राजा परमाल) के, जो कालिंजर के राजा थे, ग्रमात्य थे। परमाल ने ११६३ ई० से १२०३ तक शासन किया ग्रौर उनके पुत्र नैलोक्यवर्म ने तेरहवीं शती के पूर्वाई तक। वत्मराज दोनां ही नृपितयों के ग्रमात्य थे, ग्रतः इनका समय वारहवीं शती का श्रन्तिम चरण तथा तेरहवीं का प्रथम चरण होना चाहिए। इनके रूपकों का प्रकाशन 'रूपकपट्क' के नाम से गायकवाड़ ग्रोरिएएटल सिरीज, संख्या कि ग्रन्तर्मत वड़ीदा से सन् १६१० में सर्वप्रथम हुन्ना था। 'हिन्मणी परिण्य' में तीन ग्रंक हैं, जिनमें इन्ल्ण द्वारा हिन्मणी का हरण तथा उनका शिशुपाल ग्रौर हिन्मों से युद्ध ग्रौर श्रन्त में छलपूर्वक युद्ध का स्थगन दिखाया गया है। इसकी गीतियों का काव्यात्मक सोन्दर्य प्रशंसनीय है। भाषा प्रवाहपूर्ण तथा प्रसाद गुण से मिएडत हैं। इसकी एक गीति देखिए—

दरमुकुलितनेत्रा रमेरवक्त्राम्बुजश्री-रुपगिरिपतिपुत्रि-प्राप्तसान्द्रप्रमोदा ।

१. ईहामृग की परिभाषा यह है—

विन्यपुरुषाश्रयकृती दिन्यस्त्रीकारणोषगतयुद्धः ।

सुविहितनस्नुनिवद्धो वित्रत्ययकारकश्चेत ॥

उद्धतपुरुषप्रायः स्त्रीरोषग्रथितकान्यवन्वश्च ।

संचोभवित्रवकृतः सम्फेटकृतस्तथा चैत ॥

स्त्रीभेदनापहरणावमर्दनप्राप्तवस्तुश्रृगरः ।

ईहामृगस्तु कार्यः सुसमाहितकान्यवन्यश्च ॥

यहचायोगे कार्यं ये पुरुषा वृत्तयो रसारचैत ।

ईहामृगेऽषि ते स्युः केवनममरित्तया योगः ॥

यत्र तु विषेष्मताना वधो ह्युद्यो भवेद्धि पुरुषाणाम् ।

किञ्चिद् व्याजं कृत्वा तेषा युद्धं शमियतन्यम् ॥

—नाटपशास्त्र, त्रध्याय १२।७८-=२

## मनसिजमयभावैर्भावितध्यानमुद्रा

वितरतु रुचितं वः शाम्भवी दम्भभङ्गिः ॥ —पार्वती०, नान्दी

"भगवान् शिव की वह दम्भभिक्षमा ग्राप सबकी कामना पूरी करे, जिसमें भगवान् की ग्रॉकें ईपत् खुली हुई, ग्रघर पर मन्द सुस्कान की कान्ति विखरी रहती है। भगवती उमा को पास विठाए ग्रानन्द में लीन ग्रौर काममय भावों से युक्त ध्यान की मुद्रा बनी रहती है।"

विषय के घ्रनुकूल नान्दी का निर्माण कवि-कौशल को आरम्भ में ही स्चित करता है। कवि की अन्य गीतियाँ भी अत्यन्त रुचिर और भाव-पेशल हैं।

## 'त्रिपुरदाह' की गीतियाँ

'त्रिपुरदाह' नामक डिम भी वत्सराज की रचना है। इसके अतिरिक्त इन्होंने 'कपूर्चिरत' नामक भाग, हास्यचूड़ामिण नामक प्रहसन, किराता-जुनीय (व्यायोग). समुद्रमथन (समबकार) आदि रूपकों का निर्माण किया है। भरत सुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 'त्रिपुरदाह' नामक किसी प्राचीन डिम का उल्लेख किया है.' वत्सराज ने उसी आधार पर इस डिम की रचना की है, ऐसा प्रतीत होता है। इन रूपक-कृतियों से यह स्पष्ट है कि ये अपने समय के प्रतिभाशाली वरिष्ठ किव थे और इनके रूपक राजा परमाल के आदेश से खेले गए थे। इनकी गीतियाँ भी उत्तम और स्वोहृदयग्राह्य हैं।

#### छाया और प्रतीक नाटकों की गीतियाँ

साधारण नाटकों के श्रातिरिक्त हमारे यहाँ दो श्रान्य प्रकार के नाटकों का सर्जन प्राचीन काल से होता श्राया है, ये हैं छाया नाटक श्रोर प्रतीक नाटक। किविवर सुभट का 'दूताङ्गद' छाया नाटकों का प्रतिनिधि माना जाता है। इनका समय तेरहवीं शती है। इन नाटकों मे पात्रों के स्थान पर छायाएँ ही रङ्गमञ्च पर उतरती हैं। श्रानेक विद्वान् इसे ही नाटक का श्रादिमरूप स्वीकार करते हैं। प्रतीक नाटक की विशेपता यह है कि उसमें श्रामूर्त पदार्थों को मूर्त रूप दिया जाता है। बुद्धि, धैर्य, कीर्ति श्रादि इसके पात्र होते हैं। प्रतीक नाटक का सबसे प्राचीन रूप मध्य एशिया से प्राप्त इस्तिलिखित ग्रन्थों के

१. नाटघशास्त्र, ग्रध्याय १८।८९ ।

साथ मिला। ग्रश्वघोप के 'शारिपुत्र प्रकरण' के साथ एक प्रतीक नाटक का खिएडत ग्रश मिला था, यह नाटक किसी बौद्ध कि का लिएडा हुन्ना है। इसके पश्चात् कृष्ण मिश्र का 'प्रवोध चन्द्रोद्य' नामक प्रतीक नाटक मिलता है। कृष्ण मिश्र का समय एकादश शतक वा मध्यभाग है। इसमें विवेक ग्रीर मोह का युद्ध दिखाया गया है, जिसमे मोह पराजित होता है। श्रीर ग्रान्त में शाश्वत ज्ञान का उदय दिखाकर नाटक समाप्त किया गयी है। इसकी गीतियाँ भक्ति से पूर्ण ग्रीर लांलत पदावली से शोभित हैं—

नित्यं समरन् जलदनीलमुदारहार—

केयूरकुण्डलिकरीटधरं हरिं वा।

श्रीष्मे सुशीतमित्र वा हृद्मस्तशोकं

नह्य प्रतिश्य भज निर्वृतिमात्मनीनाम् ॥

—प्रबोधचन्द्रोदय, ऋं० ४।३१

"श्यामल मेघ की-सी कान्तिवाले. प्रलम्बहार, कद्वण, कुण्डल श्रीर किरीट से शोभित हरि का स्मरण करते हुए श्रीष्म ऋतु मे शीतल जल से पूर्ण जलाशय के सहश शोक-शमन करने वाले ब्रह्म में प्रविष्ट होकर मोहमय जगत् से पृथक हो जाश्रो।"

उत्तु पीवर कुचद्वयवीडिताङ्ग-

मालिङ्गितः पुलिकतेन भुजेन रत्या।

श्रीमाञ्जगन्ति मदयन्तयनाभिरामः

कामोऽयमेति मद्यूर्णितनेत्रपद्मः॥

-- हां० १।१०।

काम और रित का जीड़ा किस मुद्रा में चला आ रहा है, किय ने चित्र खींच कर रख दिया है।

१. हिन्दी के महाकिव केशवदाम ने सोलहवी शती में 'प्रवोधचन्द्रोदय' का पद्मानुवाद 'विज्ञानगीता' नाम से किया था। उनकी रचना नाटक न हो कर काव्य-रूपक हो गई है। ब्रजभाषा में गद्म की दुर्वलता हो इसका फारण है। — लेखक

प्रवेशचन्त्रोदयं के अतिरिक्त कवित्र वस्तान का निह्नानन्समयं विद्यानकेरिक का निव्हान प्रशेषकों और कि कर्माद्र का चित्रत्वचन्त्रोदयं प्रस्तान प्रशिक्ष का निवह्य प्रशेषकों और कि कर्माद्र का चित्रत्वचन्त्रोदयं प्रस्तान प्रशिक्ष नाक्ष हैं। इनके गीतियाँ मी अपना प्रस्ता करने वाली हैं। लीकिक सीतियों के बीच वे गीतियाँ मी अपना विरोध महस्त रहनी हैं। इन्हें मिक्तरचरस्क गीतियों में सुर्वित स्थान प्राप्त है।

## अन्य परवर्ती रूपक और उनकी गीतियाँ

संख्या मार्य में रुपकों को पचना अवस्य गति से आवत्र होती जिली आप रही है। सम्ब के लड़ प्रवारों में मिए ' अधिक लिने गये और रचयिता मी प्रायम बिलाए देखवामी ही थे। नार्टिकार्ट मी जिन्ती गई किन्तु कन । स्वन्याल सरस्वती ने ( प्राय-परेख अर्जुनवर्मा के सुक) 'विव्यक्षी' की 'पारिस तमस्त्री' नामी नार्टिक १६ वी रानी में लिनी, जिसका क्रयानक बड़ा ही रोजक है और उसके नादक परनारवंदीय महाराज अर्जुनवर्मा ही हैं। नार्टिका जार अर्ड्डों में समात हुई हैं।

# 'बूनमानुज्ञ' नाटिका की गीनियाँ

इस निर्देश के सम्मिता गंगा-यहनान्तीरस्य सुम्प्रीलर (१) नामक नगर के निवासी कवितर मधुगवास कायस्य हैं। यह इसी अवस्य ही प्रामीन है और इसकी माण अस्यन्त प्रास्त्र है। इसमें राष्ट्रा और इस्स्त्र को आवर्ष प्रेम बड़ी सुद्धि के साथ अद्वित किया गया है। सावों का निकार और माण

#### १. साख की परिसाण—

मापः स्मार्क्ष्यदिते नागवस्थानसम्बद्धाः ॥ एवति एक एवाव तिद्धाः धरिवते विद्धाः । रङ्गे प्रवाद्ययेस्वेगानुन्तिनितेस्य वा ॥ सम्बोवनोन्दिप्रसुक्तीः कुर्णवावादमापिनैः । स्वयेद्वीरस्यङ्कारौ शीर्यभीमाय्यवर्धनैः ॥ स्वयेद्वीरस्यङ्कारौ शीर्यभीमाय्यवर्धनैः ॥ स्वतिवृत्तम्याद्यं वृत्तिः प्रायेण मारतो । मृद्धतिवृत्ति स्वयो नास्याङ्काति वद्यापि व ॥

—साहित्यदर्परा, परिच्छेद **१।२२७-२३**०

की प्रासादिकता कवि की महती प्रतिभा को प्रकट करती है। इसकी दो-एक गीतियों का रसास्वादन की जिए—

> कदा वृन्दारण्ये नवधनिनभं नन्दतनयं परीतं गोपीभिः च्रणरुचिमनोझाभिरभितः। गमिष्यामस्तोषं नयनिवषयी कृत्य कृतिनो वयं प्रेमोद्रेकस्खलितगत्तयो वेपशुभृतः॥

> > —वृषभानुजा, प्रस्ता०, ६

"( सूत्रधार नन्दी से पारिपदों के कृष्णप्रेम की चर्चा करता हुआ कहता है—) भला वह आनन्ददायी समय कव आएगा जब कि हम नये मेघ की सी कान्तिवाले नन्द-नन्दन को, बिजली-सी कान्तिवाली गोपाइनाओं से चारों ओर से घिरे हुए प्रेम के वशीभूत स्लिलत गीत और कम्बित देह से, देलकर परम तुष्टि प्राप्त करेंगे।"

> तां हेमचम्पकरुचि मृगशावकान्तीं पार्श्वे स्थितां च पुरतः परिवर्तमानाम् । पश्चात्तथा दशदिशासु परिस्फुरन्तीं पश्चामि तन्मयमहो भुवनं किमेतत् ॥'

> > —वृपभानुजा, श्रं॰ ३।११

"( विरह-न्याकुल कृष्ण राधा को स्मरण करते हुए अपने आप वहते, हैं —) उस सुवर्ण और चम्पक पुष्प की-सी कान्तिवाली तथा मृगर्छीने की-सी ऑखों वाली (प्रिया राधा) को मैं अपने पास खड़ी, सामने उपस्थित, पीछे आती हुई तथा दसों दिशाओं में छाई हुई देख रहा हूँ। अहो ! क्या यह सारा विश्व ही राधामय हो गया है ?'

प्रासादे सा पथि व सा पृष्टतः सा पुरः सा पर्यञ्जे सा दिशि दिशि च सा ति द्वियोगातुरस्य । हं हो चेतः प्रकृतिरपरा नाम्ति ते कापि ,सा सा सा सा सा लगित सकले कोऽयमद्वैतवादः ॥-—ग्रमस्शतक

१. मथुरादास कायस्य के पूर्ववर्ती महाकवि श्रमहक ने यही वात पहले लिख दी है —

प्रेम की कितनी उज्ज्वल और उत्कृष्ट व्यञ्जना है। प्रेमी को चारा संवार प्रेमिकामय दिखाई पड़ रहा है।

हृष्ण महुर मिण्निपुर व्विन को दूर है ही सुनकर वितर्कपूर्वक श्रनुमान कर रहे हैं—

> वांसन्तीमधुपानमत्तमधुपव्यानः किमुज्जून्भते किं वा हंसकदम्बक्जितमिदं दृरात्समुत्सपेति। श्रां ज्ञातं मणिनृपुरव्यनिरयं महल्लमायाः रक्तदं दृश्यन्ते हि दिशस्तदङ्गकरुचा हेमाम्बुसिक्ता इव॥१

> > --वृषमा० द्यं०, रा६

"क्या यह वास्ती इसुमों के मकरन्द्रकारों का पान किए हुए मतवाले भीरों का गुझन है ? अथवा यह हंसों का कल कूडन दूर से चला आ रहा है ? हाँ, अब समसा, यह नेरी प्रिया के मिश-नूपुरों की स्वष्ट व्यनि ही है, क्योंकि उसकी (गीराझी रावा की) अंग-कान्ति से दिशाएँ सुनहते चल में सींची हुई-सी दिखाई पड़ने लगी हैं।"

इस प्रकार हम देखते हैं कि 'हृषमानुला' एक उत्तम नाटिका है और उसकी गीतियाँ अपनी सहल शोभा से मिरिडत हैं। किन कहीं भी पांडित्य-प्रदर्शन के चक्कर में नहीं पड़ा है। इसकी गीतियों का आत्वादन साधारण पाठक भी बिना किसी प्रकार की कठिनाई के कर सकते हैं। यह नाटिका सम्मवतः गीतगोनिन्दकार के पश्चात् लिखी गई है।

#### प्रहसनों की गीतियाँ

टंस्हत-साहित्य के गन्मीर प्रत्यों में भी हास्य-विनोट एवं ब्वंग्य की सामग्री स्थान-स्थान पर मिलती है, तथापि रूपक के एक विशिष्ट प्रकार 'प्रहसन' की भी रचना प्राचीन काल से होती छा रही है। उपलब्ध प्रहसनों में युलकेशी द्वितीय तथा हर्जवर्षन का समझालीन (६००-६५० है०) पल्लव-नरेग्र

१ मिलाइए--

नाचि ग्रचानक ही चठे, विनु पावस वन-नोर। जानित हीं नन्दित करी, इहि विसि नन्दिक्सेर॥

<sup>—ि</sup>हिहारी-सतसई,

महेन्द्र विक्रम का रचित 'मत्तविलास' सबसे प्राचीन है। प्रहसन एकांकी होता है, किन्तु यह त्राद्यन्त हास्य रस से त्रापूर्ण रहता है। कापालिक, बौद्ध त्रौर पाशुपत त्रादि तत्कालीन साम्प्रदायों की स्थिति का बड़ा ही मनोरञ्जक चित्रण इसमे मिलता है। इसकी एक गीति देखें—

पेया सुरा प्रियतमामुखमीत्तितव्यं श्राह्यः स्वभावललितो विकृतश्च वेषः । येनेद्मीदृशमदृश्यत मोत्त्वर्त्म दीर्घायुरस्तु भगवान् स पिनाकपाणिः ॥

--मत्तविलास ७

"मदिरा-पान करना चाहिए, त्रियतमा का मुख देखना चाहिए ग्रौर स्वभाव-सुन्दर विकृत वेश धारण करना चाहिए। इस प्रकार रहन-सहन का उपदेश देकर जिसने मोज्ञ का मार्ग दिखाया वे भगवान दीर्घायु हो।" 'लटकमेलक' प्रहसन की गीतियाँ

कविराज शंखधर ने अत्यन्त लोकप्रिय प्रहसन 'लटकमेलक' की रचना १२ वी शती में की । ये कान्यकुञ्जेश्वर गोविन्दचन्द्र के सभाकवि थे । इसका प्रथम उल्लेख 'शार्ड्झधरपद्धित' के दो श्लोंको मे पाया जाता है श्लोर इधर आकर किवराज विश्वनाथ ने सङ्कीर्ण प्रहसन के उदाहरण-स्वरूप इसका नामोल्लेख किया है तथा हास्य के उदाहरण मे एक श्लोक देकर कह दिया है ''अस्य लटकमेलक ममृतिषु पिनपोपो इप्टब्यः ।'' 'लटकमेलक' का अर्थ

र्भ्रश्यद्राजतकुम्भविश्रमवरः शीताशुरम्युद्यतः । हंसीयत्यमलाम्युजीयति लसङ्कित्डीरपिराडीयति

स्फारस्फाटिक कुण्डलीयति दिशामानन्दकन्दोयमि ॥
—सुभापित सुघा०. २, निशाकर-रमणीयता, ६७

२. वृत्तं बहुना घृष्टानां नङ्कोर्णं केचिद्रचिरे । तत्पुनभवति द्वचङ्कमथवैकाङ्कानिर्मितम् ॥ यथा लटकमेकलादिः ।

<sup>—</sup>माहित्यदर्पण, परि० ६।२६७ ॥ ३. देखिए, 'साहित्यदर्पण', परि० ३, का० २१६ का उदाहरण ।

है, 'धूर्तसम्मेलन'। यह प्रहसन दो ख्रङ्कों में है। इसमें कौल मतावलम्बी शाक्त, दिगम्बर जैन, बौद्ध, मूर्ख वैद्य, प्रन्य-चुम्बी पिएडत ख्रादि ढोंगियों का वड़ा ही हास्योत्पादक ख्रीर मनोरञ्जक चित्र खींचा गया है। ख्रसामाजिक सामाजिकों के भ्रष्टाचार का वड़े ही चुलबुले ढंग से भएडाफोड़ किया गया है। गद्य के साथ ही इसकी गीतियाँ भी हॅसी की पिचकारियाँ हैं। देखिए कवि ने किस उद्देश्य में इस प्रहसन की रचना की—

चित्रं चरित्रं स्खलितव्रतानां शीलाकरः शङ्कधरस्तनोति । विद्वज्जनानां विनयानुवर्ती धात्रीपवित्रीकरणः कवीन्द्रः ॥

—प्रस्ता॰, ७

श्रर्थात् विविध रूपधारी ढोंगी धार्मिकों के विचित्र चरित्र का उद्घाटन करने के लिए इसकी रचना हुई । महाराज गोविन्दचन्द्र का गुणगान भी प्रस्तावना में किव ने मुक्त कएठ से किया है। इसकी कितपय हास्य रसपूर्ण गीतियाँ पांद्ए—

वामागमाचारविदां वरिष्ठः परापकार-व्यसनैकनिष्ठः। श्रयं स वेदार्थपथप्रतीपः सभासितः कौलकुलप्रदीपः॥

-लटक॰, ऋं० १।१३

'वाममार्ग के छाचारज्ञों में श्रेष्ठ, दूसरों के एक मात्र छपकार में लीन छौर वेदार्थ पथ के विपरीत चलने वाला, कौल मार्गावलम्बी यही सभासिल है।''

भ्रष्टकौल का कितना सुन्दर परिचय दिया गया है। इसी प्रकार वैद्यराज जन्तुकेतु की रतौंघी की दवा देखिए—

श्रर्कज्ञीरं वटशीरं स्नुहीज्ञीरं तथैव च। श्रद्भनं तिलमात्रेण पर्वतोऽभि न दृश्यते॥

---अं० शरह

"मदार का दूध, वरगद का दूध और स्तुही का दूध मिलाकर अञ्जन बनावे । उस अञ्जन का तिलभर अंश ओंख में लगा लेने पर सामने खड़ा पर्वत भी न दिखाई देगा।"

प्रसिद्ध दार्शनिक महामहोपाध्याय पुद्घटिमश्र का भी परिचय लीजिए-

गुरोर्गिरः पञ्चदिनान्युपास्य वेदान्तशास्त्राणि दिनत्रयञ्च । श्रमी समाद्यातवितर्कवादाः

समागताः पुङ्कटमिश्रपादाः ॥ १

—लटक०, ऋं० २।१४

"उन्ही पुद्धटिमिश्र के श्री चरण यहाँ श्रा पहुँचे हैं, जिन्होंने प्रभाकर मीमांसा को पाँच दिनों मे, वेदान्त शास्त्र को तीन दिनों में घोख डाला तथा पूरे न्याय शास्त्र को सुँघनी बनाकर सूँघ लिया है।"

सभासित नामक शाक्त दिगम्बर जैन के साथ दन्तुरा नाम्नी वेश्या कुट्टनी का विवाह कराया गया है। एक चतुर्वेदी ब्राह्मण ब्राकर विवाह सम्पन्न कराता है। गलितयौवना कुट्टनी को देखकर चतुर्वेद परिहासपूर्वक कहता है—

स्तनौ प्रचित्ततावस्या विमर्दार्तावधोमुखौ। विशुष्कस्य नितम्बस्य वार्ता कर्तुामवोद्यतौ॥

—वही, श्रं० २।३३

"मर्दन से व्याकुल होकर इसके दोनों स्तन नीचे मुँह लटकाए मानो सूखे हुए इसके नितम्ब से बाते करने को तैयार होकर चल पड़े हैं।"

कितना सुन्दर हास्य एक गांलतयोवना कामोग्मत्ता कुलटा को लेकर सुष्ट हुआ है और उत्प्रेत्ता ने उसमे जान डाल दी है। इस प्रकार पूरा प्रहसन अपने नाम को यथार्थ सिद्ध करने में पूर्णतया समर्थ है। पात्रों आंर पात्रियों के नाम भी हास्योत्पादन में समर्थ सहायक का काम करते हैं। इसमें कतिपय श्रङ्गार रस-परक गीतियाँ वडी सुन्दर हैं। जन्तुकेतु नामक नीम हकीम चरक के मत को इस प्रकार सुनाते हैं—

यस्य कस्य तरोम् लं येन केनापि पेपयेत्। यस्मे कस्मे प्रदातव्यं यद्वा तद्वा भिन्यति॥

—वहीं, छं० ११०३

श्चर्यात् जिम किमी पेड की जड़, जिस किसी वस्तु के साथ पीमकर किसी भी रोगी को दे दो, कुछ न कुछ फल होगा ही।

१. साहित्य दर्पण, परिच्छेद ३, का० २१६ के तिए दृष्टान्तस्वरूप उद्धृत ।

#### 'रससद्न' भाण की गीतियाँ

इस भागा के कर्ता का नाम युवराज है। युवराज किव दित्त्ग्ण भारत के केरल प्रान्त के कोटिलिङ्गपुर नामक प्रसिद्ध नगर के निवासी थे। अपने प्रस्तुत भागा में इन्होंने केवल इतना ही परिचय दिया है। इनका वंश क्या था श्रीर ये किस समय हुए थे, इसका कुछ भी पता नहीं है। ये सभी शास्त्रो श्रीर काव्य-रचना में निष्णात थे और इनके समय में इनकी किवता बड़े चाव से सुनी जाती थी। अपनी विद्वत्ता और काव्य की प्रशंसा इन्होंने स्वयं बड़े गर्व से की है। इनके रचे इतने ग्रन्थ कहे जाते हैं—

१. त्रिपुरदहनचरित, २. देवदेवेश्वराष्टक, ३. मुरिरपुस्तोत्र, ४. रस-सदन भार्ग, ५. रामचरित, ६. श्रीपादसप्तक, ७. सदाशिवी, ८. सुधानन्द-लहरी श्रीर ९. हेत्वाभासोदाहरणश्लोक।

इस भागा में श्रंगार रस की ऋच्छी गीतियाँ हैं। कतिपय गीतियाँ सुनिए-

२. शास्त्रेषुशाततमशास्त्रसमापि बुद्धिः
कान्देषु नन्यनितनाधिकसौकुमारी ।
यस्यास्य तामरसलास्यरसा च वाणी
हर्षः न कस्य कुरुते युवराज एपः ॥

---ग्रन्थकर्ताकी प्रशस्ति, १२

श्रिप पुरुकृतरीढं पिएडतंमन्यमूढै—

र्मम तु सुकृतिरत्नं हन्त गृह्णन्ति सन्तः।
श्रवगणितमवद्यैर्द्व्ररैरप्ययाप्याः

किमनसकमृसालं राजहंसास्त्यजन्ति ॥ - वही १३

**व**याकृत्यादिसमस्तशास्त्रसमुदायाम्मोधिकुम्भीसुतः

काव्यालड कृतिनाटकोद्धसुकृतौ काव्यास्य सत्यं समः।

पुरायः परिडतराजराजिगजताकुम्भाद्रिसम्भेदने दम्भोलिर्युवराजकोविदमिणुर्वर्वित सर्वोपिर

१. प्रयते केरलदेशे प्रथितं राराष्टि कोटिलिङ्गपुरम् ।श्रीमान्युवराजाख्यस्तत्रास्ते दीर्घदिशिमुकुटमिणः ॥ —नान्द्री १

चोक्त्यनते विहंगा दिशि दिशि निजनीडद्रुमाग्ने निपण्णा दोध्यनते वहन्तास्तुहिनजलकणान्क्रन्दगन्धं वहन्तः। लोल्यनते तिमस्रं दिनकरिकरणश्रेणयः शोणशोभा चोभूयन्ते क्रमेण प्रकटिततनयः शैलगेहे द्रमाद्याः॥

-रससदन, १६

प्रातःकालीन प्रकृति की शोभा का वर्णन करता हुआ कवि विट के शब्दों में कहता है, "पत्ती चारों ओर अपने घोंसलेवाले पेड़ के ऊपर कूजन कर रहे हैं। पवन ओस कर्णों और कुन्द की गन्ध को लेकर वृत्तों को कॅपा रहा है। दिनकर की स्वर्णिम किरणे अन्धकार को बीन रही हैं और शैलग्रहों पर वृत्त, लताएँ आदि स्पष्ट रूप से शोभा पा रही हैं।"

प्रकृति का सीधा-सादा किन्तु मनोमोहक चित्र कवि ने वड़ी सहृदयता से उतार दिया है। प्रभात का एक और चित्र लीजिए—

नग्नां वीद्य नभस्थलीं विगलितप्रत्यप्रधाराधर-श्रेणीश्यामलवाससं पतिरसौ रक्तः स्वयं मुख्रति । इत्यन्तिश्चरमाकलय्य निलनी शोकातिरेकादिव व्यादायाम्युजमाननं विलपित व्यालोलभृङ्गारवैः ॥

- रससदन, २२

"श्राकाश को नग्न श्रीर बादल रूपी श्र्यामल वस्त्र को बिखरा हुश्रा देख (प्रभात होने पर श्राकाश के तारे लुत हो गए श्रीर बादल इधर-उधर बिखर गए) मेरा यह पित रक्त उगल रहा है (सूर्य के उदित होने पर श्राकाश में लाली फैल गई है)। इस बात को हृद्य में देर तक सोचकर शोक की बाद से कमिलनी श्रपने कमल-मुख को खोलकर चञ्चल भौरों की गुञ्जन-ध्वनि में मानो बिलाप कर रही है।"

मनुष्य श्रपनी मानसिक परिस्थिति की छाया प्रकृति पर भी देखता है। विट श्रपनी चिन्ता-धारा में श्राकाश से भृतल तक सारे वातावरण को शोकातिरेक में ह्या हुश्रा श्रनुमित करता है। यही किव की महती सहदयता है। रूपक, उत्प्रेचा, श्रनुपास श्रादि श्रलहारों की शोभा का क्या कहना! ऐसी ही श्रलह्कृतियों पर मुग्ध होकर श्राचार्य वामन के मुख से निकल पड़ा था—

"सोन्दर्यमलद्वारः।" —कान्यालद्वारसृत्र, १

क्रियों के सामान्य स्वमान का कृषि में लो क्य एक गीति में उपस्थित क्रिया है, उससे उसके लोक-ज्ञान का पूरा-पूरा परिचय मिलता है। विशिष्ट क्रियों को छोड़कर सामान्यतः नारी की प्रकृति यही है—

स्वार्थानेव निष्णय चेनसि सुद्धः शालेखरोऽयं ससे-लुद्बोपत्यनुवर्दते च पुत्रनं तत्तत्प्रियारायनैः । नो जानाति कर्जाप तस्य तु हितं निष्किष्टकत्वे पुन-स्यक्त्वा तं भक्षेऽन्यमीदशक्ताः शयेल योपाजनः ॥

—रससद्न, ४०

"नार्ध अपने जिस में त्वाधों को हो रखकर बार-बार यह बहुती फिरती है कि यह नेग प्रापेश्वर है और युद्ध के मनीतृक्षत समयोग्युक्त उसकी हैवा करती है। यदि वही पुद्ध बड़ी विष्टू हो गया, तो उसका हित वह सोच तक नहीं सकृती और उसे छोड़कर दूसरे पुद्ध की उपलगा करने लगती हैं।"

नारी के खनाव के इस को छेउन का समर्थन विश्व के सभी महाकृष्टियों ने क्रारम्न से किया कीर लोक-क्ष्यद्वार में भी समान्यतः यही देखा साता है, क्रण्याद तो सर्वद्र ही होते हैं। लोक-बीयन के बीच नहने वाला सन्या कृषि सक्ष के उद्वादन से परास्मृत नहीं होता। स्था की प्रतिया द्वारा वह लोक महत का क्रमिलायी होता है। स्था पर पर्य खालकर या स्था की बहुता से बब्दाकर माहकता और रङ्गान करूमा के लोकों में विचरने वाला कि लोक महल की सावना नहीं कर सक्ता। रमरी की मनोक कोमा का चित्रण करता हुक्षा कि कहता है—

स्यानं नास्ति चरो नास्ति नास्ति प्रार्थयिता नरः ।
 तेन नारद नारीर्ण सर्वेत्वमृद्वायते ॥
 मृत्या० मुद्या०, नारीगहेराा, १२

मती बद्धी नीतिहास्त्रीनपूछी विद्यान् कृतीनो युदा बाता कर्षेत्रसः समृद्धीवस्यः स्युक्तास्त्रीचागुतः । स्वप्राछाधिकविस्ता स्वदित्या स्नेहेन संतातिता तं कान्तं प्रविहाद सैव युवती जारं पाँठ वाष्ट्यति ॥—वही, ७३ पादाम्भोरुहमन्द-मन्दवसुधाविन्यासलीलाचल— दे,र्द्ग्रेडाञ्चलविरलथांशुकमुद्धः प्रत्यत्तवत्तोरुहम् । यातायातविधायि वाहुलतिकाभूषामणत्कारितं यातं मत्तमदावलेन्द्रमधुरं सृते सुदं चेतसि ॥ —रससदन, ५२

'मेरी प्रियतमा श्रपने चरण-कमल धरती पर मन्द-मन्द गित से रखती हुई चली जा रही है। मदगित के कारण उसकी साडी का श्रञ्जल भुजा के नीचे सरक श्राया है श्रोर उसके उरोज प्रत्यच्च हो रहे हैं। उसकी बाहुलता के श्रागे-पीछे चलने से श्राभूपणों से भङ्कार उठ रही है। इस प्रकार मच चाल से चलतो हुई प्रियतमा चित्त मे श्रानन्द की लहरी उत्पन्न कर रही है।"

नारी का नखशिख महाकवि ने एक ही गीति में बड़ी उत्तमता से श्रिष्कित किया है। रमणी के रमणीयत्व की सार्थकता जिन श्रद्धों द्वारा मानी जाती है उनका वर्णन भी लिलत है—

पूर्णेन्दुप्रतिमानमाननिवं नेत्रे स्वतश्चञ्चले
गण्डो दर्पणखण्डनत्सुविमलो विम्वप्रकाशोऽधरः।
वज्ञोजो मण्डिककुम्भरुचिरो श्रोणी भृशं विम्तृता
पादो परलवकोमलो मृगदृशः सर्वं मनोमोहनम्॥'
—वही, २२७

"यह मुख पृ्णिमा के चन्द्रमा का प्रतिमान है. श्राखें श्रपने श्राप (सहज ही) चञ्चल हैं, क्षोल-प्रान्त द्षेण की भाँति निर्मल श्रीर छायाग्राही हैं, श्रधर विम्वफल के सहश श्रक्ण कान्तिधारी हैं, उरीज मिण्मिय स्वर्ण-कलशा-से मनोहर श्रीर नितम्ब-फलक वड़ा ही चौड़ा है। पैर पल्लववत् कोमल हैं। श्रीर सच तो यह है कि इस मृगनयनी का सब कुछ मनोमुखकर है।"

श्यामात्वज्ञं चिकतहरिणीप्रेचणे दृष्टिपातं गण्डच्छायां शशिनी शिखिना बर्हमारेषु नेशान् । जत्तरयामि प्रतनुषु नदीवीचिषु भ्रूबिलासान् हर्ग्तेकस्यं क्वचिदिष न ते भीरु सादृश्यमस्ति ॥—उत्तरमेघ, ४६

मिलाइए महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध गीति से जिसमें यच ने अपनी प्रियतमा के अङ्गो का परिचय इस प्रकार दिया है—

किव ने एक ऐसी गीति भी दी है जिसमें सङ्गीत-तत्त्व श्रिधिक है श्रीर शब्दों की भंकार हृदय को नचा देती है। सुन्दरी को देखकर नायक सहर्ष कह उठता है—

धवलकुसुमधारिणी मृदुलहसितकारिणी विशद्विमलहारिणी विविधलसितहारिणी। तरुणहृद्यहारिणी मद्दनजलधितारिणी विपुलजघनधारिणी द्विरदमधुरचारिणी।।

-वही, २३३

भाव स्पष्ट है। पूरे भाग को देलकर किन के कौशल श्रौर उसको ऊँची प्रतिभा की प्रशंसा करनी पड़ती है। यह एक उत्तम रचना है। गीतियों की दृष्टि से इसका स्थान ऊँचा है। श्रम्त में किन ने महाकिनयों की नाणी को श्रमरत्व प्रदान करने की भगवती कालिका से प्रार्थना की है, जो किन की सचाई का प्रमाण है।

# 'शृंगारसर्वस्व' भाण की गीतियाँ

भाणों की रचना महाकिव वररुचि से मिलने लगती है। उनकी 'उभया-भिसारिका' के अनन्तर महाकिव स्टूडक का 'पद्मप्राम्टतक' का नाम मिलता है, जो आजकल मिलता ही नहीं, किन्तु उसके कितपय छुन्द 'काव्यानुशासन' आदि ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। 'धूर्तविटसंवाद' की रचना ईश्वरदत्त नामा किव ने की थी, जिसका उल्लेख भोजदेव के 'श्रंगारप्रकाश' में है। यह ११ वीं शती के पूर्व की रचना है। किववर नल्ला-रचित 'श्रंगारसर्वस्व' सत्रहवीं शती के आसपास रचा गया है। ये बालचन्द्र दीच्चित के पुत्र कीशिक गोत्रीय ब्राह्मण चोल देश के कुम्भधोण नगर के निवासी थे। इन्होने 'सुमद्रा-परिण्य' नामक नाटक भी रचा है। 'अद्वैतमक्षरो' और उसकी 'परिमला' नामनी व्याख्या भी इन्हों की लिखी मिलती है। इसकी प्रस्तावना के आरम्भ में सूत्रधार का कथन देखिए—

''सूत्रधारः—( सप्रश्रयमञ्जलिं' वद्घ्वा )

१. यह 'प्रश्रय' शब्द ग्राज ग्रनेक हिन्दी के लेखकों द्वारा 'ग्राश्रय' के ग्रर्थ मे प्रयुक्त हो रहा है। ऐसे ही ग्रनेक शब्द मनमाने ग्रर्थ मे प्रयुक्त किए जा रहे है। बिद्वज्जनों का कर्तव्य है कि ऐसे लेखकों को सचेत करें। — लेखक

वितन्यन्यत्कोणं विशिखमिचरादेव भगवा— ननङ्गः केनापि त्रिभुवनमजय्यं विजयते। यदालोको यूनामपहरित चेतांसि मस्रणः स वस्तन्यादन्यादशसुखमपाङ्गो सृगदृशाम्॥

---प्रस्तावना, ४

"सूत्रधार — ( सविनय हाथ जोडकर )

भगवान् कामदेव जिसके कोण को वाण बनाकर क्षा भर में ही किसी श्रान्य द्वारा श्राजेय त्रिभुवन को विजित कर लेते हैं और जिसका कोमल प्रकाश युवकों के चित्त को हर लेता है, वही मृगनैनियों का नेत्र-कटाक् हमारे हार्दिक श्रुंगार-मुख को विस्तृत करे।"

प्रभात का वर्णन करता हुआ कवि कहता है—
गच्छत्यस्तनितम्बमम्बरमपाकुर्वन्करेश्चन्द्रमाः
संगच्छन्त इव प्रियेस्तत इतो निष्क्रम्य चक्राङ्गनाः।
प्रच्छन्नाः कुलटा विटान् विजहति प्रायिश्वयामात्यया—
अत्तःं जागर्णोन वारवनिता निद्रातुमुखुञ्जते॥—वही, २१

"चन्द्रमा श्रपनी किरणो से श्राकाश को छोडकर श्रस्ताचल में प्रवेश कर रहा है (चन्द्रमा रातभर श्रपनी भेयसी के साथ विलास करके उसके नितम्ब के बस्त को हटाकर प्रातःकाल होने के कारण श्रलग हट रहा है), इधर (धरती पर) चकवियाँ उड-उड़कर चकवों से मिलने लगी हैं। रात बीतने पर कुलटाएँ छिपकर पर-पुरुषों का साथ छोड रही हैं शौर वेश्याएँ रातभर जागने के कारण श्रव सोने का उपक्रम कर रही हैं।"

विट श्रपनी कामना को प्रकृति-चेत्र में भी प्रतिफलित देखता है। उसे सारे वातावरण में विलास-ही-विलास दृष्टि श्राता है। यह कवि की मनो-वैद्यानिक दृष्टि का परिचायक है। दूसरी श्रोर भगवान सूर्य को देखिए—

> पूर्वज्माधरशिखाशिखराधिक्छो लाजारसारुणवपुर्भगवान्दिनेशः। प्राचीमुखस्य परिकर्मविशेषलिप्सोः काश्मीरपद्वतिलक्षियमातनोति॥

"उद्याचल के शिखर पर चढ़ा हुआ लाजा रह के समान अरुण कान्तिवाला मगवान दुर्व पूर्व दिशालपी नाथिका के दुख पर केसर द्वारा विवकार्ग कर रहा है।"

श्रङ्गार रस्परक गीतियाँ भी वड़ी ही मनोहारिणी हैं, देखिए— विद्युल्लतेय नवविद्रुमविल्लकेव

र्च्योरस्तेव रत्ननच्छेत्रिमपुत्रिकेव । मार्चेव पृष्पवनुषो नम पुरुचमून्ना केषा परिस्टुरित केतकपत्रगोरी॥

—शङ्गारसर्वस्य, २६

'विद्या की तता के समान, नई विद्रुमवर्त्का सर्गाक्षी, चांडनी-सी, रत्नों से निर्मित क्षत्रिम पुतली लैसी छोर कामदेव की माया के सहस्य वह केतकी के दल-सी गीरकान्ति वाली कीन मुन्द्री मेरे अनन्त पुग्यों के फल-स्वरूप मेरे समझ प्रकृट हो गई है ?"

किय ने नारी ग्रांश के वैशिष्टक पर्व्यान के लिए जितने उपमान ला उपस्थित किए हैं, दे तह के ६६ अपनी अलग-अलग विशेषता प्रकट करते हैं। केवल यों ही उपमानों की माला नहीं जोड़ दी गई है। 'कामदेश की माया' उपमान अपनी अकथनीय शोमा में अद्वितीय है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक कलह की विगर्हरा करते हुए किय ने इसके कुपरिकाम की और इड़ा ही मार्मिक सक्केत किया है—

> वलयनिकरं भग्नं यालेग्द्यु-संहति-सुन्दरं करतलगते पात्रे कृत्वा वदन्यरुपं वचः । कपिरिव नवां मालां वालां सवाष्पविलोचना-मयमभिपतन्कृत्वो वृत्वो वलाव्सुक्षपीत ॥

> > —शङ्गारसर्वस्य, ४५

"वृज्ञ के चाँद के लोडे-से कंक्या ट्रंट गए, उन्हें हाथ के वर्तन में रखें कटोर वार्त कहता हुआ यह कुछ बृद्ध रोती हुई तक्यी की उसी प्रकार बताद् सीच रहा है जैसे कोई बन्दर नई माला को खींचकर तोड़ रहा हो।" उपमा वा सीन्दर्य और प्रभाव कम प्रशंसनीय नहीं है। इन मायों को देखने में एक बात राउ हो लाती है कि शुङ्कार-साहित्य पर वात्त्यायन के कामसूत्रों का प्रभाव कार्यक नय में पड़ चका था। संमोग के विविध आनक्षतिक अंग और प्रवाद लाना महान् किव-र्क्स हो गया था। उत्तरोत्तर किवता का व्यापक चेत्र जो नारी-नखिशिख मे ही त्रा सिमटा, उसका कारण था किव के साथ कामशास्त्र की पूर्णज्ञान-प्राप्ति की ग्रानिवार्य शर्त। साथ ही साथ ग्रन्य किवयों द्वारा काव्य के ग्रन्य पत्त भी समद्व होते रहे।

कपर संस्कृत के प्रमुख रूपको का उल्लेख किया गया है। उनके घ्रतिरिक्त ग्राजतक रचे गये सैकडो रूपकों की रचना काल-क्रम से हुई है, जिनमें कितने ही ग्राज मिलते भी नहीं। उनका उल्लेख विभिन्न ग्रन्थों में मिलता है । मिल्लकामारुत, कौमुदीमित्रानन्द, प्रवुद्धरौहिणेय, चन्द्र, छलितराम, कन्दर्भकेलि, रैवतमदिनका, शृङ्गारतिलक, विलासवती, देवीमहारेव, बालिवध, मायाकापालिक, कनकावती-माधव, राधविवास, जानकीराधव, वालचरित, कुलपत्यङ्क, पुष्पमाला, प्रभावती, ययातिविजय, कृत्यारावण, राघवाभ्युदय, सौगन्धिकाहरण, समुद्रमथन, चन्द्र कला, वध्यशिला ह्यादि रूपको की रचना ने संस्कृत-साहित्य को समृद्ध किया है। इनको गीतियाँ भिन्न-भिन्न लच्च ए-प्रन्थों में मिलती है। संस्कृत भाषा श्रीर साहित्य के पडन-पाठन के सातत्य का इनसे पता चलता है। इस सुदीर्घ कालाविध में संस्कृत-साहित्य का सर्जन कभी रुका नहीं। वह सिन्धु के समान श्रपनी मर्यादा के भीतर सदा ही तर्राङ्गत होता रहा । श्रन्य भाषाएँ वनती, विगड़ती और तिरोहित होती रही किन्तु संस्कृत अविक्रत रूप मे अपनी ग्रमरता को समेटे रही ग्रौर इस श्रमरत्त्र के कारण वह सदा गुवती रही, वृद्धत्व उसके निकट नहीं ग्रा सका । ग्राज भी श्रव्य तथा दृश्य दोनों ही प्रकार के काव्य अक्रियत गति से लिखे जा रहे हैं और लिखे जाते रहेंगे। अब हम गीतियों का विकास स्तुति गरक काव्यों में देखेंगे।

# रतुतिपरक गीतियाँ

भगवचरणारविन्द मे ग्रात्मसमर्पण भारत की प्रथम विशेषता है। प्रार्थना की परम्परा वैदिक काल से ही यहाँ चली आ रही है। जब से दिल्ला भारत में उपासना वा भक्ति का प्रावल्य हुन्ना, तब से स्तुतिपरक काव्य की सृष्टि विविध मनः स्थितियों के ब्राधार पर वेग से होने लगीं। ये स्तुतियाँ न केंबल संस्कृत भापा में अपितु लोक भापाओं में भी धइल्ले से लिखी जाने लगीं। इन स्तुतियों का सम्बन्ध धर्म से ही रहा है, धर्म वह जो समय सृष्टि के लिए मङ्गलविधायक है, न केवल व्यष्टि के लिए अपित समिष्ट के लिए भी । भारत में त्रागे चल कर ब्रनेक धार्मिक सम्प्रदायों की सृष्टि होती गई। भगवान् की विभिन्न विभृतियों के पृथक्-पृथक् नामकरण किए गए श्रौर रुचि एवं प्रवृत्ति के अनुकूल विभृति विशेष को प्रधानता दी जाने लगी। शिव, विष्णु, चएडी, सूर्य, वुद्ध, जिन ग्रादि प्रमुख भगवत्-स्वरूपों की भिन्न-भिन्न महारमा श्रौर परिडत कवियों ने स्तुतियाँ लिखीं। ये स्तुतियाँ भक्तो ने भाव-सिक्त गद्गद कंड से गाई हैं, ऋतः इनमें संगीत की माधुरी ऐसी है जो हृदय को स्वतः भावविभोर कर देती है। इनमे भक्त जीव की ससीमता, श्रल्पज्ञता, दीनता श्रोर दयनीयता का तथा श्रपने इष्टदेव की श्रसोमता, सर्वज्ञता, उदारता ख्रौर दयालुता का खुले हृदय से गान करता है। परिडत भक्तों ने इन स्तुति-गीतियो मे रस-माधुरी के साथ-साथ पूर्ण पाणिडत्य का चमत्कार भी दिखाया है। वेद में इन्द्र, श्राग्न, रुद्र, मरुत्, सविता, उपा श्रादि की स्तुतियाँ पर्यात भिलती हैं, जिनका संचित्त उल्लेख पहले किया जा चुका है। यहाँ हम लोकिक संस्कृत की स्तुति-गीतियों की चर्चा करेगे।

#### 'शिवमहिस्नस्तोत्र' की गीतियाँ

'शिवमहिम्नस्तोत्र' की रचना किसी पुष्पदन्त नामक महाकवि ने की है। हिनका ठीक ठीक समय अब तक ज्ञात नहीं हो सका है। कविराज राजशेखर

१. श्रीपुष्यदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेख किल्विषहरेख हरप्रियेख। कर्ण्डस्थितेन पिठतेन समाहितेन सुप्रीिखतो भवति भूतपितमेहेशः।।

<sup>—</sup>शिवमहिम्मस्तोत्र (फलश्रुति)

ने इस स्तोत्र की एक गीति 'काव्य मीमांसा' में उद्धृत की है, श्रुतः नवम शतक के उत्तरार्क से पूर्व इनका समय होना चाहिए । यह स्तोत्र भाव श्रौर पाण्डित्य दोनों ही दृष्टियों से श्रद्धितीय है। पूरा स्तोत्र शिखरिणी वृत्त में है, स्तोत्र के श्रुन्त में कतिषय छुन्द जोड दिए गए हैं, जिनमें शिव की महत्ता के प्रतिपादन के साथ इसकी फलश्रुति दी गई है श्रौर इसके रचिता पुष्पदन्त का यत्किञ्चित् परिचय भी दे दिया गया है। यह श्रंश उनके किसी शिष्य द्वारा लिखा प्रतीत होता है। किन्तु स्तोत्र-पाठ में इसका भी पाठ विधान है। मैने इसकी एक ऐसी टीका देखी है जिसमें विद्वान् टीकाकार ने गीतियों का श्रुप्थ शिव श्रौर विष्णु दोनों ही पन्नों में घटित किया है। इससे श्राचार्य पुष्पदन्त की श्रसाधारण विद्वत्ता के साथ उनके रचना-विपयक महान् श्रम का भी परिचय मिलता है। उसकी दो-एक गीतियाँ देखिए—

> त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णविमिति श्रभिन्नो प्रस्थाने परिमद्मदः पथ्यमिति च । रुचीनां वैचित्र्याद्य कुटिलनानापथ जुपां नृणामेकोगम्यस्त्यमिस पयसामर्णव इव ॥

> > --शिवमहिन्न, ७ ।

श्चर्यात्, वेदत्रयी, सांख्य, योग, पाशुपत, वैष्ण्य श्चादि मत रुचि-विचित्रतः के कारण् ईर्वर प्राप्ति के लिए भिन्न-भिन्न पर्थों का प्रह्ण् श्रेयस्कर वताते हैं, किन्तु वे सारे पथ उसी प्रकार तुम्हीं तक भिन्न-भिन्न मतावलिम्बयों को ले जाते हैं जिस प्रकार भिन्न-भिन्न निर्देशों की जल-प्रणालियों जल को समुद्र ही तक ले जाती हैं। इस प्रकार किये ने शिव का ब्रह्मत्व प्रतिपादित किया है श्लौर नाना प्रकार के मतों से श्वमत का श्रविरोध भी दिखाया है। भगवान् शिव का व्यापकत्व श्रपनी मनोमुग्धकारिणी प्रतिभा से किये ने श्रत्यन्त उदात्तता से चित्रित किया है। पश्चाद्वर्ती श्लाचायों ने श्रपने-श्रपने इष्टदेव के स्वरूपाद्धन के लिए इसी महाकवि का श्रमुकरण् किया है, देखिए—

वियद्व्यापी तारागणगुणितफेनोद्गमरुचि. प्रवाहो वारां यः प्रयत्तचुदृष्टः शिरसि ते।

१. ' किमीहः कि कायः स यलु किमुपायस्त्रि मुवन """

<sup>—</sup>काव्य मीमांसा, श्रध्याय ८, पृ० ११६ पर उद्घृत ( हरिदास-संस्कृत-प्रन्यमाला को प्रति )

जगद्वीपाकारं जलिघवलयं तेन इतिम—
त्यनेनैबोन्नेयं धृतमिहम दिव्यंतव वपुः ॥
— शिवमिहम्न०, ५७॥

"भगवान शिव के शिर पर श्राकाश-स्थित जल का विशाल प्रवाह जल-विन्दु सदश प्रतीत होता है श्रौर श्राकाश में परिन्यास तारे उस जल-प्रवाह के फेन से प्रतीत होते हैं। जिस सिन्धु के बीच घिरा हुश्रा संसार एक द्वीप-सा प्रतीत होता है, उसी को जिन्होंने श्रपने हाथ का कंकरण बना लिया है। बस इतने से ही उस विश्वव्यापी सदाशिव के दिव्य शरीर की परिकल्पना की जा सकती है।"

एक गीति में किंव ने त्रिपुर-सहार का बड़ा ही मर्मस्पर्शी विराट् चित्र प्रस्तुत किया है, इस रूपक की महती कल्पना महाकिंव की भावना का साज्ञा-रकृत स्वरूप है—

> रथः त्तोग्री यन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्राकी रथचरणपाणिः शर इति । दिधत्तोस्ते कोऽयं त्रिपुतृणमाडम्बर्राविध— विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः ॥

> > —शिवमहिम्र०, १८

''भगवान् सदाशिव ने लोक-शत्रु त्रिपुर के संहार के लिए पृथ्वी को रथ, इन्द्र को सारथी, हिमालय को धनुप, सूर्य ग्रौर चन्द्र को रथ के पहिए ग्रौर विष्णु को बाण बनाया ग्रौर इस प्रकार साधनयुक्त होकर त्रिपुर को भस्म कर खाला । यह सब विधान तो केवल दिखाने के लिए था, वास्तव में विधेयो के साथ कींडा करनेवाली भगवान् की बुद्धि कभी परतन्त्र नहीं रहती ( भगवान शिव विना किसी प्रकार के साधन के ही जो चाहे कर सकते हैं )।''

विष्णु ने महती तपस्या द्वारा श्रपनी एक श्रॉख को भी कमल के स्थान पर श्राहुति देने को उद्युक्त होकर शिव की श्रनुकम्पा द्वारा विश्व-रज्ञ का पद प्राप्त किया । ब्रह्मा शिव के द्वारा किस प्रकार दण्डित हुए श्रमर्यादित कार्य करके । इस प्रकार महाकवि ने सदाशिव के सगुण श्रोर निर्गुण दोनों रूपो का वड़ा प्रभावशाली निरूपण किया है। रतुतिपरक गीतियों में इस स्तोत्र का सर्वोच्च स्थान है, इसमे सन्देह नहीं।

# 'शिवताण्डव' की गीतियाँ

यदि जनश्रुति को मान्यता प्रदान की जाय तो 'शिवताएडव' को स्तुति-परक गीतियों में सब से प्राचीन मानना पडेगा। इसे रावण-रचित कहा श्रीर माना जाता है। स्तोत्र के श्रन्त में यह श्लोक मिलता है—

पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं
यः शम्भुपूजनमिदं पठित प्रदोषे ।
तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां
लक्षीं सदैव सुमुखी प्रद्राति शम्भुः ॥ —फल्रश्रुति

इसमें 'शिवताएडव' को 'दशवक्त्रगीत' कहा गया 'है। कहा जाता है कि रावण इसका पाठ करके अपने मुण्ड काटकर अग्नि में हवन कर देता था। रावण एक विख्यात वेदज्ञ पिएडत था, उसने वेदों पर भाष्य लिखा था श्रीर उसका पांडित्य अद्वितीय था। इन गीतियों का कत्तां अवश्य ही अद्भुत प्रतिभा का किव था। इन गीतियों की रचना 'नागराज' नामक वृत्त में हुई है। भाव, भाषा, पदवन्ध आदि के विचार से यह अत्यन्त लिलत स्तुतिपरक गीतिकाव्य है। इसकी कित्यय गीतियाँ निदर्शनार्थ दी जा रही हैं—

जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामिणप्रभा-कदम्बद्धंकुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे। मदान्धितन्धुरासुरत्वगुत्तरीयमेदुरे मनोविनोद्मद्भुतं विभर्तु भूतभर्ति।।

--शिवताग्डव०, ४

१. वहत्तरजसे विश्वोत्पत्ती भवाय नमो नमः । प्रवलतममे तत्संहारे हराय नमो नमः ॥ जनमुखकृते सत्त्वाद्रिवती मृटाय नमो नमः । प्रमहितादे निस्त्रैगुएये शिवाय नमो नमः ॥

<sup>—</sup>शिवमहिम्न०, ३० 1

"विसकी जदाओं से लियटे हुए समें भी फणाओं पर स्थित मिण्यों भी प्रभा का एख दिख्युओं के सुखों पर कुड्कुन के चूर्ण का देव-सा कर दिया करता है और विसने मदान्य गज्ञासुर के चर्म का नीलाम उत्तरीय शरीर पर धारण कर रखा है, उस स्तनाथ ( श्रव्हिल विश्व का पालन करनेवाते ) मगवान् शिव के स्वरूप में श्रद्सुत मनोविनोद प्राप्त करों।"

"इन्हादि समस्त देवों के शिगेनुकुटों के फूलो की मकरन्द-राशि में जिनका चरण-पीट रॅग टटा करता है (देवगण दिनके चरणों की बन्दमा इदना मुक्कर करते हैं कि उनके मुकुटी पर सकाए गए फूलों के मकरन्द टनके पाद-र्गट पर वरस पढ़ते हैं), श्रोर चिनका च्या-जूट शेपनाग की माला में वैंदा हुशा है, वे ही चन्द्रशेखर चिरकाल के लिए हमारी श्रीवृद्धि करते रहे।"

श्रावित ह्रष्टांडनायक भगवान् शिव का सगुण रूप कवि ने इतनी श्राह्मीयता श्रीर मनेश्योग में श्रीवित किया है कि उसका हृदय शिवनय हो गया प्रतीत होता है। इन स्तुति गोतों में शिव का सगुण रूप श्रीर उनके कार्यों का ही पुनः पुनः वर्णन मिलता है। इन्हें विशेष श्राकर्षक बनाने के लिए कवि ने मावगत चमत्कार लाने का भरपूर प्रयास किया है। इसके नाथ ही भगवान् की समर्वाशना का भी महस्वपूर्ण वर्णन देवर उनकी परमात्मता का विद्यापूर्ण प्रतिगठन किया गया है।

एक ही गीति में कवि ने उनके खरूप और अनेक कार्यों का वड़ी ही लित रेजी में उल्लेख किया है। उंस्कृत भाषा की न उनकले वाले भी इसके मंगीतटच्य ने प्रभावित हुए विना नहीं रहते—

 <sup>&#</sup>x27;चक्रोरवन्युकेखरः' एवा का प्रयोग व्यातव्य है। नागराज वृत्त के निर्वाह के साय-ही-साथ राज्य मी कितना लित और अर्थगर्म हो टा है। —लेखक

प्रफुल्लनीलपङ्कजप्रभञ्जकालिमप्रभा-वली निक्रण्ठकन्द्लीक्विप्रबद्धकन्धरम् । स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिद् सखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भुजे ॥

-शिवताग्डव०, ६

'खिले हुए नील कमल को काली कान्ति जिनकी ग्रीवा में शोभित हैं (पुराणानुसार शिव ने हालाहल विप को पीकर उसे ग्रपने गले में ही स्थान दे दिया, उस विप के कारण शिव जी का गला श्यामवर्णी प्रतीत होता हैं), जो कामदेव ग्रीर त्रिपुर देख के सहारक हैं, जो ससार का संहार करने वाले ग्रीर दक्त प्रजापति के यज्ञ को नष्ट करने वाले हैं जिन्होंने गजासुर ग्रीर ग्रन्थ-कासुर का संहार कर दिया ग्रीर ग्राधिक कहाँ तक कहे जो यमराज का भी ग्रन्त करने वाले हैं उन्हों देवाधिदेव महादेव शिव की मैं उपासना कर रहा हूँ।''

इस ताराडव में कुल पन्द्रह गीतियाँ है, फलश्रुति को भी मिलाकर सोलह | शिव-भक्तों में इस स्तीत्र का सर्वाधिक प्रचार है। श्रपनी संगीतात्म-कता के कारण यह ग्रीर भी लोक-प्रिय हो उठा है।

## 'सूर्यशतक' की गीतियाँ

'स्विंशतक' के प्रणेता महाकि मयूर हैं। मानतुङ्गान्वार्य ने 'भक्तामर' नामक स्तोत्र की टीका के श्रारम्भ में लिखा है कि ये उन्जयिनी में वृद्धमांज-राज के सभाकि श्रीर वाणभट्ट के श्वशुर थे। श्रान्वार्य मेरुतुङ्ग-विरिन्तत 'प्रवन्ध-चिन्तामणि' में भी ये भोजराज के ही सभाषिडत कहे गए हैं किन्तु उसमें वाणभट्ट मयूर के वहनोई (भिगनीपित ) कहे गए हैं। महाकि राज-रोखर ने कहा है—

श्रहो प्रभावो वाग्देव्या यन्मातङ्गदिवाकरः । श्रीहर्पस्याभवत्सभ्यः समो वाणमयूरयोः ॥—शाङ्ग<sup>६</sup>घरपद्वति

इन बातों से इतना तो स्पष्ट ही है कि मयूर बाग्रभट के समकालीन बे अर्थात् ये मानवीं शती ईन्बी के पूर्वार्घ भाग में हुए थे। इस एक अन्थ के अतिरिक्त अन्य कोई भी इनका अन्य अद्यावधि देखने में नहीं आया। हाँ, इनके कितप्य फुटक्ल पद्य भी सुभाषित आदि सग्रह-अन्थों में मिलते हैं। महाकिवियों में इन्हें पारम्भ ही से ऊँचा स्थान मिलता आया है। राजशेखर कैसे बहुम,पाबिद् महाकिब ने खुले हद्य से इनकी प्रशंगा इस प्रकार की है— द्र्पं कविभुजङ्गानां गता श्रवणगोचरम् । विपविद्येव मादृरी मावृरी वाङ् निकृन्तति ॥ —सृक्तिमुक्तावलि

"महाकवि मयूर की कविता मायूरी विषविद्या ( सर्व का विष उदारने का मन्त्र ) के समान जब कवि-सुजड़ों को मुनाई पड़ती है तब उनका सारा दर्ष सूर-सूर हो जाता है।"

इघर श्राकर महाकवि चयदेव ने इन्हें कविता-कामिनी का कर्णपूर कहा ई-यस्याश्चोरः चिकुरनिकरः कर्णपूरो मयूरो । —प्रसन्नराघव, प्रस्तावना

कहते हैं कि इस महाकांव का किसी कारणवश कुछ रोग हो गया या श्रीर उसी के निवारणार्थ इन्होंने 'स्वंशतक' की रचना की थी श्रीर ये रोग मुक्त हो गए थे। इस प्रन्थ पर लिखी गई तीन प्राचीन टीकाएँ हैं, टीकाकार हैं. वल्लभदेव, मधुस्द्रन श्रीर त्रिभुवनपाल। यज्ञेश्वर शास्त्री की लिखी नवोन टीका भी मिलती है। मधुस्द्रन की लिखी टीका मिलतीं नहीं। 'स्वंशतक' की गीतियाँ व्यन्यालोक, काव्यप्रकाश श्रादि श्रालङ्कार-प्रन्थों में उपलब्ध होती हैं। कदियय गीतियाँ देखें—

गन्धवैर्गेद्यपद्यव्यतिकरितवचोहृद्यमातोद्यवाद्ये-राद्येयो नारदाद्येमु निभिरभिनुतो वेद्वेद्येविभिद्य । श्रासाद्यापद्यते यं पुनरिष च जगद्योवनं सद्य उद्य-न्नुहथोतो द्योनितद्योद्यतु दिवसकृतोऽसाववद्यानि वोऽद्य ॥ —सूर्यशतक, ३६

"भगवान् सूर्य का वह प्रकाश आप लोगों के पापों को नष्ट करे, जो समग्र अन्तरित्त को बोतित कर रहा है, जिनका गुण-गान गन्धर्व आर नारदादि आद्य ऋृषि गद्य-पद्य-मिश्रित वाणी तथा आतोच वाच यन्त्रों [ आतोच वाजे चार प्रकार के हंग्ते हैं, तत (बीगा आदि), वितत (धन, कांस्यताल आदि), धन (सुरज आदि) और सुंघर (बंशी आदि)] द्वारा जिसका मनोहारी गुण-गान किया करते हैं और जिसे पाकर सारा मंसार योजन को प्राप्त करता है।"

चक्री चक्रारपंक्ति हरिर्राप् च हरीन्यूर्जिटियू ध्वजान्ता-नर्च नच्चनाया-रुणमपि वरुणः क्रूवरायं कुवेर ! रंहः संघ. सुराणां जगदुपकृतये नित्ययुक्तस्य यस्य स्तौति प्रीतिप्रसन्नोऽन्वहमहिमरुचेः सोऽवतात्स्यन्दनो वः॥' —सूर्य०, ७१

"मगवान सूर्य का वह रथ छाप लोगों की रत्ता करे जो लोकोपकार के निमित्त नित्य जुता रहता है, जिसके पहिए की छर-पित्त (पहिए की बीच में लगी हुई छाडा लकड़ियाँ) की स्तुति विष्णु, घोड़ों की इन्द्र, ध्वजान्तों की इद्र, धुरी की चन्द्र, सारथी अरुण की वरुण, जुए के छाग्रभाग की कुवेर श्रीर वेग की देवगण प्रसन्नतापूर्वक प्रतिदिन किया करते हैं।"

इस गीति की रचना किय ने अनुप्रास के मोह से की है, न कि पुराणों वा इतिहास-ग्रन्थों के प्रामाण्य पर, इसीलिए प्रकाशकार ने इसमें 'असिद्धि विरोध' रूप अनुप्रास-दोप दिखाया है। हिन्दी के कित्य परवर्ती कियों ने भी इस प्रकार का अनुप्रास-मोह दिखलाया है। इस प्रकार की किवताओं में चमत्कृति का ही प्राधान्य होता है, भाव वा रस का नहीं। मयूर ने ग्रपने काव्य में पांडित्य-प्रदर्शन ग्रधिक किया है, इसीलिए इसमें काव्यों पयुक्त सुकुमार पदावली का अभाव पाया जाता है। ग्राचार्य कुन्तक ने कटोर वा श्रुतिकट वणों के प्रयोग को दोपयुक्त कहते हुए इनके एक पद्य को उद्धृत किया है। ग्रीतियों का प्रधान गुण उसकी रस-पेशलता और भावात्मकता है. यदि भावक गीतियों को पढ़ वा सुनकर भावविभोर नहीं हुआ, रस-धारा में प्रवाहित नहीं हुआ तो उन्हें गीति नाम से पुकारना ही अपनी नीरसता का परिचय देना है। मयूर की बहुत-सी गीतियों अत्यन्त उच्च कोटि की भी हैं और उन्हें उक्तम काव्य कहा जा सकता है। देखिए—

नो कल्पापायवायोरद्यरयद्लत्हमाधरस्यापि गम्या, गाढोद्गीर्णोङ्ज्वलश्रीरह्नि न रहिता नो तमः कज्जलेन ।

१. वाच्यप्रकाश, उल्लाम १० में प्रसिद्धि के श्रभाव रूप श्रनुप्रास-दोष के लिए टद्धृत, टदा० ५८०।

२. वही ।

३. देखिए. बक्रोवितजीवित, उन्मेप २, उदाहरण २१।

४. देखिए, काव्यप्रकाश, उल्लास ७, उदा० ३०१।

प्राप्तोत्पत्तिः पतङ्गान्न पुनरूपगता मोपमुप्णत्विपो वो, वर्तिः सैवान्यरूपा सुखयतु निखिलद्वीपदीपस्य दीप्तिः ॥ —सूर्य०, २३

"जम्नू श्रादि समस्त द्वीपों के दीप-स्वरूप ( प्रकाशक ) भगवान् सूर्य की वह दीसि श्राप लोगों को श्रानन्दित करे, जो श्रोर दीपकों की र्वात्तयों से भिन्न रूपवाली है, क्योंकि यह बत्ती कल्पान्तकारिणी उस वायु से भी नहीं बुभती जो श्रापने प्रचएड वेग से पर्वतों को भी विदीर्ण कर देती है ( श्रान्य दीपक सामान्य वायु के भौके से भी बुभ जाते हैं ). जो दिन में भी उज्ज्वल प्रकाश को घनीभृत रूप में उद्गीर्ण वरती रहती है ( श्रान्य दीपक दिन में निष्यभ हो जाते हैं ), जो श्रान्यकार रूप कजल से शूत्य है ( श्रान्य दीपों से कज्जल उत्पन्न होता है ), जो पतज्ज ( सूर्य ) से उत्पन्न होती है किन्तु पतज्ज ( दीपक पर उड़ने वाला कीड़ा ) से बुभती नहीं ( साधारण दीप को पतज्ज बुभा देते हैं )।"

भगवान् सूर्य की दीप्ति का यह दर्शन ग्रत्यन्त प्रभावपूर्ण एवं काव्यात्मक है। व्यतिरेक ग्रलंकार का कितना सुन्दर निदर्शन है। ग्राचार्य ग्रानन्दवर्धन ने श्लेपरिहत साय्य मात्र पर प्रतिष्ठित गीतिगत व्यतिरेकालङ्कार की चारता की प्रशंखा की है।

द्त्तानन्दाः प्रजानां समुचितसमयाकृष्टसृष्टेः पयोभिः
पूर्वाह्णे विप्रकीर्णा दिशि दिशि विरमत्यिह्न संहारभाजः ।
दीप्तांशोर्दीर्घदुःखप्रभवभवभयोदन्बदुत्तारनावो
गावो वः पावनानां परमपरिमितां प्रीतिमुत्पादयन्तु ॥

- सूर्य०, ६

ध्विनकार ने श्लेपहीन व्यितरेक श्रलङ्कार के लिए इस गीति को उद्धृत करके कहा है—

<sup>&</sup>quot;ग्रत्रहि साम्यप्रपञ्चप्रतिपादनं विनैव व्यतिरेको दिशतः । नात्र श्लेपमात्रा-च्चारुत्वनिष्पत्तिरस्तीति श्लेपस्य व्यतिरेकाङ्गत्वेनैव विविचतत्वान्न स्वतोऽलङ्कार-तेऽत्यपि न वाच्यम् । यत एवंविधे विपये साम्यमात्रादिष सुप्रतिपादिताच्चारुत्वं दृश्यत एव ।

<sup>—</sup>ध्वन्यालोक, उद्योत २, कारिका १९

२. ध्वन्यालोक, उद्योत २, कारिका २१ में 'शब्दशक्युद्भव ध्वनि' के लिए उद्धृत।

वे सूर्य की किरणे ग्राप लोगों के हृदयों में उत्कृष्ट ग्रौर ग्रिपित सुख उत्पन्न करें जो गायों के समान समुचित समय पर दूध के समान जल को खींच कर फिर उसे बरसा कर लोक को ग्रानन्द प्रदान करती हैं (गाये भी दिन भर दूध का संग्रह करती ग्रौर सायंकाल उसे देकर पालक को ग्रानन्दित करती हैं। जो दिन के पूर्व भाग में ग्रार्थात् पातःकाल दिशाग्रों में फैल जाती (गाएँ भी चरने के लिए सवेरे छूटती हैं) तथा दिन के ग्रन्त होने पर एकत्र हो जाती हैं ग्रौर जो लम्बे दुःखों के उत्पत्ति-स्थान संसार के भय रूपी समुद्र से पार करने के लिए नौका-स्वरूप हैं (ग्रागमों के ग्रनुसार गाएँ संसार-समुद्र से लोक को पार पहुँचाती हैं)।

इस गीति में रलेप शब्दनिष्ठ नहीं है, अपित वह आवित रूप में उपिश्यत होता है। अतः यहाँ रलेप से अनुस्वानसिन्न संलद्यकम व्यग्य है और शुद्ध ध्विन का विपय है। इसी को दिखाने के लिए ध्विनकार ने शब्दशक्त्युद्भव ध्विन का स्वरूप समक्षाते हुए कहा है—

> अान्तिप्त एवालङ्कारः शब्दशक्त्या प्रकाशते । यत्मित्रनुक्तः शब्देन शब्दशक्त्युद्भवो हि सः ॥ —ध्वन्यालोक, उद्योतर, कारिका २१

#### 'चण्डीशतक' की गीतियाँ

वाण के पूर्वज सोन नद के तटवर्ती प्रीतिकृट नामक नगर में निवास करते थे। इनके पूर्वज प्राचीन काल से विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। इनका गोत्र वास्त्यायन था। इनके पिता का नाम चित्रभान था छौर वे भी छपने समय के प्रकारह विद्वान् थे। जब बाग् बच्चे थे तभी इनके माता-पिता का देहाव-सान हो गया। पेतृक सम्पत्ति की प्रचुरता के कारण बाग् एक छाबारा लड़के हुए। उन्होंने छपना प्रारम्भिक जीवन छुमक्कडपने में विताया किन्तु देशाटन का परिगाम इतना छावश्य हुछा कि इन्होंने प्रभृत मात्रा मे छानुभव मित्रत विद्या। उस समय इनके विच्छंखल जीवन छार फक्कडपन की लोग खिल्ली उदाया करते थे। सहमा इनके हुनीम की चर्चा महाराज हप्वधन के कारों तक पहुंची छोर वहाँ ये छुलाए गए। महाराज ने पहले इनके प्रति उपेद्धा छोर तिरसार का भाव ही दिखलाया किन्तु इनकी प्रकारड विद्वत्ता का परिचय पाकर इन्हें छापना मित्र बना लिया। उसके छानन्तर बहुन दिनो तक थे उनकी सभा को छालकृत करते रहे, किर छापने घर लीट छाए।

इनकी प्रथम रचना 'हर्पचरित' हैं, विसमें इन्होंने अपना परिचय भी दिया है। किन्तु उसमें अपने विवाह और पुत्रों के विषय में कुछ भी नहीं कहा है। वनश्रुति के अनुसार महाराज हर्ष के सभा-कवि मयूरभट्ट की बहिन से इनका विवाह हुआ था। इनकी अपूर्ण 'काद्म्बरी' की पूर्ति इनके प्रतिभा-शाली पुत्र पुलिन्द भट्ट ने की। वे आरम्भ में ही लिखते हैं—

याते दिवं पितिर नद्वचसंव सार्ध विच्छेदमाप भुवि यस्तु कथाप्रवन्धः। दुःखं सतां तद्वममाप्तिऋतं विलोक्य प्रारब्ध एव च मया न कवित्वदुर्पान्॥

– कार्म्वरी, उत्तरार्घ, १

श्चर्यात् पिता जी के श्चर्य काव्य-प्रनय से रसिकों को दुःखी देखकर ही मैंने इसकी पूर्ति में हाथ लगाया, सज्जन इसे मेरा कवित्य-टर्प नहीं समक्तेंगे।

#### 'चण्डीशतक' की रचना का कारण

जनश्रुति कहती है कि एक दिन की बात है कि बाग की पत्नी इनसे रुष्ट होकर मान कर बैठी थी। प्रभात की रमगीय बेला आ पहुँची थी, किन्तु तिस पर भी उसका मान ट्या नहीं था। महाकिय ने सोचा कि एक सुन्दर कालोप-युक्त किवता सुनाकर उसका मान खिएडत करूँ। उन्होंने नृतन गीति रचते हुए उसे सुनाना आरम्भ किया —

> "गतप्राया रात्रिः क्वशतनु शशी शीर्यत इव प्रदीपोऽयं निद्रावशमुपगतो घूर्णत इव । प्रणामान्तो मानस्त्यजसि न तथापि क्रुधमहो !\_\_\_\_

ये गीति के तीन चरण ही सुना पाए थे कि इनके साले महाक्रवि मयूर-भट्ट इनके यहाँ ग्रा पहुँचे । उन्होंने बाल की गीति के तीनों चरण सुने थे ग्रीर पहुँचते पहुँचते चतुर्थ चरण की पृति उन्होंने इस प्रकार कर सुनाई—

"कुचप्रत्यासत्त्या हृद्यमपि ते चिष्ड कठिनम्।"

१. केवलोऽपि स्फुरन् वाणः करोति विमदान्कवीन् ।
 कि पुनः वल्दसन्वानः पुलिन्त्रकृतसिन्निवः ॥
 —ितलकमञ्जरो ( वनपाल-रिचत )

मयूर के मुँह से ऐसी बात सुनकर बाए कुद्ध हो उठे और उन्हें कुष्ठी हो जाने का शाप दे डाला । मयूर ने भी इन्हें शाप दे दिया । अन्त मे शाप से मुक्त होने के लिए बाए ने 'चएडीशतक' की और मयूर ने 'स्प्रशतक' की (जिसकी चर्चा पीछे हो चुकी है) रचना की । परिएामस्बरूप दोनो ही शाप मुक्त हो गए।

#### वाण की प्रशस्तियाँ

प्राचीन स्किन जाने कब से चली थ्रा रही है— वाणोच्छिष्ट जगत्सर्वम्।

सारा संसार वाण का न्ठा है (कोई वस्तु वची नहीं जहाँ वाण की किव-दृष्टि न पहुँची हो )। गोवर्धनाचार्थ ने तो बाण को सरस्वती का अवतार ही माना है। वे कहते हैं—

> जाता शिखरिडनी प्राग्यथा शिखरडी तथाऽवगच्छामि ।

प्रागलभ्यमधिकमाप्तुं वाणी

वाणो वभूवेति॥

— त्रायोसप्तरातो, प्रन्थारम्भन्नज्या ३७

श्चर्यात् वाण के रूप में वाणी श्चौर भी श्चिषक प्रगत्नम हो गई ('वाणी' के 'व' का 'वाण' के 'व' में परिण्त होना भी प्रगत्मता को द्योतित करता है )।

इधर महाकिव जयदेव ने वागा को किवता-कामिनों के हृदय में प्रतिष्ठित 'पञ्जवागा' की संज्ञा दे दी —

यस्यारचोरः चिकुरनिकुरः कर्णपूरो मयूरो
भासो हास कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः।
हर्षो हर्षो हृद्यवसितः पद्भवाणस्तु वाण्
केपां नैपा कथय कविताकामिनी कोतुकाय॥
—प्रसन्नराघव, प्रस्तावना

कहने का ताल्पर्य यह कि वाण सर्वविद्वजन-मान्य उचकोटि के मृहानि हैं। उपर्युक्त प्रत्यों के अतिरिक्त 'पार्वतीपरिण्य' नामक नाटक परिचय डितक' नलचम्पू भी इनके नाम से मिलते हैं। किन्तु विद्वानेथे उनकी को दूसरों की रचना निद्ध किया है। इनके 'चरडीशतक' की एक गीति वहाँ दी नाती है—

> विद्राखे रुद्रप्टन्द्रं सवितरि तरले वित्रिणि व्यस्तवज्ञे जानाराङ्के राराङ्के विरमति मरुति त्यक्तवैरे कुवेरे । वैक्डण्ठे कुण्टितास्त्रे महिषमतिरुषं पोनुषापन्ननिन्नं निविन्नं विन्नती वः रामयतु दुरितं सृरिमावा सवानी ॥

—चरडीरातक

"नद युद्ध-भूमि में ख्रांतों के पौरत के विक्रों पर जब पाने वाले ख्रत्यन्त कृद्ध महिपानुर के मामने से एकाद्य रह भाग खड़े हुए, सूर्व ठंटा पड़ गया, इन्ह्र का वड़ दूक-दूक हो गया, चन्द्र ख्रत्यन्त मीत हो उठा, मरन की गति वक्ष गई, कुवेर ने हार मान ली, विष्णु का चक्ष कुण्टित हो गया तब उसे ( ख्रमुर को ) निर्वित्र मार डालनेवाली, मावों से मरी हुई भवानी ख्राप लोगों के पाप को नष्ट करें।"

पद्सन्यान कितना सुन्दर श्रीर महुर एवं साभिप्राय है तथा श्रभीष्ट देवी के उत्कर्भ-प्रदर्शन का दंग क्षितना मार्निक है। माण का प्रसन्न प्रवाह अत्यन्त श्राहादक्तक श्रीर प्रसाद गुरा पूरी मात्रा में वर्तमान है। इससे त्यप्ट है कि क्षाद्म्बरीकार गीति-रचना में भी पूर्ण सिद्ध श्रीर समर्थ महाकृषि था।

# शङ्कराचार्य की गीतियाँ

शङ्कर का जन्म मारत के दिल्ण माग में तियत केरल प्रान्त में हुशा था। श्रन्त वय में हो इन्होंने संन्यास प्रहण कर तिया था। इनका समय सातर्जी शती ईस्त्री का उत्तराई माग है। इनका पाण्डित्य सिन्धु-सा गर्मार था। इन्होंने पन्द्रह वर्ष की श्रन्तायु से ही श्रवैदिक बौद्धादि सन्द्रहायों के श्राचायों के पराचित करना श्रारम्भ कर दिया था। सल्यकाल में ही श्रामेतु-हिनाचल इनकी विजय-वैजयनी फहराने लगी। श्रन्य सम्प्रदायों के दिग्ग श्राचार्य इनके जान के दिगन्तव्यामी प्रकार की देखकर दिनान्यों की माँति तमीगहरों में शरण अने लगे। दार्शनिक सगत् में इन्होंने श्रद्धित दर्शन की प्रतिद्धा की। इनकी मान्यता भाषानार के नाम से प्रस्थात है। इनके

र. सरस्वतीक्राज्ञमरण, परि० २।१० में 'वर्षांनुत्रास वेश्विका' के लिए इंद्रुत ।

श्रमाध पाण्डित्य, श्रलौकिक प्रतिभा श्रौर दिन्य ज्ञान के समद्व सारा विश्व नतमस्तक हो गया श्रौर संसार ने इन्हे 'जगद्गुरु' की उपाधि से भूषित किया। वड़े-बड़े कर्मकांडियो श्रौर उपासना-मार्गियो को इनके श्रागे मूक होना पडा।

परमार्थतः ऋदैत के प्रतिष्ठाता होने पर भी व्यवहारतः इन्होंने सगुर्गो-पासना का समर्थन किया है। जिसके प्रमाण-स्वरूप इनके द्वारा विरचित नाना देवी-देवो की स्तुति-गीतियाँ रखी जायंगी। ऋाचार्य शङ्कर के नाम से विरचित स्तुतिगीतियों की सख्या विशाल है, किन्तु उनमे सब की सब गीतियाँ ऋाद्य शङ्कराचार्य-विरचित नहीं हैं। हाँ, उनमे उच कोटि की लिलत गीतियाँ ऋवश्य उनकी ही वाणी का प्रसाद है। इनकी गीतियों की पद-माधुरी, रसात्मकता, ऋर्य-गाम्भीयं ऋौर सहजता ऋपनी प्रासादिकता में ऋनुपम है। सङ्गीतात्मकता इन गितियों का महान् गुण है, जिसमें पाठक भावविभीर हो जाता है। 'ऋानन्दलहरी', 'मोहमुद्गर', 'ऋात्मबोध', 'ऋपराधभञ्जनस्तोत्र', 'यतिपञ्चक' ऋादि इनके रचित स्तोत्र हैं।

# 'सौन्दर्यलहरी' वा 'आनन्दलहरी'

'श्रानन्दलहरी' को कुछ लोग 'सौन्दर्यलहरी' भी कहते हैं। इसमें हम भगवती जगजननो उमा के श्रलौकिक रूप श्रौर उनके विश्वव्यापी प्रभाव का श्रनुपम वर्णन तन्त्रशास्त्र के गम्भीर रहस्यों से गुम्फित पाते हैं। भिन्न-भिन्न देव उन्हीं की कृपा से श्रापने प्रभाव-विस्तार में समर्थ हो पाते हैं। इसकी कतिपय गीतियाँ देखिए—

> धनु.पोष्पं मोर्वी मधुकरमयी पञ्चविशिखा वसन्तः सामन्तो मलयमरुदायोधनरथ.। तथाप्येकः सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपां श्रपाङ्गात्ते लब्ध्वा जगदिदमनङ्गो विजयते॥

—श्रानन्दलहरी, ६

'हे उमा! भौरों की प्रत्यञ्चा से युक्त फूल का धनुप, पाँच वाए, वसन्त सामन्त ग्रीर मलयानिल का युद्ध-रथ लेकर ग्राकेला कामदेव जो सम्पूर्ण विश्व को जीत लेता है, वह तुम्हारी नयन-कोर की कृपा का ही फल है (तुम्हारी कृपा के विना उसमें इतनी शक्ति ही कहाँ है कि वह एक व्यक्ति पर भो विजय प्राप्त कर ले)।" महीं मृलाधारे कमिप मिणपूरे हुतवहं रिथत स्वाधिष्टाने हृदि मरुतमाकाशसुपरि। मनोर्डाप भूमध्ये सकलमिप भित्या कुलपर्थं सहस्रारं पद्मे सह रहिस पत्या विहरिस ॥—श्रानन्द॰,६

"हे त्रिपुरनुन्दरी! तुम मूलाबार में पृथ्वी को, मिण्पूर में अग्नि को, हृदय में मचन् को, ऊपर श्राकाश को, भौंहों के बीच मन को, इस समस्त कुल-पथ को पार करके सहस्रार कमल में अपने पति (भगवान् शिव) के साथ नित्य एकान्त विहार करती रहती हो।"

इस गीति में चगद्गुर ने तन्त्र शास्त्र के पारिभाषिक शब्दों में योग के निगृद तत्त्व को काव्य के परिवेश में अत्यन्त सुन्दरता के साथ बाँच दिया है। आचार्य के अतिरिक्त यह सामर्थ्य भला अन्य किसमें मिल सकती है ?

भगवर्ता त्रिपुरमुन्दर्श के श्रंगी का सौन्दर्भ चित्रित करते हुए उनके केशों का वर्णन करते श्राचार्य कहते हैं—

> धुनोतु व्वान्तं नस्तुलितद्वितन्दीवरद्छं घनं रलच्एां स्निग्धं चिक्तरिनक्तरम्यं तव शिवे। चदीयं सौरभ्यं सहजमुपलब्धुं सुमनसो चसन्त्यस्मिन्मन्ये चलमथनवाटीविटपिनाम्॥

> > श्रानन्द्०, ४३

"हे शिवे ! नील कमलदल का भी तिरस्कार करनेवाली आप की वह घनी, सदम और कोमल केश-राशि हमलोगों के अन्धकार का विनाश करे, लिसकी मुगन्य को सहल ही पात करने के लिए ही मानों नन्दन वन के टहवरों के पूल उसमें निवास कर रहे हों।"

दगद्मिका महामाया के पारमार्थिक स्वरूप को जगद्गुक ने त्रिगुणातीत पग्त्रहा-महिषी कहा है । वे शारदा, रमा श्रीर डमा तीनों से परे हैं—

> निरामाहुर्देवीं दुहिरागृहिणीमानमविदो हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनयाम् । तुरीया कापि त्वं दुर्रावगमनिःसीममहिमा महामाये विश्वं भ्रमयति परत्रह्ममहिपि ॥

> > —ञ्चानन्दः, ६६

"हे महामाया! आगमवेत्ताओं ने ब्रह्मा की पत्नी को वाणी देवी, विष्णु की पत्नी को लद्मी औ शिव की सहचरी को पार्वती कहा है। किन्तु तुम उन तीनों से परे निःसीम महिमावाली कोई और ही हो जो सारे विश्व को नचा रही हो।"

'श्रानन्दलहरी' में कुल १०३ गीतियाँ हैं। १०२ गीतियों की रचना शिखरिणी में तथा श्रन्तिम गीति वसन्ततिलका वृत्त में है।

#### 'मोहसुद्रर' की गीतियाँ

'मोहमुद्गर' की गीतियाँ मायामय विश्व से पृथक् होकर ब्रह्म की श्रोर श्राकृष्ट होने का उपदेश देती हैं। स्वार्थान्य जगत् को त्याग देने पर ही वास्तविक सुख श्रौर शान्ति उपलब्ध हो सकती है, श्रन्यथा श्रन्त में पश्चात्ताप की श्रिम में दु:सह कष्ट श्रौर यातनाएँ फेलनी पडती हैं। देखिये इनमें कितना सच्चा लोकानुभव सङ्कलित है—

> याबद्वित्तोपार्जनशक्तः ताबन्निजपरिवारो रक्तः । तद्मु च जरया जर्जरदेहे वार्ता कोऽपि न पृच्छति गेहे ॥ —मोह॰, ८

सुरमन्दिरतसमूलनिवासः शय्याभूतलमितनं वासः। सर्वपरित्रहभोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः॥ —वही०, १०

इन गीतियों में लोकज्ञान की परिपक्षता इतनी कूट-कूट कर भरी हुई है कि वाणी जैसे सीधे हृदय से अपने आप फूट निकली है। कहीं भी यत्नज पंक्ति देखने में नहीं आती। इसीलिए भावों की अभिव्यक्ति में कहीं भी क्कावट नहीं पाई जाती। शान्त रसपरक ऐसी उत्तम गीतियाँ अन्यत्र नहीं दिखाई पड़तीं। इसमें कुल १७ गीतियाँ हैं और सबकी सब अलौकिक आनन्द से भरी हुई।

#### 'आत्मवोघ'

'त्रात्मवोध' शुद्ध ज्ञानोपदेश है, इसका चेत्र भाव लोक न होकर ज्ञान-लोक है। इसकी गीतियाँ सीधे बुद्धि से बाते करती हैं। जैमे—

> व्यावृत्तेष्विन्द्रियेष्वात्मा व्यापारीवाविवेकिनाम् । दृश्यतेऽभ्रेषु धावत्सु धावित्रव यथा शशी ॥

⊷ञ्चात्मबोध, १८

श्चर्यात् श्रद्धानी नती को चञ्चल इन्द्रियों से दर्क हुई श्चातमा उसी प्रकार व्यापारी-मी प्रतीत होती है जिस प्रकार दोइते हुए बादलों में चन्द्रमा भी दोहता-सा लगता है। इसमें ६७ श्लोक हैं।

## 'अपरायमञ्जन' स्तीत्र

इसमें छुने १७ भीतियाँ हैं। ये भीतियाँ मिक्त रम में पिरपूर्ण हैं। श्रारम्भ में भगवान शिव का नगुएकर-चित्रक, तदनन्तर मनुष्य की माना के उदर में स्थिति, एनः माबामय करता में श्रावित्रकृष्णं कीवनवायन का वर्णन श्रीर शन्त में नमा-बाजना की गई है। भीतियाँ बड़ी वी मम्मेसिंशिणी हैं—

> शान्तं यद्यासनम्थं शशयरमुकुटं पछ्यक्त्रं त्रिनेत्रं शृलं अञ्जक स्वड्गं परशुर्माप वरं दक्तिगांगे वहन्तम् । नागं पाशं च यग्टां उसरकसहितं चाङ्क्शं वासभागे नानावद्वारदीपनं सफटिकमणिनिसं पार्वतीशं भजामि ॥

> > —श्रपगद्य०, १

वन्दं देवसुमापितं सुरत्तं वन्दं जगन्द्यारण् वन्दं पन्नगमृषण् सगवरं वन्दं पश्तास्यतिम्। वन्दं सूर्यराशाङ्क्यहि नवनं वन्दं सुकुन्द्वियं १ वन्दं अक्तजनाश्रयञ्च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्॥

—श्रपरात्रव, २

"शान्त पर्मासन लगाए आसीन चिन भगवान् शिव वे शीश पर चन्द्र दा मुकुट शोभित है, चिनके भँच मुख शोर तीन नेत्र हैं, चिनके दाएँ माग में विज्ञात, दड़, खड़ शीर शेठ फरता है शीर वाएँ माग में नाग, पाश, वरहा

१. 'मुष्टु-विद्या' विशेषण से यह साम्र है कि मनवान् शाक्करावार्य की परि-ष्ट्रत दृष्टि में शिव और विष्णु का क्षत्रिशेष प्रतिष्ठित था। प्राचीन ममी महाकवियों ने इस अविशेष का चन्द्रक्त हृदय से समर्थन विद्या है। गोस्थायी तुलसीवास ने भी पूरे रामवित्त में इस सत्य का समर्थन विद्या है तथा एक स्थान पर साफ्ट शब्दों में राम से कहलवा दिया है— सक्टर्याय सम बीही, सिक्डोडी सम वास।

ते नर छन्डि बलद परि, घोर तरक महै द्यास ॥ —सम्बर्ग्सिमानम्, लङ्काराण्ड

श्रीर डमरू शोभित हैं, जिनके श्रङ्गों पर भिन्न-भिन्न श्रलङ्कार हैं तथा जिनके शरीर की कान्ति स्फटिक मिण के समान है, उनकी मै वन्दना करता हूँ।

"देवों के गुरु उन भगवान् शिव की मै वन्दना करता हूँ जो सारे विश्व के जनक हैं, जिनके शरीर पर सर्प श्राभृपण के समान शोभित हैं, जो मृग को घारण करते हैं ग्रौर जो पशुपित हैं, सूर्य-चन्द्रमा ग्रौर ग्राग्न जिनके तीनों नयन हैं, जो भगवान् विष्णु को ग्रातिशय पिय हैं, जो भक्तजनों के ग्राश्रय-स्थल ग्रौर उन्हें (मनोवांछित ) वर प्रदान करने वाले हैं।"

कहने की आवश्यकता नहीं कि ये गीतियाँ शैव भक्तों के लिए महामन्त्र है और ज्ञान-लोक में पहुँचने के लिए प्रथम सोपान हैं। आजीवन देवाधिदेव की अर्चना मुक्तसङ्ग नहीं की, ध्यान-धारणा-प्राणायाम-प्रत्याहार-युक्त समाधि में लीन होकर सदाशिव का साज्ञात्कार नहीं किया, फिर भी परम कृपालु दयामय शिव के चरणों की शरण में जाने पर सारे अपराध ज्ञम्य हो जायँगे। इस हद विश्वास को लेकर भक्त कहता है—

नग्नो निःसंगशुद्धस्तिगुणविरिहतो ध्वम्तमोहान्धकारो नासाम्रे न्यस्तदृष्टिर्विरहभवगुणैर्नेव दृष्टं कदाचित्। उन्मत्तयावस्थया त्वां विगतकितमलं शङ्करं न स्मरामि चन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव भोः श्रीमहादेव शम्भो॥

—श्रपराधभञ्जन०, १०

"मैंने नग्न श्रौर निःसङ्ग शुद्ध, सत्-रजःतम तीनों गुणों से पृथक् रह कर मोह के श्रन्धकार को नष्ट करके नासिका के श्रग्रभाग में दृष्टि स्थिर करके विरह से उद्भृत गुणों से कभी देखा नहीं श्रौर उन्मत्त दशा में रहता हुश्रा मैं तुम्हें स्मरण भी नहीं करता हूँ। किन्तु हे भगवन्! मेरी श्रग्न से वार-वार प्रार्थना है कि मेरे इस श्रपराध को त्तमा कर दें।"

जिनका सारा शरीर श्रौर पूरा परिवेश निष्कलमप एवं उज्ज्वल है वे ही शिव जी पाप की कालिमा से भक्तों की रज्ञा करके उनके चित्त में पुराय कर्मी की उज्ज्वलता ला सकते हैं—

गात्रं भस्मसितं सितञ्ज हसितं हस्ते कपालं सितं खट्वाङ्गञ्ज सिनं सितश्च वृपभः कर्णे सिते कुण्डले । गङ्गाफेनसितं जटाचयसितं चन्द्रः वितो सूर्घनि सोऽयं सर्वसितो ददातु विभवं पापत्तयं शङ्करः॥

—श्रपराधमञ्जन, १७

इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान् शिव के विभिन्न स्वरूपों की स्तुतियाँ शक्कर ने अत्यन्त मनोनिवेशपूर्वक लिखी हैं, उनके भीतर इनका शुद्ध और लोक-संग्रही हृदय स्पष्ट दृष्टि आता है। इसी प्रकार भगवती अन्नपूर्णों की, विष्णु की, हन्मान् की और अन्यान्य देवी-देवों की स्तुतियाँ प्राञ्जल भाषा में निबद्ध शक्करकृत मिलती हैं। आद्य शक्कर की स्तुतियाँ अंन्य शक्करकृत स्तुतियों से अपना पार्थक्य स्वतः प्रकट कर देती हैं।

#### 'मुकुन्दमाला' की गीतियाँ

'मुकुन्दमाला' के कर्ता आचार्य कुलशेखर त्रिगंकुर के राजा थे। इनका समय दशम शतक था। इसका लिखा स्तोत्र वैष्ण्व स्तोत्रों में श्रेष्ठ माना जाता है। माला में कुछ २२ गीतियाँ है। दिल्ला भारतीय आलवार वैष्ण्वों में इनका स्थान अत्यन्त ऊँचा और महत्त्वपूर्ण है। इन्होंने विष्णु के अपर रूप कृष्ण की प्रमुख रूप से आराधना की है, कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र तो हैं किन्तु राधा-वल्लभ नहीं हैं। इसका तात्पर्य यह कि दिल्ला भारत में राधा की प्रतिष्ठा कृष्णप्रिया के रूप में नहीं हुई थी। वहाँ वृष्ण्वंशप्रदीप का उल्लेख अवश्य है, किन्तु राधा का तो कहीं भी नहीं है। भक्त-शिरोमणि कुलशेखर ने अत्यन्त निरिममानिता से भगवच्चरणों में आत्म-निवेदन करते हुए सब प्रकार से अपने दैन्य का ही उल्लेख किया है। भक्तप्रवर कुलशेखर और यामुनाचार्य द्वारा जिस भक्ति का रसिक्त कएठ से गान किया गया है, वही भक्ति अपने पूर्ण वेग के साथ आगे चलकर उत्तर भारत में फैल गई और उत्तर भारत के भक्तों के करठों से हम जिन रसमयी गीतियों को सुनते

१. वाबू भुवनचन्द्र वासक द्वारा प्रकाशित छौर मुद्रित प्रति मे, जो 'काव्यसंग्रह' भाग २ मे सब्द्वलित है, कुल २२ गीतियाँ हैं। इसका मुद्र ख्या 'शब्द ज्ञान रत्नाकर' प्रेस, कलकत्ता से १८७३ ई० मे हुग्रा था। श्राचार्य बलदेव उपाध्याय ने अपने 'संस्कृतसाहित्य का इतिहास' ग्रन्थ मे 'मुकुन्दमाला' में १४ श्लोक-संख्या वताई है, किन्तु 'काव्यसंग्रह' में दी गई 'मुकुन्दमाला' मे २२ गीतियाँ ही मेरे देखने मे छाई'।

हैं, उनका स्वर भी वही दिच्चिण भारतीय भक्तों का ही है। कितपय गीतियाँ 'मुकुन्दमाला' से यहाँ दी जा रही हैं—

> वन्दे मुकुन्दमरिवन्ददत्तायताच्तं कुन्देन्दुशंखदशनं शिशुगोपवेशम् । इन्द्रादिदेवगण्वन्दितपादपीठं

वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् ॥ — मुकुन्दमाला, १

'कंमलदल के समान दीर्घ नयनो नाले, कुन्द, इन्दु श्रौर शंख के सदृश उज्ज्वल दॉतों वाले, गोप-शिशु का वेश वनाने वाले, वृन्दावन:वासी, वसुदेव के पुत्र उस कृष्ण की मै वन्दना करता हूँ जिनके पाद-पीठ की वन्दना इन्द्रादि देवगण किया करते हैं।"

मक्ति की पहली शर्त है विश्वास । यदि अपने इब्टदेव की श्रलौकिक शक्ति में विश्वास नहीं है तो मनुष्य भक्त नहीं हो सकता । यह विश्वास ही इष्टदेव के प्रति अगाध श्रद्धा को भी जन्म देता है । भक्त-शिरोमणि महा-राज कुलशेखर में हम इष्टदेव के प्रति श्रसीम विश्वास का दर्शन करते हैं। ध्रपने मन को सान्वना देते हुए उसी विश्वास के स्वर में ये कहते हैं—

> मा भैर्मन्दमनो विचिन्त्य बहुधा यामीश्चिरं यातना नैवामी प्रभवन्ति पापरिपवः स्वामी ननु श्रीधरः। स्त्रालस्यं व्यपनीय भक्तिमुल्यं ध्यायस्य नारायणं लोकस्य व्यसनापनोदनकरी दासस्य किन्न च्रमः॥

—मुक्तन्द०, १०।

"हे मेरे पापी मन! इन सब सांसारिक यातनाथ्रों को सोच-सोचकर त् भयाकुल न हो ( कि मुक्ते ये यातनाएँ भोगनी पड़ेंगी ), जब हमारे रक्तक श्रीधर हैं तक ये हमारा कुछ भी विगाड नहीं सकतीं। श्रालस्य को दूर करके भक्ति द्वारा सरलतापूर्वक प्राप्य नारायण का ध्यान करो। वे जब सारे लोकों के दुःखों को दूर करते हैं क्या दास को ज्ञमा प्रदान करके उसका दुःख दूर नहीं करेंगे ? ( श्रवश्य ही दास का दुःख सर्वप्रथम दूर करेंगे )।"

कवि की निश्चला भक्ति का ज्वलन्त उदाहरण उसका एक श्लोक है, जिसमें कि ने ग्रपनी निःस्वार्थ भक्ति का ऐकान्तिक परिचय दिया है। देखिए कि की प्रथम ग्रीर ग्रन्तिम कामना—

# दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तके प्रकामम्। श्रवधीरितशारदारविन्दौ चरणौ ते मरगोऽपि चिन्तयामि।।

—सुकुन्द०, प

"हे मुकुन्द ! चाहे में स्वर्ग में रहूँ या पृथ्वी पर ग्राथवा नरक में ही क्यों न रहूँ, किन्तु हे नरकान्तक ! मेरी ग्रान्तिम कामना यही है कि मरण-काल में ग्रापके शरकालीन कमलोसे चरणो की चिन्ता वरावर करता रहूँ।"

कितनी ऊँची और पवित्र भावना है ! पढ़कर हृदय गढ़गद हो जाता है । यही सच्चे भक्त की मनःस्थिति होती है । इसी पवित्र भावना का परिणाम भारत में भक्ति के विकास के रूप में दिखाई पड़ा और जिसकी छाया में समय भारत ख़ाज भी शान्ति की साँसें ले रहा हैं । ख़ाचार्य यामुन का भी इनके साथ ही भक्ति के प्रसार में प्रमुख योग है ।

#### 'रतोत्ररत' की गीतियाँ

'स्तोत्ररल' की रचना यामुनाचार्य ने की है। ये मद्रास प्रान्त के निवासी थे। इनका समय दसवों शती ईस्त्री है। श्रीवैप्णव मत के संस्थापक रामानुजा-चार्य इन्हीं के शिष्य थे। तामिल भाषा में इनका नाम 'आलवन्दार' था, इस कारण इनके स्तोत्र का नाम 'आलवन्दार-स्तोत्र' भी है। इनके स्तुति-गीतो में काव्य माधुर्य पूर्ण रूपेण भरा हुआ है, भावगत और भाषागत दोनो ही। भक्त के विशुद्ध अन्तः करण से निकले दैन्यपूर्ण उद्गार ही रसपूर्ण स्तोत्र हो गए हैं। एक गीति देखिए—

नवामृतस्यन्दिनि पादपंकजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति । स्थितेऽरिवन्दे मकरन्दिनर्भरे मधुव्रतो नेज्जरसं समीचते ॥ —स्तवरत्न

'हे प्रभो ! अमृतवर्णी आपके चरण-कमल में जिसने अपनी आत्मा को लीन कर दिया है वह भला किसी अन्य वस्तु की कामना कैसे कर सकता है ? जो भारा मकरन्द-कणो से पूर्ण कमल में जा बैठा है, वह क्या कभी ईख के रस की ओर देख सकता है ?''

#### 'शिवस्तोत्रावली' की गीतियाँ

उत्पलदेव काश्मीर के दार्शनिक ब्राचायों में श्रेष्ठ स्थान रखते हैं। त्रिक-दर्शन के प्रतिप्रापकों में ये मूर्घन्य स्थान रखते हैं। इनका समय नवम शती ईस्वी है। इनकी 'शिवस्तोत्रावली' स्तोत्र-साहित्य का शृङ्कार है। इसमें भगवान् शिव के रूप ब्रौर गुणों का बड़ी सहद्वयता से चित्रण ब्रौर वर्णन किया गया है। गीतियों की संख्या २१ है। भगवान् शिव के प्रति ब्रानी ब्रगाघ एवं ऐकान्तिक श्रद्धा तथा निष्ठा व्यक्त करते हुए ये कहते हैं—

> करठकोराविनिविष्टमीश ते कालकृटमिप ने महामृतम्। श्रप्युपात्तममृतं भवद्वपुर्भेदृष्टति यदि मे न रोचते॥ —शिवस्तोत्रावली

"हे ईश ! आपके करठ के भोतर त्थित काटकूट भी नेरे लिए महा-अमृत है, किन्तु यदि आपने पृथक् स्थित अमृत भी मुक्ते मिले तो वह मुक्ते नितान्त ही अविकार है।"

#### 'स्तुतिकुसुमाञ्जलि' की गीतियाँ

'स्तृतिकुसुमाञ्जलि' गीतियो का इतना सुन्दर संग्रह है कि रस, भाव, भाषा, चमत्कार ग्राटि की दृष्टि ते ग्रन्य कोई भी स्तोत्र इनसे उत्तम नहीं कहा जा सकता। इस के रचयिता काश्मीर के महाकवि जगद्धर भट्ट हैं। इन्होंने ग्रन्थ के ग्रन्त मे ग्रपना परिचय दिया है, जिसके ग्रनुसार इनके पितामह का नाम गीरधर था ग्रीर वे ग्रपने समय के विद्वानों में ग्रग्रगर्य थे। उन्होंने यजुर्वेद पर 'वेटविलास' नामक भाष्य लिखा था। इनके पिता का नाम रतन्धर था, जो परम शैव थे ग्रीर वे ग्रच्छे कवि भी थे। भी

पुरा पुरारेः पदवूलिघूसरः, सरस्वती स्वैरिवहारभूरभूत्।
 विशालवंशश्रुतवृत्तिवश्रुतो, विपश्चितां गौरघरः किलाग्रणीः ॥
 —वंशवर्णन. १

श्चनन्तसिद्धान्तपयान्तगामिनः, समस्तशास्त्राणंवपारदृश्वनः ।
श्चलुर्यजुर्नेद्वपदार्थवर्णना, व्यनित यस्याद्भुतिवश्चतं श्रुतम् ॥ — वहो, ३
सुतोऽभवद्रत्नधरः शिरोमणिर्मनीपिणामस्य गृणोवसागरः ।
यमाश्चिताह्वास्तसरस्वतो हरेषरःस्यलं रत्नवरं श्चितां श्चियम् ॥ — वहो, ४
श्चयास्य धीमानृदपादिवादिना वितीर्णमुद्रो वदनेष्वनेकशः ।
उदारसंस्कारमुसार-भारती-पवित्व-त्रवत्नाम्त्रुष्टहो 'जगद्धरः'॥ — वहो, ७

लगढर ने अपने पुत्र यशोधर के लिए 'वालबोधिनी' नामक कातंत्र व्याकरण की एक वृत्ति लिखी थी। इनके दौहित्र की दौहित्री के पुत्र रालानक शिति-क्रिट ने इनकी वृत्ति पर काश्मीर के तत्कालीन-वादशाह हसनशाह (१४७२-१४८५ ई०) के समय टीका लिखी थी। अतः अनुमानतः इनका समय चौदहवीं शती का पूर्वार्द्ध होना चाहिए।

सोलह वर्ष की वय में ही इन्होंने 'स्तुतिकुमुमाञ्चिल' की रचना की थी। इसमें ३८ स्तोत्र तथा १४२६ गीतियाँ हैं। ये परम शेव थे। पिता से शिवन्मिक्त का संस्कार प्राप्त करके इन्होंने सदाशिव की खाराधना में ही अपना जीवन समर्पित कर दिया था। अतः इन्होंने अन्य किसी विषय पर लेखनी नहीं चलाई। कुमुमाञ्चिल भक्ति की स्रोतिस्वनी है। कुरुण रस का इतना सुन्दर परिपाक किसी अन्य स्तुति-काव्य में नहीं मिलता। अलंकारों का निवेश अत्यन्त लिलत दंग से हुआ है। त्रिक-दर्शन के सिद्धान्तों का वर्णन भी अत्यन्त सुन्दरता के साथ स्थान-स्थान पर मिलता है। सहृदय जन इनकी गीतियों पर सदा से सुग्ध और द्रवित होते आए हैं। विद्वजनों को हिंछ में रखकर इन्होंने यमक और रलेप अलंकारों की योजना बढी ही मामिकता के साथ की है किन्तु कहीं भी भावों के सौन्दर्य की चिता नहीं होने पाई है। उस समय इन अलंकारों मे रचना करना ऊँची कितता की कसीटी माना जाता था। अतः अल्यवयस्क महाकवि उसमें भी पूर्ण सफलता प्राप्त करके रहा।

यहाँ इनकी कतिपय गीतियाँ दी नाती हैं—
स्वेरेव यद्यपि गतोऽहमधः कुकृत्यें-

स्तत्रापि नाथ तव नास्म्यवलेपपात्रम्।

हप्तः पशुः पतित यः स्वयमन्धकृपे

नोपेज्ञने तमपि कारुणिको हि लोकः॥

- म्तुतिकुसुमाञ्जलि, स्तोत्र ११।३८

"हे सदाशिव! में यद्यपि अपने ही कुकमों द्वारा नीचे गिर गया हूँ, तथापि वहाँ भी में आपके तिरस्कार एवं उपेक्षा का पात्र नहीं हूँ, क्योंकि यदि कोई पशु अभिमानवश अन्वे कुएँ में गिर काता है तो भी करणा से द्रवित कन उसे वहीं छोड़ नहीं देते। उसे भी अन्वकृप से निकाल उसकी रक्षा करते हैं ( जब सामान्य बनों की कारुणिकता ऐसी होती है तब करुणा के अनन्त सिन्धु आप मला मेरी उपेक्षा किस प्रकार कर सकते हैं!)।" प्रियतमोऽसि मतेर्मम सा पुन—
र्न गुणवत्यिप ते हृदयङ्गमा।
इति महेश भवद्विरहातुरा
भजति कामिप कामकर्दथनाम् ॥ —स्नो०१०।५३

"हे महेश! श्राप मेरी मित के प्रियतम हैं, किन्तु गुगावती होकर भी वह श्रापके हृदय में स्थान न पा सकी । श्रव वह श्रापके विरह में व्याकुल होकर काम के श्रपार श्रत्याचारों को फेल रही है।"

स्त्रपि नाथ जनार्दनस्य विष्णोरिष वैकुण्ठ इति प्रसिद्धिभाजः। स्त्रधिकं सरुपोऽपि चेद्भवत्तो भगिति प्रागभवत्सुदर्शनाप्तिः॥ स्त्रपि सर्वजनाऽविरुद्धयुद्धेरिष तीत्रणस्य परं जित्तकुथोऽपि। न कथं मम साधुनाऽपि यद्वा जगदीशोऽसि विभुः किसुच्यते ते॥

-- १३।३६-४०॥

"हे नाथ! आपने जनार्दन (लोगों को दुःल देने वालें , वैकुएठ (कुिएठत गतिवालें ) नाम से प्रसिद्ध और बड़े ही कोधी (कंस पर कोध करने वालें ) विप्णु को तो प्रसन्न होकर चटपट अपना सुदर्शन (चक और सुन्दर दर्शन) दे डाला, किन्तु सबसे प्रेम रखनेवालें, तीइण बुद्धिवालें और कोध पर विजय कर लेनेवालें इस दास को आप अब भी अपना दर्शन क्यों नहीं देते ? अथवा आप जगदीश्वर हैं, आप से क्या कहा जाय!"

तुहिनवाहिनवानिलजे मनः
सहिस रहिस रज्जयित प्रिया।
न रिसकोरिस कोष्णकुचा तथा
तव गुणानुगुणा नुतिगीर्यथा।। —२८।२५

"हे परमेश्वर ! गुणों में अनुराग रखनेवाली आपकी स्तुति-गीति जितना हृदय को आनन्दित करती है, उतना हेमन्त ऋतु से शोतल पवन चलने के समय उष्णकुचों वाली भिया उल्जासपूर्वक छाती से लगा कर आनन्दित नहीं कर पाती ।'

इस प्रकार हम देखते हैं कि स्तुति-कुसुमाञ्जलि में उत्तमोत्तम रसमयी गीतियों का विशाल भारडार है। उन्तालीस स्तोत्र में १४३६ गीतियाँ हैं। इसमें त्राद्यन्त भक्ति रस (शान्त-रस) का सिन्धु हिलोरे लेता भक्तों के हृद्यां को रस मझ करता रहता है। स्तोत्र-साहित्य में ऐसे अन्थ कम ही देखने में आए।

#### 'कृष्णकणीमृत' की गीतियाँ

'हम्णकण्मित' की रचना लीलाशुक विल्वमङ्गल ठाकुर ने की है। इस ग्रन्थ की रचना दिच्या भारत में हुई थी। कहा जाता है, लीलाशुक दिच्या भारत की इम्प्येवन्वा नदी के किनारे के रहने वाले थे। श्रीधरदास ने 'सदुक्तिकर्णामृत' नामक संग्रह-ग्रन्थ में 'कृष्णकर्णामृत' का १०५ वॉ श्लोक दिया है। 'सदुक्तिकर्णामृत' की रचनाएँ सन् १२०५ मे सङ्गलित की गई थीं। श्रतः 'इष्णकर्णामृत' की रचना वारहवीं शती मे हुई होगी। श्रपने दिच्या-भ्रमण के पश्चात् महाप्रभु चैतन्यदेव वहाँ से दो 'महारल' ले श्राए थे, एक ग्रन्थ था 'ब्रह्ममंहिता' श्रीर दूसरा था यही 'इष्णकर्णामृत'। इस ग्रन्थ को ये लिखवा कर ले श्राए थे। इसका उल्लेख कियान श्रग्रदास ने 'चैतन्य चीरतामृत' में किया है। गौड़ीय वैष्णवो पर इस ग्रन्थ का बहुत बड़ा प्रभाव है। स्वयं चैतन्य देव उसके बहुत बड़े प्रेमी थे।

'कृष्ण कर्णामृत' न केवल कृष्ण-भक्तों की दृष्टि में श्रिपितु काव्य-रिव के लिए भी श्रात्य-त उत्कृष्ट ग्रन्थ है। शब्द-योजना भी उतनी ही मधुर श्रीर लित है, जितने कि भाव मधुर श्रीर श्राह्वादक हैं। किनियय गीतियाँ यहाँ दी जा रही हैं—

यामि त्वचरितामृतानि रसनालेह्यानि धन्यात्मनां ये वा शैशवचापलव्यतिकरा राधावरोधोन्मुखाः। ये वा भावितवेग्गुगीतगतया लीलामुखाम्भोक्हे धारावाहिकया वहन्तु हृद्ये तान्येव तान्येव मे॥

- कृष्णकर्णा०, १०६

१. तवे महाप्रभु भ्राइला कृष्णवेद्या तीरे। नानातीर्थ देखि ताहा देवता मन्दिरे।। वाह्मणसमाज सब वैष्णव चिरत। वैष्णव सकल पड़े कृष्णकर्णामृत ॥ कर्णामृत सुनि, प्रभुर ग्रानन्द हइल। ग्राग्रह करिया पूषि लेखाइया लइल ॥ कर्णामृत सम वस्तु नाहि त्रिभुवने। याहा हइते हय शुद्ध कृष्णप्रेम ज्ञाने॥ सौन्दर्य माधुर्य कृष्णलीलार श्रविष । से जाने ये कर्णामृत पड़े निरविष ॥ —चैतन्य चरितामृत, मध्य, नवम।

"हे कृष्णचन्द्र! तुम्हारे चित्र का जो अप्मृत धन्यात्माओं की रसनाओं द्वारा आस्त्राद्य है, राधा को रोकने के लिए तुम्हारी जो शैशव-सुलभ चेष्टाएँ हैं, वंशी वजाते समय तुम्हारे मुख-कमल पर गीति की गतियों की जो लीला है, वे सब की सब धारावाहिक रूप में मेरे हृदय मे प्रवाहित होती रहें।"

> तेजसेऽस्तु नमो धेनुपालिने लोकपालिने। राधापयोधरोत्सङ्गशायिने शेपशायिने॥—कृष्णकर्णा०,५६

'विशिष्ट रूप में (कुष्ण रूप में) गायों का पालन करनेवाले, किन्तु वास्तविक रूप में सारे लोकों का पालन करनेवाले (विष्णु जगत् का पालन-पोषण करते हैं), विशिष्ट रूप में (कुष्णावतार में) राधा के पयोधरों के ऋड़ में सोनेवाले पर मूलरूप में शेषनाग की शय्या पर शयन करने वाले, है प्रभो! तुम्हारे तेज:स्वरूप को मेरा नमस्कार स्वीकार हो।"

महान् किव ने कितनी सुन्दरता श्रीर कुशलता से विष्णु श्रीर कृष्ण का एकत्व प्रतिपादित किया है श्रीर एक ही गीति के भीतर जिससे कि भोले-भाले भक्तजनों के हृदय में सन्देह के लिए श्रवकाश ही न रह जाय। कृष्ण-भक्त श्रीर रामभक्त महात्माश्रो का यह यत्न वरावर रहा है कि सामान्य जन इन्हें साधारण मनुष्य न समक्त ले। दूसरी विशेषता है, उपर्युक्त दोनों गीतियों मे राधा का उल्लेख है, जिससे प्रतीत होता है कि उस समय भक्त-मण्डली के त्रीच राधा की पूर्ण प्रतिष्ठा हो बुकी थी। इस ग्रन्थ की इन दो गीतियों में ही राधा का नामोल्लेख है।

लित शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित गीति में कितनी सुरुचि के साथ हुआ है कि भाषा का माधुर्य अपनी मनोरमता में चरमोत्कर्प पर पहुँच गया है। द्रष्टव्य है—

> मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरलीमाधुरीधीरनादैः कारं कारं करणविवशं गोक्ठलच्याक्रलत्वम् । श्यामं कामं युवजनमनोमोहनं मोहनाङ्गं

चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लवीवल्लभं नः॥—वही

कितने मधुर शब्दों में किव ने कृष्ण का मनोमोहन रूप ग्रिहित किया है श्रीर फिर उनसे ग्रपने हृदय में बैठने की प्रार्थना की है। इस लोक-मोहन रूप को कौन ग्रपने हृदय-मन्दिर में स्थान देना नहीं चाहेगा।

#### 'स्रभीसहस्र' की गीतियाँ

लच्मीसहस्र के रचियता का नाम वेइटाव्वरि है। ये मद्रास प्रान्त के निवासों थे और श्रीवेष्ण्व सम्पद्राय के भक्त थे। इनका समय १६५० ई० के आसपास है। इन्होंने अंग्रेज़ों के उन दुराचरणों वा वर्णन अत्यन्त चुटली मापा में किया है, जो उन्होंने मद्रास में किए थे। उस पुस्तक का नाम विश्वगुणादर्श चम्पृ' है। उस प्रन्थ से एपष्ट है कि परम भक्त होते हुए भी ये महान् लोकाराधक थे। 'लच्मीसहस्त' इनकी वैर्याक्तक भिक्त और उपासना का उद्गार है तथा चम्पू लोक-जीवन की मइल-कामना से प्रेरित होकर उद्गीर्ण हुआ है। कहते हैं कि 'लच्मीसहस्त' इनकी एक रात की रचना है। किन्तु इतना उत्कृष्ट काव्य यमक और श्लेष की छुटा से मण्डित तथा भिक्त-भावना से आप्लावित एक रात में लिख लेना असाधारण बात है। आद्यन्त विधर से देखें काव्य अपनी सुन्दरता में अन्दर्श है। भगवती लच्मी के नखिर से देखें काव्य अपनी सुन्दरता में अन्दर्श है। भगवती लच्मी के नखिर से देखें काव्य अपनी सुन्दरता में अन्दर्श है। भगवती लच्मी के नखिर से देखें काव्य अपनी सुन्दरता में अन्दर्श है। स्वान प्रेम आदि मावनाओं का चित्रण अद्भुत पारिडत्य के कोड में हुआ है। लच्मी के किट-प्रान्त का वर्णन कितना पारिडत्यपूर्ण हुआ है, देखिए—

परमाद्यु मातरादिमे यदिमं कोपकृताह मध्यसम् ।

श्रमरः किल पामरस्ततः स वभूव स्वयमेव मध्यमः ॥

—लदमीसहस्र

"हे मातः ! इस सृष्टि में आदिकाल से विद्यमान सभी जीवों से आप की किट आदिम है, किन्तु कीपकार अमरिंवह ने जो इसे मध्यम कह डाला , तो इस नितान्त अनुचित कर्म का फल उसे यह मिला कि वह स्वयं ही पामर अर्थात् नीच (या अमर अर्थात् देवता किन्तु देवता-पद से गिरकर वह ) मध्यम लोक अर्थात् मर्ल्यलोक का निवासी हो गया।

िक्ष्यार्थ लद्मी का मध्यम अन्तिम मकार वाले शब्दों में (आदि + म) आदि मकार वाला है, तथापि कोषकार अमर ने उसे मध्य मकार वाला कहा ( मध्य + म )। इसका समुचित फल उने त्वयं ही मिल गया कि वह स्वयं

१. मध्यमं चावलग्नं च मध्योऽस्त्री ही परौ ह्योः।

<sup>—</sup> ग्रमरकोप, काएड २, पंक्ति १२३२

ही मध्य मकार वाला हो गया ('श्रमर' शब्द में मध्य में 'म' है ) श्रौर उसे नीचा देखना पढ़ा।''

#### पण्डितराज की स्तुतिगीतियाँ

पिरिडतरान का जीवन-पिरिचय हम संत्तेप में 'लत्त्र्णप्रन्थों में प्राक्तत गीतियां ' प्रकरण में दे श्राए हैं। इन्होंने पर्याप्त पिरमाण में विभिन्न देवों श्रीर देवियों की स्तुतियां लिखी हैं, जो मुख्य रूप से पाँच लहरियों में हैं श्रीर इन्हें 'लहरीपञ्चक' कहते हैं। इनके नाम हैं—

- (१) करुणालहरी (इसमे भगवान् विष्णु की स्तुति-गीतियाँ हैं),
- (२) गङ्गालहरी वा पीयूपलहरी (गङ्गा जी की स्तुति),
- (३) श्रमृतलहरी (यमुना-स्तुति),
- (४) लद्मीलहरी (लद्मी-स्तुति) श्रीर
- (५) सुधालहरी (सूर्य-स्तुति)।

पिखतराज न केवल शास्त्रों के चूडान्त विद्वान् थे अपित महान् गीतिकार कालिदास ग्रीर भवभूति को कोटि के महाकवि भी थे । इनके काव्य में यथा-र्थतः 'मृद्धीकामधुमाधुरी' है। इनकी लहरियों से कतिपय गीतियाँ यहाँ दी जा रहीं हैं—

कृतज्ञद्रायौघानथ सपदि सन्तप्तमनसः

समुद्धर्तुं सन्ति त्रिभुवनतले तीर्थनिवहाः।

श्रपि प्रायश्चित्तप्रसरणपथातीतचरिता-

त्ररानूरीकर्तु त्वमिव जननि त्वं विजयसे ॥

—पीयूपलहरी

"हे मातः गङ्गे ! छोटे-मोटे पापो को करने के पश्चात् जिनके मन में एक प्रकार का सन्ताप उत्पन्न होता है (कि मैने क्यों ऐसा पाप कर्म किया) वैसे लोगों का उद्धार करने की शक्ति रखनेवाले तीर्थ इस त्रिभुवन में बहुतेरे हैं, किन्तु जिन पापों के प्रायश्चित्त हो ही नहीं सकते ऐसे पापों के करनेवालों को ग्रपनानेवालों तेरे समान ग्राकेली तू ही है।"

इस गीति को पिंडतराज ने भ्रपने 'रसगंगाधर' यन्य के दितीय भ्रानन
में भनन्वय भ्रलङ्कार के लिए उद्धत किया है।

नगेभ्यो यान्तीनां कथय तिटनीनां कतमया
पुराणां संहर्तुः सुरधुनि कपर्दोऽधिरुरुहे ।
कया वा श्रीभर्तुः पदकमलमज्ञालि सिललें—
स्तुलालेशो यस्यां तव जनिन दीयेत कविभिः ॥
—पीयूपलहरी

"है मातः! यह तो बताय्रो कि पर्वतों ते निकलने वाली ऐसी काँन सी नदी है जिसे भगवान् शिव ने अपने सिर पर धारण किया है। अथवा जिसने भगवान् विप्णु के चरण-कमलों को घोया हो। अतः तुमसे लेश मात्र भी तुलना कविजन कर सकें ऐसी नदी है ही कौन-सी? (कोई भी नदी गङ्गा के तुल्य नहीं है)।

इन गीतियों में गङ्गा के प्रति महाकिष की परम भक्ति मुखरित हुई है श्रीर साथ ही साथ चमत्कार का भी पूर्ण श्राभिनिवेश दिखाई पड़ता है। पद-शस्या मधुर, लित श्रीर प्रसाद गुणपूर्ण है।

पिछतराज श्रस्यन्त स्वाभिमानी श्रौर प्रथम कोटि के पिछत थे। जीवन के उत्तरवर्ती काल में इन्हें विपम परिस्थितियों से होड़ लेना पड़ा। किन्तु इन्हें किसी के समझ सुकनेवाली प्रकृति ही नहीं मिली थी। श्रपनी श्रम्तवेंद्ना को होंठों पर लाना ये नहीं चाहते थे। श्रतः उस वेदना को इन्होंने केवल देवी-देवों के समझ ही प्रकारान्तर से प्रकट किया है। भगवती गङ्गा से श्रपना दैन्य श्रात्मिनवेदन के रूप में प्रस्तुत करते हैं—

 <sup>&#</sup>x27;रसगङ्गाघर', ग्रानन द्वितीय में ग्रनन्वयालङ्कार-व्विन के लिए उदृत ।

२. रसगङ्गावर, द्वितीय ग्रानन, ग्रजहत्स्वार्थामूला ध्विन के लिए उद्धृत, पृ० १२१ (पं० मदनमोहन का द्वारा व्याल्यात, चौलम्बा विद्याभवन, चौक, वाराग्यसी द्वारा प्रकाशित प्रति )

"हे देवसरि ! तुमने असंख्य साधारण पापियों का उद्धार किया है और उन्हे तारने में तुम्हें किसी विशेष तैयारी अथवा सावधानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी । अतः मुक्ते भी उन्हीं साधारणों की भाँति शरण में आया समक्त कर वैसी ही असावधान न रहना । मैं असाधारण पापी हूँ, अतः अन शीघ परिकर वाँधो और अपने किरीटस्थ वालचन्द्र (चन्द्र भी पूर्ण युवक नहीं है, वालक का गिर पड़ना स्वाभाविक है ) को फिर सपों से कस लो, क्यों कि यह जगनाथ के (मेरे जैसे प्रथम कोटि के पापी के ) समुद्धार का समय है।"

इनकी स्तुतिपरक एक गीति श्रन्त में देकर इनका उल्लेख यहीं समाप्त करता हूँ। शब्दार्थ का सुन्दर समन्वय यदि देखना हो तो सहृदय विद्रजन कविता-विलासी इनकी काव्य-वाटिका में विचरण करके उसका पर्यवेद्यण करे

स्मृताऽपि तरुणातपं करुणया हरन्ती नृणा—

मभङ्ग रतनुत्विपां वलयिता रातैर्विद्युताम् ।

कितन्दिगिरिनन्दिनीतटसुरहुमालिन्वनी

मदीयमतिचुन्विनी भवतु कापि कादिन्विनी ॥

—रसगङ्गाधर, मङ्गलगीति १

अर्थात् जो मेधमाला स्मरण करते ही (न कि दृष्टि का विषय होने पर)
मनुष्यों के (न कि एक व्यक्ति के) तरुण आतप (दैहिक, दैविक और
भौतिक तामत्रय) को अपनी करुणा से हर लेती है (न कि केवल सामान्य
सूर्य के आतप से बचाती है) और जो नष्ट न होने वाली शरीर की कान्ति
रूपी सैकड़ों त्रिजलियों से घिरी हुई है (सहस्रों गोप-रमणियों से घिरी है)
यसुना के तीर पर स्थित सुरत्र (कदम्बत्र ) का आश्रय लेनेवाली वही
विचित्र मेघमाला मेरी मित (प्रतिभा) का सुम्बन करे (कृष्ण की मञ्जुल
श्यामली मूर्ति सदा स्मरण रह कर मेरी बुद्धि का परिष्कार और प्रतिभा का
विकास करती रहे, यही मेरी एकमात्र कामना है)।

मधुर भावना से ज्ञाप्लावित तथा पांडित्य की मिहमा से मिण्डत छौर कोमल कान्त पदाविलयों से ज्ञलंकृत ऐसी गीतियाँ संस्कृत-साहित्य से हूँ ढने पर स्यात् मिले। स्पष्ट है कि पंडितराज परम वैप्णव थे। 'कच्णालहरी' इसका ज्वलन्त प्रमाण है, ज्ञन्य लहरियाँ भी इसी सत्य को प्रकट करती हैं।

२. इस गीति का माधुर्य गीतगोविन्दकार जयदेव से भिन्न श्रौर मेरे विचार से उससे कही उत्तम है।

#### 'धर्मविदेक' की गीतियाँ

इस प्रत्थ के रचियता महाकवि हलायुव हैं। ये राष्ट्रक्ट वंशीय नरेश कृष्णराल तृतीय के समा-पिएडत थे, लिनका समय ६४० से ६५३ ई० तक है। इनका 'कृष्णिरहस्य' एक प्रसिद्ध शास्त्र काव्य है, जिसमें संस्कृत धातुत्रों के िमन्न-भिन्न ग्रायों तथा समानाल्य शब्दों के भिन्नार्थ भी बड़े पाणिडत्य के साथ दिखाए गए हैं। उदाहरण सबके सब अपने ग्राश्रयदाता को ही लच्य कर प्रस्तृत किए गए हैं। 'धर्माववेक' में कुल रलोक-संख्या २० है। यह एक संग्रह-पुत्तक है। इसमें नीति, धर्म, हास्य, भाग्यवाद ग्रादि विषयों पर किन ने सुन्दर काव्य-रचना की है। इन्हें इम शुद्ध स्तोत्र नहीं कह सकते। शिव ग्रीर विष्णु पर किन की समान ग्रात्था दिखाई पड़ती है। गीतियाँ वडी ही जुटीली ग्रीर व्यंग्यात्मक हैं। दो-एक पर्टे—

कानीनस्य मुनेः स्ववान्धवयय्वैषव्यविष्यंसिनो नेप्तारः खलु गोलकस्य तनयाः कुर्ण्डाः स्वयं पांडवाः । तेऽमी पञ्च समानयोनिरतयः तेषां गुणोत्कीर्तनात् इम्बय्यं सुकृतं भवेद्विकलं धर्मस्य सृद्मा गतिः ॥

—धर्मविवेक, ३

"अपने ही छोटे भाइयों ( चित्राइद और विचित्रवार्य, को उसी सत्यवती से उत्पन्त हुए यं, जिससे कुमारी दशा में व्यासदेव हुए ये ) की वधुओं का वैचव्य नष्ट करने वाले ( धृतराष्ट्र और पागडु का जन्म विचवा अम्विका और अम्बालिका से व्यास के समागम से हुआ था ) कुमारी ( सत्यवती ) से उत्पन्न व्यास के गोलक पुत्र ( पित के मरने पर उसकी विचवा से उत्पन्न पुत्र को गोलक कहते हैं ) पागडु के जारज पुत्र स्वयं पांडव ये । वे भी पॉचों ( पांडव ) एक ही स्त्री ( द्रौपदी ) के साथ पत्नी का सम्बन्ध रखते थे, ( इस प्रकार पाप की परम्परा में हुए ) ऐसे पांडवों का गुण-गान करने से अक्वय पुत्रय होता है ( ऐसा धर्म-ग्रंथ कहते हैं ), इसी से कहा गया है कि धर्म की गित वड़ी सुद्म है ( धर्म की गित को समक्त पाना टेटी खीर है )।"

१. देखिए, महामारत, ग्रादिन्ध् ।

२. देखिए, महमान्त, ग्रादिपर्व ।

३. ग्रमृते जारजः कुग्डो मृते मर्तरि गोलकः।

<sup>--</sup> ग्रमरकोप, काएड २, मनुष्यवर्ग, पंक्ति ११४५

यातः दमामखिलां प्रदाय हरये पातालमूलं विलः सक्तुप्रस्थविसर्जनात्स च मुनिः स्वर्गं समारोपितः। श्रावाल्यादसती सती सुरपुरीं कुन्ती समारोहयत् हा सीता पतिदेवतागमद्धो धर्मस्य सूद्मा गितः॥

—धर्मविवेक, २

"महाराज बिल ने विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी श्रौर उसे पाताल में जाना पड़ा। थोड़ा-सा सचू दान करने से वह मुनि स्वर्ग में विठा दिया गया। दुमारी अवस्था से ही श्रमती का जीवन विताने वाली कुन्ती देवपुरी जा पहुँची श्रौर हा शोक! महती पितवता सीता को पृथ्वी के गर्भ में विलीन होना पड़ा। इन विरोधी वातों को देखकर कहना ही पडता है कि धर्म की गित श्रवूक्त है।"

इस किव की भाषा बड़ी प्रवाहमयी श्रीर लोकोक्तियों-मुहावरों के कारण श्रत्यन्त प्रभावशालिनी हो गई है। भावों का निखार श्रपनी सुन्दरता मे श्रन्ठा है। इसकी गीतियाँ इसी कारण पिख्डतो की जिह्ना पर रहती हैं।

#### अन्य स्तुति-गीतियाँ

संस्कृत-साहित्य में स्तोत्र-गीतियों का विशाल भाएडार है। भगवान् शिव, विप्णु, हन्मान्, सूर्य, राम, इन्ण, श्रादि देवो श्रीर देवपुरुगों तथा भगवती पार्वती, लक्ष्मी, गङ्गा, यमुना श्रादि देवियों पर प्रभूत साहित्य की सृष्टि हुई है। सब का विवरणात्मक उल्लेख एक पृथक् महान् ग्रन्थ का विपय है। प्रमुख स्तुति-संग्रहों का उल्लेख ऊपर हुश्रा है। उनके श्रातिरक्त महाकि मृक का पञ्चस्तव, नारायणाचार्य की 'शिवस्तुति', गोकुलनाथ का 'शिवशतक' भट्टनारायण का 'स्तव चिन्तामिण', शिह्य मिश्र का 'शान्तिशतक', श्री सत्यशानन्द तीर्थयित का 'गङ्गाष्टक' ग्रीर 'काशीस्तोत्र', गंगाधर किव का 'मिण्किणिका स्तोत्र', महामहोपाध्याय पं० रामावतार शर्मा का 'मारुतिशतक', श्री वत्साद्ध की 'पञ्चथ्वी' ग्रादि ग्रानेकानेक स्तुति-संग्रह भरे पड़े हैं। इधर ग्राधुनिक युग में पं० रामावतार शर्मा के ग्रातिरिक्त महाराज जयनारायण घोपाल का 'शङ्करी संगीत' ग्राप्वे माधुर्य ग्रीर लालित्य में जयदेव के

१. महाराज जयनारायण घोषात्र का जन्म १८५१ ई० में कलकत्ता के गोविन्द-पुर मुहल्ले में हुमा था। इनके पिता का नाम कृष्णचन्द्र तथा पितामह का

गीतगोविन्द में होड़ लेता है। यह श्रपनी सुत्रोचता में भी श्रप्रतिम है। उसकी सङ्गीतात्मकता को दिखाने के लिए एक गीति यहाँ दिए देता हूँ —

मृदुल समीरे कुञ्जकुटीरे युवितिविमोहनवेशम् ।

श्राविगतिमन्दुविमलमुखि ! सत्वरमनुचर तं परमेशम् ॥
विकसितकुसुमे राजित विपिन चिन्तितश्रीभुवनेशम् (ध्रुवम् )
त्वदुपगमनपरमाकुलहृद्यो दिशि दिशि विकिरित नेश्रम् ।
दिग्वनिताजनललितवतंसनिमव विकसितशतपत्रम् ॥
कुञ्जं प्रविशति मुहुरिप विहरित चहिरितचञ्चलनयनः ।

श्वनित समद्ने मधुकरिमशुने शङ्कितनृपुररवणः ॥
चिरविर्दहैरिततापितमानसमहीस रिच्नुमेतम् ।

श्री जयनारायण इति गीतं भणित सतामभिरामम् ॥

—शङ्करी सङ्गीत

स्पष्ट है कि घोषाल महोदय 'गीतगोविन्द' से विशेष प्रभावित थे। इस प्रकार खाल भी संस्कृत भाषा-बद्ध स्तुतियाँ लिखी ला रही हैं छौर छागे भी लिखी नाती रहेंगी।

क्यर जिन स्तोत्रों का नाम लिया गया है, वे श्रास्तिक भक्तों द्वारा निर्मित्त हैं। इनके श्रतिरिक्त बौद्ध श्रीर जिन कवियों ने भी स्तोत्र-साहित्य की समृद्धि में महान् योग दिया है। उनका उल्लेख संचित्त रूप में श्रागे किया जा रहा है।

नाम कन्दर्प घोपाल था। ये बँगला, संस्कृत ग्रीर हिन्दी के ग्रन्छे विद्वान् थे। इन्होने काशी के दुर्गाकुएड मुहल्ले में 'गुरुवाम', सेएट्रलजेल के पास 'कोहिया ग्रस्पताल' ग्रीर रामापुरा मुहल्ले में 'जयनारायण महाविद्यालय' की स्थापना (१२१४ ई॰ में) की थी।

<sup>—</sup>पं॰ रामवालक शास्त्री द्वारा सङ्कलित 'वाणी प्रकाशं, द्वितीय किरण से गृहीत ।

## बोद्ध भीर जैनियाँ की स्तुति-गीतियाँ

#### मात्चेट की गीतियाँ

बौद्ध धर्माचार्य मातृचेट की ख्याति बौद्ध-जगत् में बहुत विस्तृत है। ये स्तुतिकार के रूप में ही वहाँ विशेष सम्मान्य हैं। इनके जीवन-इत्त का अभी पूरा-पूरा पता नहीं चल पाया है, किन्तु यह प्रसिद्ध है कि ये कुशाण-सम्माट् किन्छ के समकालीन थे। किन्छ ने इन्हें अपने यहाँ बुलवा भेजा था, किन्तु बुद्धावस्था के कारण इन्होंने आने में असमर्थता प्रकट की थी और एक पद्यात्मक पत्र तिखकर भेज दिया था, जिसमें बौद्धधर्म के सम्मान्य सिद्धान्तों का उल्लेख था। इस पत्र में ५५ छुन्द हैं, जिसके अन्त में बडी करुणापूर्ण पद्मावली में महाराज की धर्म पालन का उपदेश है। यह पत्र अपने मूल रूप में आज उपलब्ध नहीं है, केवल इसका तिब्बती अनुवाद प्राप्त है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ये प्रथम शती ईस्बी में थे।

इनके लिखे दो स्तुति-प्रनथ त्राज प्राप्त होते हैं-

- १. चतुःशतक, श्रीर
- २. अध्यर्धशंतक।

चतुःशतक का मृल रूप प्राप्त नहीं हुन्ना है, हाँ तिब्बती अनुवाद अवश्य ही प्राप्त है, जिसका अग्रेजी अनुवाद भी हो चुका है। मध्य-एशिया से मृल स्तोत्र का जो अन्तिम भाग प्राप्त हुन्ना है, उससे पता जलता है कि इसका मृल नाम 'वर्णनाई-वर्णन' है, यही नाम तिब्बती अनुवाद मे भी है। इसी के अनुकरण पर नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका' तथा उनके शिष्य आर्यदेव ने 'चतुःशतक' लिखा। जैन विद्वान् किव हरिभद्र की बीस विंशतिकाओं का अरुणा-स्रोत यही स्तोत्र ग्रन्थ है।

. 'श्रध्यर्धशतक' मे १५० श्रनुष्टुप् हैं, जिनमें बुद्धदेव की स्तुति बड़ी भक्ति-भावना के साथ की गई है। यह स्तोत्र इतना लोकप्रिय हुश्रा कि

१. इस पत्र का भ्रंग्रेजी भ्रनुवाद डॉ॰ एफ॰ टामस ने किया है। देखिए, इरिडयन एरिटवनेरी, भाग ३२, पृ॰ ३४५, सन् १९०३ ई॰।

२. देखिए, इरिडयन एरिटक्रेरी, भाग ३४, पृ० १४५ (सन् १६०५)।

इसका अनुवाद चीनी, तिब्बती और तोखारी भाषा तक में हुआ। तोखारी भाषावह रूपान्तर पूर्णरूप में आज उपलब्ब नहीं है। इस अन्य से भी अनेक पश्चाहर्ती किन-भक्तों को अरेखा प्राप्त हुई थी। आचार्य दिङ्नाग ने इसकी प्रत्येक गीति के नाथ अपनी गीतियाँ भी जोड़ दीं और दोनों के सम्मिलित रूप का नाम रखा 'मिश्र स्तोब' इसका भी अनुवाद तिब्बती भाषा में हुआ। जैन कवियों में अनेकों ने इसके अनुकरण पर स्तोब लिखे, जिनमें समन्तभद्र का स्वयम्भू स्तोब (इसमें १४३ गीतियाँ हैं), सिढसेन की पाँच विश्वतिकाएँ (जिनमें १६० गीतियाँ हैं) और आचार्य हैमचन्द्र का 'वीतरागस्तोब' (१८७ पद्यों में बढ़)' विशेष प्रसिद्ध और जैनियों में विशेष आहत हैं। मातृचेट की स्तुतियों में पारिडत्य का प्रदर्शन नहीं है, निश्चत भक्त-हदयका करणापूर्ण हदयो-द्गार अत्यन्त सरल भाषा में निबद्ध है। इसका मूल संस्कृत-रूप आज उपलब्ध है। स्वयमागत अलंकारों की छटा इसमें दर्शनीय है। अनेक विद्वान् इन्हें 'स्तुतिकाब्य का जनक' कहते हैं। स्तुतियों में किव की यही मूल भावना काम कर रही है कि बीद धर्म का विश्व में ब्यापक रूप से प्रचार हो और सारा विश्व मुल-गान्ति का जीवन व्यतीत करे। इनकी गीतियाँ इस प्रकार की हैं—

परार्थंकान्तकल्याणी कामं स्वाश्रयनिष्ठुरा। त्वच्येव केवलं नाथ करुणाऽकरुणाभवत्॥

—अर्घ्यघेशतक, ६४

"हे देव ! ग्राप की करणा एकमात्र परोपकार में ही लीन रहती है किन्तु ग्रपने ग्राश्रम-स्थल (शरीर) के प्रति नितान्त निष्टुर है, ग्रतः ग्रापकी करणा केवल ग्राप ही के प्रति निष्टुरा हो गई।"

यहाँ महाकवि ने विरोधाभास ग्रालंकार का कितना सुन्दर रूप प्रस्तुत किया है ग्रांर सत्यता पर पूर्ण ग्रागृत भावाभिव्यक्ति में कहीं उलकत भी नहीं है। दूसरी गीति लीनिए—

श्रॅव्यापारितसाघुस्त्वं त्वमकारणवत्सलः। श्रसंस्तुतसख्य त्वं त्वमसम्बन्धवान्धवः॥

— अर्घ्यर्घ 2, ११

२. मातृचेट ग्रीर हेमचन्ड के भाव-साम्य के लिए देखिए,

<sup>—</sup>विश्वमारतो पत्रिका, खराड ५, संख्या २००२, माग १, पृ० ३३८–३४२

२. देखिए, बिहार एएड उड़ीसा रिसर्च मैगर्जीन, मार्ग २३, खएड ४, सन् १६३७।

"हे तथागत! तुम स्वयंप्रेरित साधु हो (दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं करणार्द्र होकर दौड़ पड़ते हो), तुम विना किसी कारण के ही दूसरो पर स्नेह पूर्ण दृष्टि रखते हो (तुम्हारा स्नेह स्वार्थ-विहीन है, जब कि संसार के 'श्रन्य जीव किसी स्वार्थ मूलक कारण से प्रेरित होकर दूसरे के प्रति स्नेह रखते हैं), तुम ग्रप्रार्थित मित्र भी हो (जिसे सहायता की ग्रावश्यकता होती है तुम विना बुलाए उसकी सहायता के लिए पहुँच जाते हो) ग्रौर जिससे तुम्हारा कोई भी सम्बन्ध नहीं होता, उसके भी तुम बन्धु बन जाते हो (दूसरों की विगड़ी को स्वतः बना देते हो)।"

इस प्रकार मातृचेट की गीतियाँ नितान्त भावपूर्ण, भक्ति रस से प्लावित श्रीर लोक-मङ्गल-कारिणी हैं। स्तुतिकारो में वे श्रादि स्तुति-ग्रन्थकार है। स्तुतियाँ तो रामायण, महाभारत श्रीर कालिदास के रघुवंश में भी मिलती हैं किन्तु स्तुतिपरक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखनेवालों में इनका नाम प्रथम श्राता है, श्रतः इनका महत्त्व गीतिकारो में सर्वाधिक माना जायगा।

बौद्ध गीतिकारों में नागार्छ न श्रीर श्रायंदेव का उल्लेख पहले हो चुका है। नागार्छ न के चतुः स्तवः' का तिव्वती भाषा में रूपान्तर तो प्राप्त हुश्रा है, िकन्तु उसके दो स्तोत्र मूल संस्कृत में भी उपलब्ध हुए हैं। एक का नाम है 'निरीपम्यस्तव' श्रीर दूसरे का 'श्रिचिन्त्यस्तव'। दोनों ही उच्च कोटि के स्तोत्र हैं श्रीर दोनों भाव तथा भाषा की दृष्टि से श्रात्यन्त सुन्दर श्रीर प्रभावपूर्ण हैं। उदाहरणार्थ दो श्लोक देखिए—

नामयो नाशुचिः काये जुन्ष्णासम्भवो न च । त्वया लोकानुवृत्त्यर्थ दुर्शिता लौकिकी क्रिया ॥—चतुःस्तव

"हे प्रभो ! श्रापके शरीर में न कोई रोग है श्रोर न किसी प्रकार की श्रपिवत्रता ही है। न श्रापको भृख लगती है, न प्यास लगती है। श्रापने तो केवल श्रपना मानव रूप दिखाने के लिए सामान्य लोक का-सा काम किया है (जिनसे लोग श्रापके वास्तविक स्वरूप को समक्त न सके)।"

नित्यो ध्रुवः शिवः कायस्तव धर्ममयो जिन । विनेयजनहेताश्च दशिता निवृतिस्तवया ॥—चतुःस्तव

"ग्रापका शरीर नित्य, ध्रुव, शिव ग्रीर धर्ममय है, किन्तु ग्रापने केवल विनेय नर्नो के लिए निवृत्ति (मरण्) दिखाया (ग्रन्यथा परमात्म-स्वरूप आपका मरण् कैसे हो सकता है ?)। कितने स्पष्ट और सहज रूप में किव ने अपनी दृढ़ भक्ति प्रकट की है। स्पष्ट है कि यह किव किव-गुरु कालिदास के पथ का अनुवर्ती है।

#### जैन कवियों की स्तुति-गीतियाँ

जैन मतानुयायी विद्वान् त्रारम्भ से ही संस्कृत भाषा के उपासक होते त्राए हैं। इनमें भक्तो ने स्तोत्र-साहित्य प्रचुर परिमाण में प्रस्तुत किया है। इनके स्तोत्रो की संख्या बहुत बड़ी है, कतिपय महान् स्तोत्रो का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है।

#### 'भक्तामर स्तोत्र' की गोतियाँ

इसके रचियता मानतुङ्गाचार्य हैं। इनका समय महाकिव बाण्भट्ट श्रौर मयूर किव का माना जाता है। भक्ति का प्रधान लच्चण प्रणित है, महान् भक्तो में विनयशीलता भी महती मिलती है। इस महान् श्राचार्य ने श्रपनी प्रणित जिस रूप में प्रकट की है उससे उसकी 'जिन' के प्रति महती भक्ति की श्रिभिन्यक्ति होती है श्रौर वही किव की श्रलौंकिकी प्रतिभा को भी प्रकट करती है—

> श्रात्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम् । यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चारुचृतकलिका निकरैकहेतुः॥

'हे प्रभो ! मै नितान्त श्रल्पज्ञ हूँ श्रौर इसीसे विद्वज्जनों के परिहास का पात्र हूँ, तथापि तुम्हारी भक्ति ही बलात् मुक्ते मुँह खोलने को वाध्य कर रही है। देखिए न, कोकिल जो वसन्त ऋतु मे गाने लगता है, वह श्रपनी इच्छा से थोड़े ही गाता है, श्रांपतु सुन्दर श्राम की मञ्जरियाँ ही उसे गाने के लिए विवश कर देती हैं।"

व्यग्यार्थ वा ध्वन्यर्थ यह है कि कौवे अपनी चातुरी के गर्व मे इतना कावं कावं मचाते हैं कि कोकिल को मौन धारण करना पड़ता है, किन्तु वसन्तागम के साथ जब कोकिल की मधुर स्वर लहरी दिशाओं में छाने लगती है तो कौवों के मुँह पर मूकता का ताला पड़ जाता है। इसी प्रकार मेरी भक्ति-

किव-कुल-गुरु कालिदास ने अपने आराज्य देव शिव के प्रति जो अनन्य, अतलस्पिशनी, विराट् श्रीर प्रखितमयी श्रद्धा प्रकट की है, वही इस कवि ने अपने उपास्य जिन देव के प्रति दिखाई है।

प्रेरित गीतियाँ लोक-सम्मान्य होकर रहेंगी श्रौर उन्हें सुनकर मुखर पिडत-मानी जन बगलें क्रॉकने जगेंगे। श्रलङ्कार से वस्तुध्वनि का कितना सुन्दर उदाहरण है। दृष्टान्त श्रलङ्कार की शोभा दर्शनीय है।

#### 'कल्याणसन्दिर' स्तोत्र की गीतियाँ

'कल्याणमन्दर' के निर्माता सिद्धसेन दिवाकर हैं। इनका समय पाँचवीं शती ईस्वी माना जाता है। 'भक्तामर-स्तोत्र' की भाँति ही जैनियों में 'कल्याण-मन्दिर' का ग्रत्यन्त ग्रादर है। इसमें कुल ४४ गीतियाँ हैं। इनमें सहजता के साथ चमत्कार-गुण भी विद्यमान है। ग्रलङ्कार भावोत्कर्पी ग्रौर रमणीय है। ये दोनों ही स्तोत्र स्तोत्र-साहित्य के रत्न कहे जाते हैं। एक गीति लीजिए—

श्रास्तामचिन्त्यमहिमा जिन संस्तवस्ते . नामापि पाति भवतो भयतो जगन्ति । तीब्रातपोपहतपान्थजनान् निदाघे प्रीणाति पद्मसरसः सरसोऽनिलोऽपि ॥

<del>-</del>कल्याणमन्दिर

"हे जिनवर ! श्राप का श्रिचित्त्य महिमामय परिचय तो दूर रहे. श्राप का नाम ही लोक की संसार-सागर से रक्षा करता है। ग्रीब्म ऋतु मे तीच्ण श्रातप से कुलते पान्यजनो का ताप कमलों से शोभित सरोवर का सरस पवन ही दूर कर लेता है।"

कितनी स्निग्ध भावना है, कितना मनःपावनी भक्ति है श्रौर कथन की शैली कितनी चमत्कृति-कारिणी है। दृशन्त श्रलङ्कार 'सौन्दर्यश्रलङ्कारः' को श्रज्ञरशः चरितार्थ कर रहा है।

#### इतर जैन स्तोत्र

उपरिलिखित दोनों स्तोत्र-प्रन्थों के श्रांतिरिक्त, जैसा कि पहले ही कह श्राए हैं, जैनियों ने सैकड़ों स्तोत्रग्रन्थ निर्मित किए हैं। उनमें जम्यू गुरु का 'जिनशतक' विशेष प्रसिद्ध है। इसकी रचना १०० स्रम्थरा वृत्तों में हुई हैं। बड़े वृत्त के चुनने के कारण इसका नाद-सौन्दर्य प्रशंसनीय है। वादिराज का 'एकीभाव स्तोत्र' सोमप्रभाचार्य की 'स्किमुक्तावलि', श्राचार्य हेमचन्द्र का श्रन्ययोगव्यच्छेदिका द्वात्रिंशिका' काव्य श्रादि प्रमुख जैन-स्तोत्र हैं। हेमचन्द्र की शिष्य-परम्परा में श्रनेक स्तोत्रकार कि हुए। 'हेमचन्द्र' का 'वीतराग स्तोत्र' भी एक उत्तम स्तोत्र-ग्रन्थ है।

# हिन्दीं गीतियों की परम्परा का

## मृल स्रोत

विसी सन संग्रहण हा हमें की लेक्द्रिय बनाते के लिए। श्रयाद्युबक कार्य है, लोकसाया में अंसर्वे सिदामी को बनना तक पहुँचाने का यन करना। र्वे कुकर्ती सक्षपुर्वे, सहस्माठी, विद्वानी ठींग नेताठी ने किया ठींग श्चार्त उद्देश्य सिक्वि में समल हुए। सरवास् युद्ध में लेख सारा का शाश्च ब्रह्म किया और उनके सिद्धानों की उसल्यास ने ब्राने हुक्य में स्थाप जिया, जिल्हा सकतें केंद्र विद्वारों ने संख्यामाय द्वा काव्य प्रचार ग्रीर टमका द्वारा <mark>देसका संस्</mark>तृत के द्वारापा द्वारम्य किया। द्वारवंग, दिस् नग बाटि इसके प्राफ्त हैं। बाके बसका बैंड वर्ष की विहारि के सार में बड़बान साम्बाका उठव हुद्धा। बड़बानियों का बिन्तार विकार प्राप्त मे द्याराम तब था। वे वस्त्यों राजिब वे। द्यारा सिक्या बतता स वस्ते चे निर्इसवे निहों ने सेक्साय की ब्रामण। महर्येंद्रन राहुन संहुन्य-यन ने चैंगरी निहीं की नामकी दी है। हामार्थ पेंडर रामेचल तुक्सी मैं नया हॉ॰ रामक्कमार दमी मेरे हम नामी की ब्रामे इतिहास-प्राणी में विया है। इस सिद्धों में अमेन बीच मी थे, जिन्होंने निवित्त के साव्यम मे हार्दे सम्प्रद्भिक्ष निद्धानीको जनगात्त्र पहुँचारे या बनाविया या। इसी दे परिवासन्त्रकार जनना के बीच सिद्धी का सिद्धा जन गांवा था। जिस उद्यार प्राकृतन्त्रान है गाल हुन्त स्वीविद्य प्रस्त ल उसी प्रदार क्रप्रवेदान्त्रान् में दूरा बो बेहा इस्त्र को मबीवित्र ब्रावर प्रसाहका। इतना होने हुए मी हमें वह नहीं मुलका चाहिए कि लोकहुतव क्रांति काल में शिक्ति में विकास कर हाया है। किसी देश की संस्कृति का हाळवर करने के लिए हमें तीक र्गित्वे के राम ब्राज्य ही जान होता। रीनों के जनता ब्राप्टे हुद्ध में

विवा, हिन्दी-विकास का किन्हाम (के क्रांचार्य राज्यक र्यूक्त ), क्रांचेर बाल, १० ६-१० (क्षेत्रीचित क्षेत्र प्रचित क्षेत्ररण)

र्, हिन्दे-संबित्य का ब्रालीचनत्त्वत्र इतिहास (सिट हाद राम्बुधारवर्षे ), सन्विक्षाल, मूट खड़े-स्थ्र (तुरीय हीकारत्)

स्थान देती है, यह बात सिद्धों से भी छिपी नहीं थी। इसीलिए उन्होंने लोक भाषा के साथ-साथ गीतो को भी चुना और उनमें अपने भावी को गुम्फित करके जनता तक पहुँचाने लगे। अनेक सिद्धों ने संस्कृत में भी रचनाएँ की हैं, किन्तु लोक भाषा मिश्रित अपभ्रंश ही इनको मुख्य विचार-प्रकाशिका भाषा थी, इसमें सन्देह नही। विहार के दो प्रसिद्ध विद्यापीठ, नालन्दा और विक्रमशिला इनके प्रधान आवास-स्थान थे, इसलिए इनके गीतो की भापा पुरानी विहारी या पूरवी बोली मिली अपभंश हैं । कि इन्हीं गीतों का आदर्श श्रागे चलकर कत्रीर ग्रादि सन्तों ने प्रहण किया, किन्तु गीत चाहे सिद्धों के चर्या पद हों, चाहे गांतगोविन्द की ऋष्टपदियां, ऋथवा विद्यापित के पद, सबके मूल स्रादर्श हैं लोकगीत ही, यद्यपि संगीत के स्राचार्यों ने इन्हें तालों स्रौर स्वरों में बॉधकर शास्त्रीय सङ्गीत का रूप आगे चलकर दे दिया। इनकी भाषा के विषय में भिन्न भिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं, किन्तु श्राचार्य शुक्ल ने व्याकरण-सम्बन्धी छानबीन करके जो निष्कर्प दिया है वह निर्विवाद रूप में मान्य है। इनके पूर्व श्री विनय तोप भट्टाचार्य ने सिद्धों की भाषा की उडिया<sup>र</sup> महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री ने वॅगला, श्रीर महापिएडत राहुल सांकृत्यायन ने मगही कहा था। डा॰ प्रवोधचन्द्र वागची ग्रौर डा॰ सुनीति-कुमार चटर्जी इनकी भाषा को क्रपभ्रंश ही कहते हैं। डा॰ रामकुमार वर्मा ने लिखा है, "यह भाषा मागघी अवभंश से निकली हुई मगही है।" सिद्धों ने अपनी भाषा को 'संधा भाषा' वा 'संध्याभाषा' कहा था। सन्ध्या भाषा के अनेक पिडतों ने अनेक अर्थ किए हैं, जिनमें तीन मुख्य हैं-

१. श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी-साहित्य का इतिहास, श्रपश्रंश काल, पुट २५।

२. साधनमाला-गायकवाड भ्रोरिएन्टल सिरीज, संख्या ४१, पृ० ५३।

३. बीहगान श्रो दोहा, पृ० २४।

४. गंगा, पुरातस्त्राङ्क, पृ० २५४।

Oriental Jernal, Part I, Page 252, October 1933
 September 1934 (Calcutta).

<sup>4.</sup> The origin and development of the Bengali language, Page 112.

७. हिन्दो-साहित्य का ग्रालोचनात्मक इतिहास, सन्धि काल, पृ० ५७ ।

- नो रचना स्वष्टता श्रीर श्रास्पष्टता लिए हुए सन्च्या की भाँति हो,
- २. जिस रचना में विहारी श्रीर बंगला माघा का मिश्रस हो, श्रीर
- ३. वह भाषा को रहस्वात्मक ग्रर्थ रखती हो।

डाक्टर रामकुमार वर्मा का कहना है कि उपरिलिखित तीनों ही अर्थ भ्रामक हैं। उन्होंने अर्थ किया कि 'संच्या भाषा' वह है को अपभ्रंश के सन्ध्या॰ काल में लिखी गई हो।' को हो, उपर्युक्त सभी विद्वानों के अर्थों में सत्यता का अंश है और सबने अपने मनोनुकृत अर्थ करने की चंटा की है।

रम की दृष्टि से सिद्ध-साहित्य में शृद्धार श्रीर शान्त रम की प्रधानता है। इतना तो प्रत्येक सच्चा साहित्यक मानेगा कि मिद्धों की रचनाएँ जीवन की स्वामाविक सरिण पर नहीं चली हैं, उनकी दृष्टि उनके साम्प्रदायिक सिद्धान्तों से ही वैधी रही। इधर गतानुगतिकता के कारण सिद्धों की रचनाश्रों का पूर्णत्या श्रनुशीलन करने वाले श्रीर श्रयकचरे सभी ने उनमें श्रलौकिक श्रानन्द पाना शुरू कर दिया श्रीर उन सिद्धों के समान ही उन काव्य-जच्चणों को तिलाखिल दे दी जो स्वाभाविक काव्य को लच्य मानकर निर्मित हुए थे। इम प्रकार की श्रनुत्तरदायित्वपूर्ण वातों का साहित्य-जगत् मे प्रचार उसके लिए हानिकर ही सिद्ध होता है, लाभकर नहीं। साहित्य का परीच्चण श्रीर उसका विवेचन प्रमुख रूप में लोक-सामान्य हृदय तथा लोक-मङ्गल की ही हिए से होना चाहिए, कुछ चुने हुए साम्प्रदायिका की सीमित मान्यताश्रों के विचार ने नहीं। श्रम्यया नवीन किन्तु सच्चे साहित्य-सावकों में कुएटा की वृद्धि के साथ साहित्य का हास होता है। कुछ जनों को खुश करने के फैर में पड़कर समूह की हानि नहीं करनी चाहिए श्रीर न होने देनी चाहिए।

मुक्ते सिद्धों के विषय में यही कहना है कि इन्होंने जनता से सम्पर्क स्थापित करने के वो साधन अपनाए उनमें गीतों का प्रमुख स्थान है। सिद्धों में कितपय अच्छे पिएडत और लोकदशीं थे। सिद्धों के समय से गीति काव्य सङ्गीत के निकट सम्पर्क मे आ गया, लोक-सङ्गीत और शास्त्राय सङ्गीत दोनों के ही। सिद्धों से पूर्व गीतिकाव्य के इस प्रकार का लिखित रूप हमें नहीं मिलता। सिद्धों के पदों में हमें गीतों का यह रूप दिखाई पड़ता है वो युगों से लोक-जीवन के साथ-साथ चलता चला आ रहा था। चौरासी

१. वही, सन्यिकाल, पृ० ६५ ग्रीर ६७।

सिद्धों में सरहपाद वा सरहपा सबसे पहले आते हैं। इनके साथ-साथ कतिपय प्रमुख सिद्धों की गीतियों को हम यहाँ रखेंगे,।

#### सरहपा के पद

सरहपा सब से पुराने और सिद्धों में प्रथम हैं। डाक्टर विनयतोप महाचार्य ने इनका समय संवत् ६६० माना है श्रीर राहुल जी इन्हें ७६० के आसप्तास मानते हैं। इनके दो अन्य नाम राहुल भद्र और सरोजवज भी हैं। ये ब्राह्मण थे और बौद्ध भिन्नु बनने के पश्चात् इन्होंने अध्ययन द्वारा अच्छी विद्वत्ता प्राप्त की। इन्होंने कई वर्ष नालन्दा में निवास किया। तान्त्रिकों के प्रभाव में आकर इन्होंने एक सर (वाण) वनाने वाले की कन्या को महासुद्रा बनाया और उससे साथ वर्षों वन में निवास करते रहे। वन में रहते समय भी ये बाण बनाया करते थे, इसी कारण इनका पहला नाम जुत हो गया और ये सरहपाद नाम से ख्यात हो गए। इनके दो प्रमुख शिष्य हुए, शवरपा और नागार्जुन। राहुल जी के कथनानुसार इनके ३२ अन्थों का अनुवाद भोटिया तन्जूर में उपलब्ध है। इनकी गीति-बद्ध रचनाएँ हैं—

म्रमृत वज्र गीति, चित्तकोव ग्रज-वज्रगीति, डाकिनी-गुद्ध-वज्रगीति, उप-देशगीति, ग्रौर सरहपाद गीतिका ।

इनकी गीतियाँ साम्प्रदायिक मान्यतास्रों के उद्गार रूप में हैं, जिनमें रहस्यवाद, प्राचीन मान्यतास्रों का खर्डन, सहजमार्ग, योग की महत्ता स्रोर उसके द्वारा महासुख की प्राप्ति, गुरु की महिमा का गान स्रादि है। भाषा सरल स्रोर मुहावरेदार है। इनकी गीतियों का नमृना देखिए —

एर्धु से सुरसिर जमुगा, एर्धु से गंगा साश्रह।
एर्धु पत्राग वणार्रास, एर्धु से चन्द दिवाश्रह॥
खेतु पीठ उपपीठ, एर्धु महॅ भमइ पिरृत्रो।
देहा सरिसड तित्थ, महँ सुह श्ररणण दिहशो।

-दोहा कोप

१. वुद्धिस्ट एसोटेरियम

२. पुरातत्व निवन्धावली, पृ० १६९ ( १९३७ ई० ) ।

२. दही।

श्रर्थात् इस शरीर में ही गंगा, यमुना, गंगासागर, प्रयाग, वाराण्सी, चन्द्र, सूर्य श्रादि सभी है (बाहर के तीथों में भटकने की श्रावश्यकता ही नहीं है)। चेत्र, पीठ, उपपीठ सब इसी मे श्रवस्थित हैं। देह के सदृश तीर्थ में जिस महासुख की उपलब्धि होती है, उसे श्रन्यत्र कही देखने का सुयोग मुक्ते नहीं मिला।

इनके चर्यापद की एक गीति देखिए-

राग भैरवी

कात्र गावि खाँटि यण केंडुत्रात । सद्गर वत्रणे धर पतवात ।। चीत्र थिर करि धरहु रे नाइ । त्राण उपाय पार ण जाइ ॥ नौत्राही नौका टाणत्र गुणे । मेति मेति सहजें जाउ ण त्राण ॥ बाटत भन्न खाँट वि बलत्रा । भव उतोलें सव वि बोतित्रा ॥ कुत लइ खुरे सोत्तें उजात्र । सरह भगाइ गत्रणे समात्र ॥

—चर्यापद् ३८

"काया की सुन्दर नाव में, मन का केतुपाल बनाकर, सद्गुरु के उपदेश की पतवार के सहारे, चित्त को स्थिर करके नाव चलाओं (तभी नाव तुग्हें पोर पहुँचाएगी।) किसी अन्य उपाय से (नाव) पार नहीं जा सकती। केवट नाव को गुण की रस्सी से खींचता है। सहज (मार्ग से) ही (नाव) चलाओं चलाओं, दूसरे (उपाय) से नहीं जा सकते। बाट में भय भी अधिक बलवान है। सांसारिक लहरों से सभी कॉप रहा है। खर धारा में किनारे से चलाओं, सरह कहता है (तभी) गगन में (शून्य लोक में) समाधिस्थ हो सकोंगे।"

#### शबरपा की गीतियाँ

पहले कहा जा चुका है कि शबरपा के एक प्रमुख शिष्य थे। राहुल जी के कथनानुसार ये जाति के स्तित्रय थे। इनके शिष्य छुइपा आगे चलकर सिद्ध कहलाए। शबर नामक जंगली जाति वालो की-सी वेश-भूषा में रहने के कारण ही सम्भवतः इनका नाम शबरपा पडा। राहुल जी ने कहा है कि तञ्जूर में इनके लिखे २६ ग्रन्थों के श्रानुवाद हैं। चित्तगृह्य, गम्भीरार्थ गीति, महामुद्रा वज्र गीति श्रादि इनकी गीतियों के प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। ग्रन्थों के नाम से ही स्पष्ट है कि इन्होंने शुद्ध साम्प्रदायिक भावनाश्रों को ही गीतियों में बॉधा है। एक गीति लीजिए —

#### राग वज्ञाङ्कि

ऊँचा ऊँचा पावत निह वसइ सवरी वाली। मोरंगि पीच्छ परिह्ण सवरी गिवत गुंजरी माली।। उमत सवरो पागल सवरो मा कर गुली गुहाडा तोहोरि। ि एक विश्व मोडिलल रे गत्रणत लागे ली डाली। एक ली सवरी ए वण हिण्डई कर्ण कुण्डल वज्र धारी।। तित्र धाउ खाट पिडला सवरो महासुखे सेजं छाइली। सवरो भुजंग नैरामिण दारी पेम्ह राति पोहाइली।। हित्र तॉबोला महासुहे कापुर खाइ। सुन नैरामिण कंठे लइक्षा महासुहे राति पोहाइ।। गुरुवाक् पुंछित्रा विन्धह विन्धह परमणिवाणे।। एके शरसन्वाने विन्धह विन्धह परमणिवाणे।। उमत सवरो गरुत्रा रोपे।

—चर्यापद, २८

"वह जो श्रत्यन्त ऊँचा पर्वत है वहीं शबर-वालिका (नैरात्मा) रहती है। वह मोर-पंख पहने हुए श्रीर गले में गुज़ (धृंधृंची) की माला धारण की हुई है। शबर उसके लिए उन्मत्त है, पागल है (साधक उससे मिलने के लिए व्याकुल है)। शबर, त् पागल होकर शोर न मचा, वह तेरी गृहिणी सहज ही तुमसे मिलने को श्रा रही है। मॉति-मॉति के तस्वर मुकुलित हैं (पुष्पित हैं), उनकी शाखाएँ श्राकाश से जा लगी हैं। कानों

१. पुरातत्व निवन्धावली ( इिएडयन प्रेस लिमि॰, प्रयाग, १६३७ )

२. सवरीवाली-शव्र-वालिका श्रर्थात् नैरात्मा ।

३. नामे--उतरती है (वँगला)

में कुएडल ग्रौर हाथ में वज़ लिए हुए ग्रकेली शवरी सारे वन-प्रान्त में घूम रही है। वहीं धातु-निामत खट्वा पड़ी हुई है। उस शच्या पर सभी सुख शोभित हैं। उस नैरात्मा रूपी वालिका ने सारी रात प्रेमपूर्वक विताई उस शवर के साथ। साधक (शवर) ग्रपने मन रूपी वाण में गुरु-वाक्य का पंख जोड़कर एक ही बार शर-सन्धान करके परम निर्वाण का भेदन कर देता है। जब शवर उन्मत्त होकर रोप में भरकर उस गिरि-शिखर पर पहुँच जाता है तब उसे वहाँ से लौटाना सम्भव नहीं।"

यहाँ भी हम देखते हैं कि शवरपा ने अपने सम्प्रदाय की साधना का वँधा-वँधाया रूप ही उपस्थित किया है, लोक-साधारण की अनुभूति से सम्बद्ध काव्य के स्वाभाविक स्वरूप का दर्शन यहाँ भी दुर्लभ ही है। नारी रूप में ईश्वर की कल्पना, जिसे स्फियों ने अपनाया, यहीं से उद्भूत और गृहीत प्रतीत होती है।

#### लुहिपा या लुइपा की गीतियाँ

लुइपा जाति के कायस्थ थे। प्रसिद्ध सिद्ध शवरपा से प्रभावित होकर ये उनके शिष्य हो गए। चौरासी सिद्धों में इनकी भी गणना है। इनके समय के विषय में विद्वानों में मतैक्य नहीं है तथापि विशेष सम्भावना यही है कि ये विक्रम की नवीं शती में थे। ये पहले महाराज धर्मपाल के यहाँ मुंशी का काम करते थे। वज्रयान में दीचित होने के ज्ञनन्तर थे बड़े प्रभावशाली सिद्ध कहलाए। इनकी रचना में रहस्यात्मकता विशेष पाई जाती है। अपने कथन के महत्त्व को सुरिचित रखने के लिए इन्होंने साध्यवसान रूपक का आश्रय ग्रहण करने की पद्धता दिखाई है। इनका एक प्रसिद्ध पद नीचे दिया जा रहा है—

काश्रा तरुवर पंच विडाल। चंचल चीए पइट्टा काल ॥<sup>२</sup> (दढ़ करिश्र महासुह परिणाम। लुई भण्डाइ गुरु पुच्छिय जाण्॥

 श्रवभंश-साहित्यः प्रो० हरिवंश कोछड, (भारतीय साहित्य मन्दिर, फटवारा, दिल्ली द्वारा प्रकाशित ), श्रवभंश मुक्तक काव्य (२) घार्मिक-बौद्धवर्म सम्बन्धी, पृ० ३१० ।

२. खडी वोली की छायावादी घारा में रहस्यवाद का आश्रय ग्रहण करने वाले किवयों ने भी इसी प्रकार के रूपक वाँघे हैं। सिद्धों की अनेक मान्यताओं को बाद के रहस्यवादियों ने विना हिचक ले लिया है। कुछ दिनों तक तो वहतो ने इसी को किवता का चरमोत्कर्प मान लिया था और किवता अपने उच्चासन से गिरकर पहेली वनकर रह गई थी।

—लेखक

सञ्चल समाहिश्र काहि करिश्रइ। सुख दुखे त निचित मरिश्रइ।।
ए डिएउ छान्दक वान्ध करण कपटेर आस।
सुनु पाख भिडि लेहु रे पास ॥
भगाइ लुई आम्हे भाड़े दिउठा। धमण चमण वेणि पाण्डि वइहा॥
—चर्यापद, १

श्रथीत् यह शरीर एक वृत्त है श्रीर इसमें पाँच शाखाएँ ( बौद्ध शास्त्र के पंच प्रतिवन्ध (श्रालस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा श्रीर मोह ) हैं। चंचल चित्त में श्रन्धकार ने डेरा डाल दिया है। लुई कहते हैं कि गुरुदेव से पूछकर ज्ञान प्राप्त करो श्रीर फिर महासुख को दृद्वापूर्वक प्राप्त कर लो। सुख श्रीर दुख में तो मरना निश्चित ही है, फिर लौकिक पदार्थों का समाधान कैसा? श्रपनी इन्द्रियों को बाँधो, कपट की श्राशा छोडो। नैरात्मा का सान्तिध्य प्राप्त करो। लुई कहते हैं कि मैंने ध्यान में देखा है, वह नैरात्मा सूर्य श्रीर चन्द्र दोनों के ऊपर बैठा हुआ है।

#### कण्हपा की गीतियाँ

इसका जन्म-स्थान कर्णाटक था। इसलिए इनका नाम कर्णपा पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि इनके श्याम वर्ण के कारण लोग इन्हें कुष्णपा या करहपा कहने लगे। महापिएडत राहुल सांकुत्बायन ने इन्हें ब्राह्मण कुलोन्त्यन कहा है, किन्तु श्री भट्टाचार्य इन्हें जुलाहा के कुल में उत्पन्न मानते हैं। भाहाराज देवपाल के समय में (८०६-८४९ ई०) ये एक ब्राह्मण भिन्तु थे। बहुत दिनों तक ये सोमपुरी विद्यार (पहाड़पुर, जिला राजशाही) में रहते रहे। बाद में ये स्थात सिद्ध जालन्धरपा के शिष्य हुए। कवित्व-शक्ति क्योर विद्या में ये चौरासी सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। सात से श्रिधिक सिद्ध इनके शिष्य ही हुए थे। राहुल जी के कथनानुसार इनके दर्शन पर लिखे गए ६ श्रीर तन्त्र पर चौहत्तर अन्थ भोटिया तन्जुर में विद्यमान है। जालन्धर पाद तथा कृष्णपाद दोनों ही श्रीय सिद्ध माने गए हैं, ग्रतः इनका महत्त्व सर्वाधिक माना गया है। राहुल जी ने इनके मगही भाषा में लिखे छः अन्थ बतलाए हैं। 'कान्हपाद गीतिका' श्रीर 'वज्र गीति' में इनकी प्रसिद्ध गीतियाँ हैं। उदाहरण लीजिए—

१. साधनमाला, भाग २, प्रस्तावना, पृ० ५३।

राग भैरवी

भव निर्वाणे पडह माद्ला।
मण पवण वेणि करण्ड कसाला।।
जञ्च जञ्च दुन्दुहि साद उचछिला।
कान्ह डोम्वी विवाहे चिलला।।
डोम्बी विवाहित्रा ञ्रहारिउ जाम।
जडतुके किउ ञ्राणुतु धाम।।
श्रह निसि सुरञ्च पसंगे जाञ्च।
जोइणि जाले रञ्चणि 'पोहाञ्च।।
डोम्बिएर संगे जो जोइ रत्तो।
खणह ण छाड्ञ सहज उन्मत्तो।।

—चर्यापद १६

श्रर्थात् डोमिन के साथ करह का जब विवाह होने लगा तब पटह, मादल श्रादि बाजे बजने लगे। मन पबन भी बाजों के समान बजने लगे। दुन्दुभी बजने लगी, जय-जय का शब्द होने लगा, कृष्ण डोमिन के साथ विवाह करके चल पडा। उसे दहेज में अनुत्तर धाम मिला। श्रव वह दिन-रात उसके साथ सुरत-प्रसङ्घ मे रहता है। इस प्रकार जो-जो लोग उस डोमनी के साथ श्रनुरक्त हुए, उन्होंने च्ला भर के लिए उसे छोड़ा नहीं और सहज ही उन्मत्तावस्था में पड़े रहे।

#### शान्तिपा की गीतियाँ

ये ब्राह्मण्-कुल में उत्पन्न हुए थे। सिद्धों में ये सबसे प्रकारण विद्वान् थे। इन्होंने दूर-दूर तक भ्रमण किया था। उड़न्तपुरी, विक्रमशिला, सोमपुरी, मालवा श्रौर सिंहल श्रादि स्थानों में जाकर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया श्रौर सर्वत्र श्रपने सिद्धान्तों का प्रचार किया। श्रपने प्रकारण्ड पारिष्डत्य के ही कारण् ये "कलिकाल सर्वज्ञ" कहे जाते थे। इनका समय १००० ई० के श्रासपास माना गया है। एक गीति देखिए—

राग शबरी तुला घुणि घुणि झाँसु रे झाँसु । झाँसु घुणि घुणि णिरवर सेसु ॥ तुला धुणि धुणि सुणे ऋहारिड ।
पुण लइत्रा अपणा चटारिड ॥
वहल वढ़ दुइ मार न दिसत्र ।
सान्ति भणइ वालाग न पइसत्र ॥
काज न कारण ज सहु जुगति ।
सत्र संवेत्रण वोलिथ सान्ति ॥

- चर्यापद २६

श्चर्यात् जिस प्रकार रुई को धुनते ही चले जाश्रो तो श्चन्त में कुछ भी शेप नहीं रह जाता, उसी प्रकार मन को धुनते जाश्रो तो श्चन्त में कुछ भी श्चरिष्ट नहीं रह जाएगा। श्चरामन की धुनकर उसे स्वभावहीन बनाकर महारात्य को प्राप्त करना चाहिए।

निष्कर्प यह कि सिद्धों ने अपनी साम्प्रदायिक भावनाश्रों को फैलाने के लिए ही देशभाषा श्रीर गीतियों का आश्रय प्रहण किया था। श्रांगे चलकर लोकदशीं महाकवियों ने इन्हीं गीतियों को लिया श्रीर उनमें लोकानुभूतियों को गुम्कित करके उन्हें वास्तविक काव्य का रूप दिया। इन गीतियों को भाषा-साहित्य में लाने का श्रेय सिद्धों को ही है, जो लोक के सम्पर्क में रहते थे। महाकवियों के समान राज-द्रवारों की श्रांभा नहीं बनते थे। राजशेखर की 'कर्प्रमञ्जरी' से स्पष्ट है कि जनता पर सिद्धों का कितना व्यापक प्रभाव था, वह दसवों शती थी।

## हिन्दी-साहित्य का गीतिकाल्य

हम ग्रभी यह ग्राये हैं कि गीतियों का ग्रादिम लिखित रूप हमें सिद्धों के चर्यापदों में निलता है। इनारा अनुमान है कि सिद्धों के चर्यापदों में लोक-गीतियों का ही खाकार गृहीत हुआ है। सङ्गोतज्ञ विद्वानों ने उसे संगीत के ताल ग्रीर स्वरों पर तोलकर शास्त्रीय रूप दिया है, किन्तु माघा ग्रीर गीतियों का रूप जनता के बीच से ही एहीत हुआ है, इसमें सन्देह नहीं । सातवाहन हाल के पश्चात लोक-भाषा में लिखित काव्य की यथीचित प्रतिष्टा करने वाला ग्रन्य कोई नरेश नहीं हुआ, अन्यथा लोकगीतियों का मुल रूप भी हमें देखने को मिलता । गीतियों का को रूप हम चर्चापदों में पाते हैं, वही लोक-जीवन में विक्रित होता रहा । छंत्कृत कवियों में महाक्षि च्रेमेन्द्र ही ऐसे हए जिन्होंने नारियों द्वारा प्राकृत में गाए जाने वाले गीति-प्रकार की संस्कृत रूप दिया । यह उनका प्रथम प्रयास था। उनके अनन्तर संस्कृत में इसे विकसित किया गीत-गोविन्दकार ने । सिद्धों के दोहों श्रोर पदों का श्रनुसरण किया हिन्दी के सन्ती ने; जिनमें कबीर, नानक, बादू आदि प्रमुख हैं। कबीर तो काव्य के केवल बाह्य स्वरूप में ही नहीं, अपितु अभिव्यक्ति की शैली में भी चिद्धों के ही श्चनकत्तां वे । गीतियों का त्वरूप श्चागे चलकर हिन्दी के कवियों ने वही रखा सो सिद्धों से होकर चला ग्रा रहा था । जबदेव की श्रष्टपदियों का रूप हिन्दी-वालों ने नहीं ग्रपनाया, उनका भाव-चेत्र ग्रवश्य ही हिन्दीवालों पर प्रभाव बालता रहा ।

निर्मुण पंथी सन्तों ने सिद्धों से बाह्य-पृज्ञा, ज्ञाति-पाँति, तीर्थ-व्रत ग्रादि का विरोध-मान, रहस्वविंग्रिता ग्रीर शास्त्रज्ञ विद्वानों का उपहास, घट के मीतर चक्र, नाड़ियों, शृन्य देश ग्रादि की मान्यता, नाद-विन्दु-सुर्यति-निरित ग्रादि शब्दों के प्रयोग क्यों-के-त्यों ग्रपना लिए थे। नाथ-पंथ तो वज्रयान से निकला ही हुग्रा था, शतः उन्हें ये सब चीजे वरासत में स्वतः प्राप्त थी। निर्मुण पंथ सिद्धों की मान्यताग्रों तक ही सीमित न रहा, उसने वेदान्त का ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद तथा वैष्ण्वों के ग्राहिंसावाद ग्रीर प्रमत्तिवाद को भी ग्रपनी पूर्व उपलिवयों में मिला लिया ग्रीर एक नई चीज तैयार करके जनता के समन्न उपस्थित हुए। मनमाने स्प्रक ग्रीर उलटवातियाँ भी

सिद्धों वाली ही रहीं । सिद्ध साहित्य के समच्च निर्मुण्यन्त-साहित्य को रख कर कोई भी स्पष्ट रूप में इन सब बातों को देख सकता है । भाषा के विषय में भी यही पाते हैं । सिद्धों की भाषा, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, देश-भाषा-मिश्रित अपभ्रंश है । वह गुजरात, राजपूताना और वजप्रान्त से लेकर विहार तक शिष्ट जनो द्वारा व्यवहृत काव्यभाषा ही है । इसे हम पुरानी हिन्दी भी कह सकते हैं । कबीर आदि सन्तों ने अपनी साखियों में खड़ी बोली और राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा को अपनाया है, किन्तु रमैनी के गीतों की भाषा कहीं साहित्यिक ब्रजभाषा है और कहीं मगही है । सिद्धों का प्रभाव सुशिच्चित वर्ग पर भी छा गया था, किन्तु निर्मुणिए सन्त अपना प्रभाव समाज के निम्नवर्ग पर ही डाल सके । यहाँ हम कतिषय सन्त-कवियों के गीत देकर उनका स्वरूप उपस्थित करेंगे ।

#### कवीर के पद

कबीर निर्गुण सम्प्रदाय के प्रमुख सन्त थे । सिद्धों की साम्प्रदायिक मान्य-ताओं से इनका प्रारम्भ से ही प्रगाद परिचय था । ऊपर सिद्धों से निर्गुणियों द्वारा ग्रहीत जिन बातों का उल्लेख किया गया है, वे सभी कबीर में मिलती हैं। इनके कतिपय पद इम यहाँ दे रहे हैं—

श्रानगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा।

गढ़े देव को सब कोई पूजै, नित ही लावै सेवा।

परन ब्रह्म श्रास्टंडित स्वामी, ताको न जानं भेवा।।

दस श्रोतार निरंजन कहिए, सो श्रापना ना होई।

यह तो श्रपनी करनी भोगैं, कर्ता श्रोर हि कोई॥

जोगी जर्ता तपी संन्यासी, श्राप श्राप मे लड़ियाँ।

कहैं कवीर सुनो भाई साधो, राग लखै सो तिरयाँ॥

— हजारीप्रसाद द्विवेदी: कवीर-वाणी, १३

स्तप्ट है कि क्त्रीर ने सगुण भक्ति ग्रौर मृति-पूजा का विरोध किया है तथा निर्मुण ब्रह्म की उपासना का तार्किक ढंग से समर्थन किया है। नीचे के पद में क्त्रीर ग्रज्ञान को दूर करके ब्रह्म का साज्ञातकार करने का उपदेश दे रहे हैं। सिद्धों के शृन्य महल ग्रौर ग्रानहद ढोल तथा ग्रानमोल पिय यहाँ भी देखे जा सकते हैं—

तोको पीव मिलैंगे घूँघट के पट खोल रे।
घट घट में वही साई रमता, कड़क बचन मत बोल रे।
घन जोबन को गरब न कीजै, भूठा पंचरंग चोल रे।
सुन्न महल में दियना बार ले, आसा सों मत डोल रे।
जोग जुगत सों रंगमहल में, पिय पाई अनमोल रे।
कहै कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे।

--- ब्रही, २२४

शरीर की च्रिक्ता के साथ कोध का त्याग, प्रेम का प्रह्या और घट के भीतर ईश्वर-दर्शन की बात कबीर ने बताई है। ईश्वर-साच्यात्कार ही जीव का परम लच्य और उसी में परमानन्द की प्राप्त का सन्देश दिया गया है। ऐसी ही बातें हमने सिद्धों द्वारा भी सुनी हैं, इसमें कबीर की अपनी कोई नई बात नहीं है। इड़ा और पिंगला नाडियों की मध्यवर्तिनी सुबुम्ना के मार्ग से प्रायावायु को मेरु के शिखर पर ले जा कर महासुख की प्राप्त की शिच्चा सिद्धों ने बरावर दी है।

#### संत रैदास वा रविदास

रैदास का जन्म काशी में हुआ था। ये जाति के चमार थे, जैसा कि इन्होंने स्वयं अपने अनेक पटों में कहा है। इनकी जातिवाले 'ढेट' नाम से प्रसिद्ध ये श्रीर दोरों का व्यवसाय करते थे। किन्तु ये इतने महान् मक्त हुए कि ब्राह्मणों तक ने इन्हें दंडवत् प्रणाम किया। 'इन्होंने संत सेन नाई श्रीर कबीर की प्रशंसा करते हुए उनके तरने का उल्लेख किया है, इससे स्पष्ट है

भव निर्वाणे पहह मादला ।
 मण पवण वेणि करण्ड कसाला ॥
 जग्न जग्न दुन्दुहि नाद उछिलिला ।
 कान्ह डोम्बो विवाहे चिलिला ॥
 डोम्बो विवाहिया ग्रहारिउ जाम ।
 जउतुके किउ ग्राणुतु घाम ॥ —कण्हणा, चर्यापद, १९

कि ये उनके परवर्ती थे। इन्हें स्वामी रामानन्द का शिष्य कहा जाता है, किन्तु इस बात का उल्लेख इनकी रचनात्रों में कहीं भी नहीं हुआ है और जनश्रुति के अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं मिलता। पंडित परशुराम चतुर्वेदी ने भी इसके लिए सन्देह प्रकट किया है। सन्त धन्ना और प्रसिद्ध भक्त मीराँबाई ने इनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया है। मीराँबाई और भाली रानी ये दोनों इनकी शिष्याएँ कही जाती हैं। इनकी सारी रचनाओं का कोई प्रमाणिक संग्रह अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है। 'रैदास की बानी' नाम से इनकी रचनाओं का एक लघु संग्रह प्रयाग के 'वेलेवेडियर' प्रेस से प्रकाशित हुआ है। 'ग्रन्थ साहव' में इनके बहुत से पद संकलित हैं। ये शिचित नहीं थे, किन्तु कबीर की माँति बहुअत अवश्य थे। हृदय के सरल भाव सीधी भाषा में इन्होंने उतार दिए हैं। ये निर्मुणवादी किव थे, ऐसा इनकी रचनाओं से प्रतीत होता है। एक पद इनका यहाँ दिया जा रहा है—

श्रिखल खिलै निह, का कह पंडित, कोइ न कहै समुभाई। श्रवरन वरन रूप निहं जाके, कहं लो लाइ समाई॥ चंद सूर निहं, राति दिवस निह, धरिन श्रकास न भाई। करम श्रकरम निहं, सुभ श्रासुभ निहं, का कहि देंहुँ बड़ाई॥

स्पष्ट शब्दों में निर्मुण मत का प्रतिपादन रैदास ने किया है। यही उस समय के पूरे सन्त-समुदाय की मान्यता थी, चाहे वह कोई पंथ हो। इन सन्तों ने घट-घट में परिव्याप्त ब्रह्म के साह्यात्कार की बाते अपनेक बार कही हैं, सब की साधनाएँ प्रायः एक ही प्रकार की थीं।

#### गुरु नानक

गुरु नानक का जन्म पंजाय के लाहौर जिला के तिलवंडी ग्राम में कार्तिकी

१. नामदेव कवीर तिलोचन सधना सेन तरे।
कह रिवदास सुनहु रे संतहु हरि जिंड तें सबहि नरें॥ —रैदास

२. उत्तरी भारत की संत-परम्परा, कबीर साहब के समसामयिक संत, पृ० २३७-२३८।

पूर्णिना सन्वत् १५२६ ई० को हुआ था। इनकी रचनाओं का संग्रह 'ग्रन्थ साहव' में हैं। इनके कुछ भवन पड़ावी भाषा में हैं और कुछ तकालीन हिन्दी-काव्य-भाषा में। किन-सम्राट् पंर अयोध्यासिंह उपाध्याय का कहना है कि गुरु नानक के कुछ ही पद्य ऐसे हैं जो पन्द्रहवीं सदी की हिन्दी से साहव्य रखते हैं, किन्तु उनमें भी पड़ावीपन का रंग अधिक है। भ्रान्ति इससे उत्पन्न हुई कि उनके बाद जो नौ गुरु और गद्दी पर बैठे उनमें पाँच गुरुओं ने जितनी रचनाएँ की उन्होंने अपनी पदावली में नानक नाम ही दिया। गुरु तेग बहादुर, जो नवें गुरु थे, सबहवीं शती ईत्वी में हुए, उनकी रचनाएँ उस समय की हिन्दी में हैं और वे हो अधिक प्रचलित हैं। उन्हों की रचनाओं को लोग गुरु नानक की रचना मान बैठे। यहाँ हिन्दी-मिश्रित गुरु नानक का एक पद दिया जाता है—

गुरु परसादी चूिमले तड होइ निवेरा।
घर घर नाम निरञ्जना सो ठाकुर मेरा।
विन गुरु सवद न छूटिये देखहु वीचारा।
जे लख करम कमावहीं विनु गुरु ऋधियारा।
ऋंधे ऋकेली बाहरे क्या तिन सों कहिए।
विनु गुरु पन्थ न सुमई किस विध निरवहिए।
श्रावत को जाता कहैं जाते को श्राया।
परकी को अपनी कहैं अपनो नहिं भाया।
सोठे को कड़ुश्रा कहैं कड़ुए को मीठा।
राते की निन्दा करहिं ऐसा कलि महि दीठा।
चेरी की सेवा करहिं ठाकुर नहिं दीसै।
पोखरु नीरु विरोलिये माखनु नहिं रीसै।
इसु पद को अरथाइ ले सो गुरु हमारा।
नानक चीने आप को सो अपर अपारा।।

—ग्रन्थसाह्व

गुर नानक सच्चे सन्त थे. इनमें कबीर के समान अन्खड़पन नहीं था। इनकी शिक्ता कम थी। अपनी सरल माधा में अपने साधु भावों को गूँथकर

१. पं॰ भ्रयोग्यासिह उपाध्याय, हिन्दी भाषा भीर साहित्य का विकास, तीसरा प्रकररण, हिन्दी साहित्य का माध्यमिक काल, पृ॰ १६२-१९४।

इन्होंने रख दिया है। ये शास्त्रज्ञ विद्वानों का सम्मान करते थे, कनीर की भॉति स्वयं सर्वज्ञ वनकर उनका मुँह नहीं चिढ़ाते थे। सिद्धों के पदों का अप्रयापन कनीर ने प्रहण्ण किया किन्तु नानक देव ने ऐसा कभी नहीं किया। पज्जानी और हिन्दी की सभी रचनाओं मे इनके स्वभाव की साधुता स्पष्ट दिखाई पड़ती है।

#### धर्भदास

धर्मदास बॉधव गढ़ मे निवासी श्रौर परन भक्त थे। इनका प्रारम्भिक जीवन साकार की उपासना में व्यतीत हुन्ना। ये जाति के विण्क श्रौर श्रत्यन्त सम्पत्तिशाली थे। पहले ये तिलक श्रौर छुलसी की माला का व्यवहार करते थे। इन्होंने द्वारका पुरी, जगन्नाथ पुरी, मथुरा न्नादि तीथों का भ्रमण किया था। एक वार काशी में सन्त कनीर से इनकी मेट हुई श्रौर ये उनसे इतने प्रभावित हुए कि तुरत उनकी शिष्यता स्वीकार कर ली। कनीर के प्रधान शिष्य होने के कारण उनके मरणीपरान्त उनकी गद्दी इन्हें ही मिली। इन्होंने श्रपनी पहले की सारी सम्मत्ति दान कर दी श्रौर काशी में ही रहने लगे। कनीर की मृत्यु के वीस वर्ष उपरान्त इनका देहान्त हुन्ना। इस प्रकार सोलहबीं विक्रमी के श्रन्त में इनका परलोक-वास हुन्ना।

इनके शब्दों का कबीरपंथियों में बहुत आदर है। इनकी रचना परिमाण में कबीर से बहुत कम है, तथापि इनकी भाषा साफ और भाव सरलता से पूर्ण हैं। इनकी अन्योक्तियाँ वडी चुटीली हैं। इनकी रचनाओं में प्रेम-तस्व का प्राधान्य है। एक पट देखिए—

भिर लागे महिलया गगन घहराय।
स्वन गरजे, स्वन विजुली चमके, लहिर उठे सोभा वरिन न जाय।
सुन्न महिल से श्रमृत वरसे, धेम श्रमन्द है साधु नहाय॥
सुन्नी केवरिया, मिटी श्राधियरिया, धिन सत्गुरु जिन दिया लखाय।
धरमदास विनवें कर जोरी, सतगुरु चरन में रहत समाय॥
—मुखनिधान

कबीरदास की रहस्यात्मक भावना को ही प्राधान्य इनकी रचनाओं में भी मिलता है। ऐसे पदों की रचना के साथ-माथ इन्होंने सोहर, होली, बारह-मासा आदि लोक-गीत भी लिखे हैं, पर सब में भाव अपने सम्प्रदाय के ही रखे गए हैं। एक सोहर इस प्रकार है— स्तल गहलों में सिखयाँ तो विषकर आगर हो।
सतत्र दिहलें जगाइ, शयों सुख सागर हो॥
जय गहलीं जननी के ओदर, परन सम्हारल हो।
तय लों तन में प्रान, न दोहि विसगहय हो॥
एक बुंद में साहेब मँदिल बनावल हो।
विना नेव के मैदिल, वह कल लागल हो॥

मात्रा पृत्वी ही नर्बव मिलती है। कर्डन-मर्डन वाली प्रवृत्ति से दूर रहकर इन्होंने अपनी वार्टे सार सक्यों में कही हैं। क्वीरके प्रधान शिष्य होने कर भी दोनों की प्रकृति में महान् अन्तर था, जो इनकी रचनाओं ने सार हो जातों है।

# सन्त दाद्द्याल

मन्त-रास्ता में बादूद्यान का आखन्त महस्वपूर्ण स्थान है। इनका जनम सं० १६०१ में गुजरान के श्रहमवाबाद नामक स्थान में हुआ था। इनकी जाति के विश्व में श्रमेक विद्वानों ने श्रमेक मन प्रकट किए हैं। इनके पन्य वाले इनकी जन्म-कथा क्वीर के समान ही मानते हैं। उनका कहना है कि वे शिशु-क्या में सावरमती नवी में लोवीराम नामक श्रावण को मिने थे। श्रमा वे इन्हें ब्रावण जाति का मानते हैं। मोइनिन फानी के श्रमुकार थे श्रिनियाँ वे श्रीर म० म० पंडित सुवाबर विवेदी ने इन्हें मोची जाति का माना है। ये पहले चंदह वर्ष तक श्रामेर में रहे, फिर माखाइ वीक्षानेर श्रादि स्थानों में पर्वटम करते हुए ६० १६५६ में सवपुर से ४० मील दूर स्थित नगना नामक स्थान में श्रावर स्थानी कप में रहने लगे। किर श्रीनम समय में वहाँ में श्रुख तूर स्थित भगना नामक पहांची पर रहते समय मं० १६६० में इन्हेंने श्रारेर स्थान किया।

इनका मन वर्धार में मिलदा-जुलदा है। यह पना नहीं चलता कि वे विसंघ द्विष्य थे। इन्होंने अपना पृथक पत्य चलाया को 'वादूपेय' नाम में प्रभिष्ठ है। वादूपेथी लोग अपने को 'निरंजन' का उपासक बनाने हैं। 'मन्दनाम' कहत्व अभियादन को प्रगाली इनमें प्रचलित है। बादू ने नालियाँ ( दोहें) अध्यक कही हैं, पदों की संख्या कम है। इनकी मापा राजस्थानी मिली पाँच्छमी हिन्दी है। इसकी कुछ रचनाएँ गुजरानी और पंजाबों में मी हैं । किवता में निर्गुण-सम्प्रदाय की ही वातें मिलती 'हैं । इनकी रचना में प्रेमभाव की व्यञ्जना बड़ी सुन्दरता से हुई है । इनका एक पद देखिए—

भाई रे ऐसा पंथ हमारा।

है पख रहित पंथ गह प्रा अवरन एक अधारा।
बाद विवाद काहु सौं नाहों मैं हूँ जग थें न्यारा।।
समदृष्टी सूंभाई सहज में आपिह आप विचारा।
में, तें, मेरी यह मित नाहीं निरवैरी निविकारा।।
काम कल्पना कदे न कीजे पूरन ब्रह्म पियारा।
एहि पथ पहुँचि पार गहि दादू सो तत सहज सँभारा।।

- दादूदयाल की वानी (पं० सुधाकर द्विवेदी)

#### सन्त सुन्दरदास

ये दादूदयाल के शिष्यों में सब से कम वय के किन्तु सर्वाधिक योग्य श्रीर प्रसिद्ध शिष्य थे। जयपुर की प्राचीन राजधानी द्यौसा में सं० १६५३ में इनका जन्म हुआ था। ये खंडेलवाल बनिया जाति के थे। एक बार सन्त दादू जब इनके नगर में पधारे थे तब इनका बाल-हृद्य उनकी श्रीर श्राकृष्ट हो गया श्रीर ये उनके साथ हो लिए। दादू ने इनकी सुन्दर श्राकृति को देखकर इनका नाम सुन्दर रख दिया था। सन्त दादू का देहावसान सं० १६६० में हुआ, फिर ये अपने जन्म-स्थान द्यौसा चले श्राए। सं० १६६३ में ये जगजीवन नामक साधु के साथ काशी श्राए। यहाँ तीस वर्ष की श्रायु तक इन्होंने व्याकरण, वेदान्त, काव्य-शास्त्र श्रादि का गम्भीर श्रध्ययन किया। ये फारसी भाषा के भी श्रब्छे ज्ञाता थे। काशी से श्राने पर राजपूताना के फतहपुर शेखावाटी स्थान पर रहने लगे। इन्हों सं० १७६६ की कार्तिक श्रुक्ला प्र को देह-त्याग किया।

इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रन्थ 'सुन्दर विलास' है। इन्हें कवि की सहज प्रतिमा प्राप्त थी। विद्वान् होने के कारण श्रीर सन्तों के समान इन्होंने यतिभंग श्रीर गतिभंग से पूर्ण, छुन्दःशास्त्र की मर्यादा तोइने वाले पदो श्रीर दोहों में ही श्रपनी रचना नहीं की श्रिपतु एक सिद्धहस्त कवि के समान कवित्त, सवैये श्रावि श्रपनाए, जिनमें काव्यन्कोशल पूरी-पूरी मात्रा में विद्यमान है। इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था, श्रतः इनका श्रनुभव बहुत बढ़ा चढ़ा था। इनकी रचनाश्रों में विनोद की भी उत्तम सामग्री मिलती है। 'दसो दिशा के सवैया' हास्य-व्यंग्य की उत्तम रचना है। गीतियों की रचना 'पद' नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें २७ राग-रागिनियों में पदों की रचना की गई है। इनके प्रन्थों की संख्या ३७ है ग्रौर सभी प्रन्थ 'सुन्दर प्रन्थावली' में सङ्कालित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये ग्रापट सन्तों की कविता तोड ने की ग्रनिधकार चेष्टा से यहे दुःखी ग्रार चिहे हुए थे, इसीलिए फटकार भरे शब्दों में ये कहते हैं—

वोलिए तो तब जब वोलिवे की बुद्धि होय, ना तो मुख मौन गिह चुप होय रहिए। जोरिए तो तब जब जोरिवे की रीति जाने, तुक छंद अरथ अनूप जामें लहिए। गाइए तो तब जब गाइवे का कएठ होय, श्रवन के सुनत ही मनै जाय गहिए। ' तुक्रमंग छंद्भंग अरथ मिलें न कछु, 'सुन्द्र' कहत ऐसी वानी निह्सं कहिए॥

—सुन्दर विलास

सुन्द्रदास जी का एक पर नीचे दिया जा रहा है—

देखहु दुर्मित या संसार की।

हिर सा हीरा छाँड़ि हाथ ते वाँधत मोट विकार की।

नाना विधि के करम कमावत खबर नहीं सिर भार की।

भूठ सुख में फूलि रहे हैं फूटी श्रॉख गँवार की।

कोई खेती कोइ बनिजी लागे कोई श्रास हथ्यार की।

श्रंथ धुंध में चहुँ दिसि धाए सुधि विसरी करतार की।

नरक जानि के मारग चाल सुनि सुनि बात लवार की।

श्रपने हाथ गले में वाहीं फासी माया जार की।

वारम्वार पुकार कहत हों सोहै सिरजनहार की।

सुन्द्रदास विनस किर जैहै देह छिनक में धार की।—पद

सुन्दरदास जी विद्वत्ता और ज्ञान से सम्पन्न कवि थे। इसीलिए स्पष्ट शब्दों में सची वाते कह देना इन्हें प्रिय था। अपद पद-जोड़ नेवालो की भाँति ऊट-पटांग वार्ते करना इन्हें प्रिय नहीं था। उपिनिलिखित पद में भी ज्ञान-मार्ग की सची परिचिति दी गई है।

# सर्जा धारा के कवियों की गीतियाँ

अपर जिन सन्तों की गीतियों की चर्चा की गई है वे गीतियाँ स्वानुभूति-: परक गीति की श्रेगी में त्राती हैं। किववर विद्यापित की चर्चा पहले हो चुकी है। महात्मा सूरदास थ्रौर गोस्वामी तुलसीदास के साथ कतिपय श्रन्य कृष्ण-भक्त कवियों की परोचानुभ्तिपरक गीतियों का उल्लेख भी हम पहले ही कर श्राए हैं, यहाँ हम उनकी तथा अन्य कवियों की स्वानुभूतिपरक गीतियाँ देगे। इन भक्त कवियों की स्वानुभ्तिपरक गीतियों को श्रोता इनका इष्टदेव ही है, उसी के समज्ञ ये ग्रपने दैन्य, ग्रात्मनिवेदन, ग्रादि विनीत भावों तथा उसकी महत्ता ग्रौर समर्थता का गान सरल दृदय से करते हैं।

# 'स्रदास' की स्वानुश्रृतिपरक गीतियाँ

'सरसागर' के भीतर जो विनय के तथा प्रथम स्कंध के अधिकांश पद हैं, वे ही स्वानुभृतिपरक हैं। कुछ पद देखिए-

#### राग देवगंधार

सेरो मन अनत कहाँ सचु पावै। जैसे उड़ि जहाज को पंछी, फिरि जहाज पर आये। कमलनेन को छाँड़ि महातम, श्रोर देव को धावे ? परम गंग को छाँड़ि पियासों, दुर्मति कूप खनावे॥ जिन सधुकर ऋबुज रस चाख्यी, क्यों करील फल खावें ? 'स्रदास' प्रभु कामधेनु तिज, छेरी कौन दुहावे।।

—सूरसागर, विनय १६८

इस पद में महात्मा स्रवास ने भगवान् कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति का परिचय दिया है। कृष्ण की सबोत्कृष्टता प्रदर्शित करने के लिए इन्होंने

विसम्र विसुद्धे पाउ रमइ, केवल सुएए। चरेइ। उट्टी बोहिस काउ जिमु, पलुटिस तह विंपड़ेइ ॥--सरहपा

१. 'जहाज को पंछी' को नूतन उपमा महात्मा सुरदास को सम्भवतः सिद्धीं द्वारा मिलो है। देखिए--

उपमास्रों की लड़ी बॉध दी है। संसार को स्रासार बताते हुए भक्ति को ही सार-स्वरूप बताकर उसे ही प्रह्मा करने पर भक्तजन बल देते स्राए हैं। स्राह्में तवादियों ने इसी प्रकार संसार को नश्वर स्रोर ज्ञान को सार पदार्थ बताया था। देखिए स्रदास कहते हैं—

सुत्रा, चलु वा वन को रसु लीजे।
जा वन ऋष्न-नाम-त्रमरित-रस स्वन-पात्र भरि पीजे।।
को तेरो पुत्र पिता तू काको, मिथ्या श्रम जग केरो।
काल-मॅजार ले जैहै तोकों, तूँ कहैं 'मेरो-मेरो'॥
हिर नाना रस मुकति-छेत्र चलु, तोकों हो दिखराऊँ।
'सूरदास' साधुनि की संगति, वड़े भाग्य को पाऊँ॥
—सूरसागर, प्रथम स्कंध, ३४०

'क्टिंग् चिरत के गान में गीत-काव्य की जो धारा पूरव में जयदेव श्रौर विद्यापित ने वहाई, उसी का श्रवलम्बन वज के भक्त किवयों ने भी किया,' इसमें किञ्चिन्मात्र भी सन्देह नहीं है, किन्तु यह भी निर्विवाद है कि गीत-काव्य ने स्रदास के हाथों का सहारा पाकर चरम उत्कर्ष प्राप्त कर लिया। गीत-काव्य श्रौर ब्रजमाण दोनो ही स्रदास के श्राश्रय से उन्नति के श्रान्तिम शिखर पर जा पहुँचे। स्वानुभूतिपरक गीत हो चाहे परानुभूतिपरक, दोनो ही चेत्रों में स्रदास के समज्ञ खड़ा करने योग्य तुलसीदास के श्रातिरिक्त दूसरा कोई भी किव नहीं हुआ। स्वानुभूतिपरक गीतकारों में गोस्वामी तुलसीदास श्रपनी 'विनयपित्रका' के कारण श्रवश्य स्रदास से वीस पड़ते हैं, किन्तु परोज्ञानुभूतिपरक गीतियों में स्रदास श्रपतिम है।

# गोस्वामी तुलसीदास

गोस्वामी जी के हृदय से निकली हुई पुनीत वाणी गीत के माध्यम से कानो में पहुँचकर हृदय-प्रान्त पर पीयूष-वर्षा कर जाती है। मन सचमुच ही अलोकिक अ्रानन्द-लोक में जा पहुँचता है। हृदय का अ्रानन्द-रस अ्रॉखो से छुलक पडता है। तुलसीदास जी ने जो कुछ कहा है वह उनके हृदय की पुकार है, सहज है कृत्रिम नहीं, इसीलिए श्रोता पर उसका प्रभाव अमोघ होता है। इनके कृतिपय पद दिए जाते हैं—

१. म्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृ० १६६।

माधव ! श्रव द्रवहु केहि लेखें ?
प्रनतपाल पन तोर, मोर पन जियउं कमल-पद देखें ॥
जव लिंग में न दीन, दयाल तें, में न दास, तें स्वामी ।
तव लिंग जे दुख सहेडँ कहेडँ निंह, जद्यपि श्रांतरजामी ।
तें उदार में कृपन, पितत में, तें पुनीत स्नृति गावे ।
वहुत नात रघुनाथ तोहि मोहिं, श्रव न तजे बिन श्रावे ॥
जनक जनि गुरु वंधु, सुहृद, पित सव प्रकार हितकारी ।
देत रूप तस-कृप परों निहं सो कछु जतन विचारी ॥
सुनु श्रद्ध करुना, वारिज-लोचन, मोचन-भव-भारी ।
तुलिख्स प्रभु तव प्रकास विनु संसय टरें न टारी ॥

—विनयपत्रिका, ११३

दैन्य श्रीर श्रात्मसमर्पण की श्रागाध भाव-धारा में भाषा श्रपने श्राप वैभववती हो उठी है। भावों के श्रनुरूप भाषा स्वयं ढलती गई है, महाकि को कही प्रयास करना ही नहीं पड़ा है।

भक्ति का प्रधान लच्चण है, ग्रापने इष्टदेव के प्रति श्रद्धट विश्वास ग्रीर प्रण्ति का समन्वय। यह बात सभी महान् भक्तो में पाई जाती है ग्रीर गोस्वामी जी के विषय में तो फिर कहना ही क्या! गोस्वामी जी ने ग्रापनी गीतियों में वेदान्त ग्रीर दर्शन को प्रतिष्ठित किया है। लोक-मर्यादा की रच्चा के साथ-साथ लोक-रच्चा के लिए भी वे सतत यत्नशील हैं, यह इनकी स्वकीय विशेषता है। गीतियों को देखिए—

जानत प्रीति रीति रघुराई।

नाते सव हाते किर राखत राम-सनेहु-सगाई।।
नेह निवाहि देह तिज् दसरथ कीरित अचल चलाई।
ऐसेहुँ पितु तें अधिक गीध पर ममता गुन गरुआई॥
तिय-विरही सुग्रीव सखा लिख प्रानिष्ठिया विसराई।
रन परथो वंधु विभीपन ही को सोचु हृदय अधिकाई॥

एवं । —सर्वदर्शनसंगह, रामानुजदर्शन, ४७। —स्य प्रानुरिवतरोश्वरे॥ —शाण्डित्य-मवित-सूत्र, २। वर गुरगृह प्रियस्तृत सामुरे मई जब जब पहुनाई।
तब तब कहें सबरी के फलाने की सिंच मायुरी न पाई।
सहज सहय क्या मुनि बरनत रहत सक्षित्र सिर नाई।
केवट-मीत कहें सुख मानत, बानर बत्यु बड़ाई॥
प्रेम क्रोड़ों राम सा प्रमु तिम्लक्ष्म तिहुँ काल न माई।
तेरो रिनी हों कहाँ। क्रिय सों एसी मानिहि को सेवकाई।।
'तुलसी' राम समेह शील मुनि कों न मायित वर क्राई।
तो तोहिं जनमि जाय जननी जड़ तमुन्तरुनता गँवाई।।

—विनयपत्रिका, १६४

श्राने इंटरेंग के गुनों का दो यथार्थ चित्र गोस्तामी दी ने प्रस्तुत त्रिया है, वह सरी मानव बादि के लिए कावर्र और विश्ववदीनता से पूर्ण है। र्केन देश और कैन किन मानवता के इन लेक्नेचर गुर्फों का तिरस्कार कर सकती हैं ? गंत्ममी जी की वार्या में वह शक्ति है जो पत्थर को भी निवता मकती है। गोसामोदी के दीवन-कता में एक ऐसा समय भी क्राया था बद समाद की नर्यद्र हैं ब्रिक्टिक होने तभी थीं, प्रमान्वन विभिन्नागर में डूबने तमे थे, दुर्बन दुल मोगते थे और सबतों के दुश्त का अन्त ही नहीं था। इत्रत दी विमीतिका उनता को बदने के लिए सुँह नए खड़ी थी, बीने पर बन्दी है अब ही नहीं उपका था। ऐसी सन्तापनी लोकप्रा। देखकर गैलामीजी का नाह हृदय दुकड़े खुक्ड़े होने हारा । उन्होंने अपने उसस्य के चन्रों में तोब के छोर में निवेदन किया छोर मरवान् नमा है। प्रार्थना तुन की। दुक्कत का हरना मैन्य उनकी कर ने विक्यी हुआ और लोक का र्टेंबर कर गया। सच्चे सन्द दनों का कार्य ही यहाँ है। गोस्तानीकी के समान लोकनङ्ग की उकत्त कानना हमें कान्य किसी सन्त कवि में नहीं निवर्त । अन्ती इर्वा ठोडोक्स सङ्ग्तर्य सहता के कारए गोलानीकी आव सारे देश में पून्य है। उनका स्थान कवि-समान में सह से बहुत झँचा है होरे लेना है इस्तिए कि वे सक्ते हस्यत निका है। वह गीति यह है-

र्त्तनत्याल द्वरित दारित दुख दुनो दुसह तिहुँ ताथ तई है। देव दुकार पुकारत कारत सबकी सब सुखहानि भड़े हैं।। दीके दादि देखि नाटो विति, नहीं-मोद-मंगल-रित्डे हैं। मर्र माग कटुराग लोग कहें राम क्या विद्यिन वित्र्ड हैं।। विनती सुनि सानन्द हेरि हँसि करुना-बारि सूमि भिजई है। राम-राजु भयो काजु सगुन शुभ, राजा राम जगत-विजई है॥ —विनयपत्रिका, १३८।

जिसके व्यक्तिगत निवेदन में समष्टिगत निवेदन मुखरित हो उठा है, उस महामानव के काव्य की तुलना वैयक्तिक दैन्य, आत्म-निवेदन, अनन्य भक्ति आदि के गायक किवयों से की ही कैसे जा सकती है ?- 'मही-मोद-मंगल' में ही जिसे सच्चा सन्तोष और आनन्द प्राप्त होता हो, जो सबको सुखी देखकर सुखी होता हो, वही सत्यार्थ में महाकि और लोक-प्रतिनिधि महापुरुप है । भाषा की दृष्टि से देखे तो भी भाषा पर इतना चतुर्भु खी अधिकार रखने वाला महाकि आज तक हिन्दी-जगत में हुआ नहीं, यह निस्सङ्कोच कहा जा सकता है। 'साधुता सोचित' और 'हुलसित खलई है' के प्रयोग कितने ध्वनिपूर्ण हैं। मुहावरों के सटीक प्रयोग, भावोत्कर्षिणी अलङ्कार-योजना और शब्दों की स्वच्छता अनुकरणीय हैं। सब के ऊपर है कविशिरोमणि तुलसी की लोक-व्यापिनो दृष्टि। इस प्रकार स्वानुभृतिपरक गीतिकारों में तुलसीदास सर्व-अष्ठ किव ठहरते हैं।

# मीराँवाई

मीरॉ मेडितया के राठौर रत्निसंह की पुत्री थीं। इन्हीं के प्रिपतामह राव जोधा जी ने जोधपुर का नगर वसाया था। इनका जन्म चौकड़ी नामक गाँव में सं० १५७३ में हुआ और विवाह उदयपुर के राणा भोजराज के साथ हुआ। विवाह के कुछ ही दिनो पश्चात् ये विधवा हो गईं। वचपन में ही कृष्ण-भक्ति इनके हृदय में अङ्करित हो गई थी। वैधव्य के पश्चात् इनकी भक्ति-भावना इतनी वलवती हो गई कि ये मिन्दर में साधु-सन्तों के सामने भाव-विभोर होकर कीर्तन और नृत्य किया करती थीं। इस कार्य से इनके परिवार वाले रुष्ट हुए, उन्होंने इन्हें वंश की मर्यादा का ध्यान रखते हुए भजन करने को कहा, किन्तु इन्होंने सबकी वार्ते अनसुनी कर दीं। अन्त में इन्होंने घर छोड़ दिया और मथुरा-चृन्दावन की यात्रा पर चर्ला गईं। इनका आदर लोग देवी के समान करते थे। इनकी मृत्यु द्वारकापुरी में संवत् १६०३ में हुई।

इनकी गणना सर्वश्रेष्ठ भक्तो में की जाती है। ये माधुर्य भाव की जपासिका थीं। कहीं-कही इनके गीतों में रहस्यवाद की भलक भी मिलती है। कहते हैं कि सन्त रैदास इनके गुरु थे। नाभावास, श्रुवदास, मलूकदास श्रादि सन्तों ने इनकी वड़ी प्रशास की है। इनके रचे चार ग्रन्थ कहे लाते हैं, नरसी जी का मायरा, गीतगोविन्द टीका, राग गोविन्द श्रीर राग सोरठ के पद। इनकी भाषा राजस्थानी है, किन्तु इनके कतिपय पद शुद्ध साहित्यिक जनमाषा में भी मिलते हैं। इनके कुछ पद देखिए—

म्हाणें चाकर राख्यो जी।
चाकर रहस्ँ वाग लगास्ँ नित उठ दरसन पास्ँ।
घुन्दावन की कुंजगिलन में तेरी लीला गास्ँ॥
हरे हरे सब वनिह वनाऊँ विच विच राख्ँ वारी।
साँविलया के द्रसन पाऊँ पिहिर कुसुम्भी सारी॥
जोगी श्राया जोग करन कुँ तप करने संन्यासी।
हरी भजन कुँ साध् श्राए घुन्दावन के वासी॥
मीराँ के प्रभु गहिर गॅभीरा हृद्य रहो जी घीरा।
श्राधी रात प्रभु दरसन दीन्हा प्रेमनदी के तीरा॥

—मीरा की टेम-वाणी, ७९

मीराँ की साधना का पूरा-पूरा रूप इस पद में प्रस्तुत कर दिया गया है। मापा भी उनकी अपनी राजधानी के मेल में है। मीराँ के पटों की विशेषता है उनके आंतरिक भावों की गम्भीरता। वैथक्तिक प्रेम की पीड़ा, विरह-मिलन की सहज अनुभृति इनके गीतों में मृर्तिमती हो उठी है।

सारे विश्व की बेटना को अपनी बेटना बना लेना सर्वधावारण का काम नहीं है। पर के दुःख में दुःखी होना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है, किन्तु चय मनुष्य स्वार्थमय व्यावहारिक चगत् का जीव वन जाता है तब उसकी मानवता का प्रकृत रूप दव जाता है, उसकी प्राकृतिक बुढि कृत्रिमता के स्थावरण में टक जाती है, मनुष्य आत्म-हित के समस्त्र परार्थ को उपेन्तित कर देता है। उसमें केवल अपने सुख-दुःख को समस्त्रने की शक्ति और अपनी सङ्कृचित सीमा की ही अनुमृति रह जाती है। यही कारण है कि जब कोई कवि अपनी वैयक्तिक पीडा का उद्घाटन करता है, जिसमें कि वह स्वयं सन्तप्त होता रहता है तब उसकी अनुमृति अपनी सन्यता में प्रखर होने के कारण तटनुकृल परिस्थित में पड़े हुए सामान्य व्यक्तियों को विशेष प्रभावित

श्राचार्य रामचन्ट शुक्त के 'हिन्दी-साहित्य का इतिहास' से जीवन-परिचय गृहीत हैं! — लेखक

करती हैं। ग्रभी भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो पं० सुमित्रानन्दन पन्त के 'पल्लव' को 'गुञ्जन' स्त्रौर 'युगान्त' से ऊँची रचना मानते हैं। ऋस्तु, मीरॉबाई ने जो कुछ लिखा है, उसमें उनकी स्वानुभृतिगत वेदना की प्रखरता श्रपनी सचाई में समुज्ज्वल है श्रौर जब उसे व्यक्तिगत प्रेम को श्रमुभूति में प्रवर्ण व्यक्ति सुनता है तन उसे ऋपनी तन्मयता की दशा में जो शान्ति मिलती है वह जीवन के अन्य पत्तों से आगत वेदना का गान करने वाली वाणी से नहीं मिल सकती । किन्तु किसी व्यक्ति में पूर्ण मानवता का विकास तो तभी माना जायगा जब वह जीवन के ऋधिक मृल्यवान् पत्तों की वेदनाओं को, जो एक की न होकर बहुतों की होती हैं, समभ सके, उन्हें अपना सके श्रौर पर-पीड़ा के दर्पण में अपना मुख देख सकने की चमता प्राप्त कर सके। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि व्यक्तिगत पीडा सर्वथा उपेच्य है, उसकी भी ख़ासी क़ीमत है, किन्तु लोक से अलग इटकर । वहाँ हम अकेले ही रह जाते हैं, सारा समाज हमारे साथ नहीं होता । यही व्यक्तिगत प्रेम का रहस्यात्मक चेत्र है श्रीर लोक-हित की दृष्टि से इस रहस्य से जितना ही श्रलग रहा जाय उतना ही अञ्छा । मीरॉबाई की भक्ति ही इस केंड़े की है जहाँ रहस्य से छुटकारा मिलना ग्रासम्भव नहीं तो कठिन ग्रावश्य है। प्रेम की महत्ता प्रेम-पात्र के न्यक्तित्व पर बहुत कुछ ग्राश्रित होती है। यदि प्रेमपात्र के न्यक्तित्व के थ्रन्तर्गत समस्त विश्व समाहित हो जाय तो प्रेमी का प्रेम उस व्यक्ति-विशेष पर ही केन्द्रित न होकर सारे विश्व पर फैल जायगा अर्थात् तब सारा विश्व उसके प्रेम का पात्र बन जायगा। संसार की सारी वस्तुऍ उसे प्रिय हो बायंगी। तब प्रेमी को प्रेम-पात्र से एकान्त-मिलन की कामना नहीं रह जायगी। जो प्रेम नारी श्रीर पुरुप के सम्बन्ध पर श्राधृत होता है, वह एकान्त-मिलन के त्रिना टिक ही नहीं सकता। इसलिए ऐसे प्रेमियों को रहस्यमार्गी होना ही पडता है। मीरॉ जो ग्राधीरात को (सारे संसार से ल्चिपकर ) प्रेम-नदी के तीर पर प्रभु से मिलन की कामना करती हैं, उसका यही रहस्य है। श्रपने व्यक्तिगत प्रेम का जो गीत मीरॉ के कएट से निकलता है वह उनके हृदय की गहराई से उद्भृत होता है, उसमें कहीं भी कृत्रिमता के दर्शन नहीं होते । इसीलिए उनके गीत ग्रत्यन्त मर्मत्पर्शा होते हैं । प्रेम की मीठी पीर का जो अनुभव मीराँ के हृदय ने किया था वही उनके गीतां से मुखरित हुआ है। व्यक्तिगत प्रेम के ऐसे प्रभावपूर्ण गीत हिन्दी में अन्यत्र क्म ही मिलेंगे। एक गीत और मनिए-

वही, पु० ७८

राग भैरवी

श्राली री मेरे नैनन वान पड़ी।

चित्त चढ़ी मेरे माधुरि मूरत, उर विच आन अड़ी ॥ कव की ठाढ़ी पन्थ निहारू, अपने भवन खड़ी। कैसे प्रान पिया विन राखूँ जीवन मूल जड़ी॥ मीराँ गिरधर हाथ विकानी, लोग कहैं विगड़ी।

—मीरॉ की प्रेम-वाणी, पृ० ७७-७८

ऊपर से देखने पर लोक-सामान्य प्रेम का ही रूप दिखाई पड रहा है, केवल 'गिरघर' शब्द के कारण इसे विशेष कहा जायगा। इसी प्रकार अपनी प्रेम-दशा का स्पष्ट शब्दों में साहस के साथ प्रकाशन ही मीरों की स्वकीय विशेषता है और इसीलिए उनके गीत लोकानुमूति के विषय बन जाते हैं। प्रेम की अनन्यता, स्पष्टवादिता लोक-मर्यादा का साहसपूर्ण त्याग, प्रेममार्ग के विशेषयों का फटकार आदि कतिपय ऐसी विशेषताएँ मीरों की कविता में मिलती हैं, जिनके कारण इनके गीत अत्यन्त लोक-प्रिय हो उठे हैं। प्रेमी सन्तों के अतिरिक्त आजकल के स्वछुन्दतावादियों को भी ये विशेष प्रिय हैं। इसमें सन्देह नहीं कि सन्तों के लिए ये गीत अत्यन्त मूल्यवान् हैं। मीरों का यह गीत अत्यन्त प्रसिद्ध है—

#### राग भैरवी

मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। जाके सिर मोरमुकुट, मेरो पित सोई। तात मान श्रात वन्धु, श्रापनो न कोई।। छोड़ दई कुल की कान, का करिहैं कोई। सन्तन हिग वैठि वैठि. लाक-लाज खोई।। युनरी के किए दूक, श्रोढ़ लीन्हीं लोई। मोती मुँगे उतार, वनमाला पोई॥ श्रम्वन जल सींच-सींच, प्रेम-वेलि वोई। श्रम्वन जल सींच-सींच, प्रेम-वेलि वोई। श्रम्वन जल सींच-सींच, प्रेम-वेलि वोई। युध की मथनियाँ दड़े, प्रेम से विलोई। माखन जब काढ़ि लियो, छाछ पिये कोई।। श्राई में भगति काज, जगत देख मोही। वासि मीरा गिरधर प्रभु, तारो श्रव मोही।।

# हितहरिवंश

हितहरिवंश जी का जन्म मथुरा से ४ मील दिल्ल स्थित 'वाद' नामक ग्राम में हुन्ना था। इनके जन्म संवत् के विषय में दो मत पाये जाते हैं, कोई इनका जन्म सं० १५३० में ग्रौर कोई सं० १५५९ में मानते हैं। ये गौड़ ब्राह्मण थे। इन्होंने 'राधावल्लनीय' सिद्धान्त का प्रवर्तन किया था। इनके पिता का नाम केशवदास मिश्र उपनाम व्यासजी श्रौर माता का नाम तारावती था। कहते हैं कि इन्होंने स्वप्न में श्री राधा से मन्त्र दीन्ता पाई थी। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी ये विरक्त कान्सा जीवन विताते थे। इनके चार पुत्र ग्रौर एक पुत्री थी। इन्होंने श्री राधावल्लभ का विग्रह चृन्दावन में स्थापित किया था। ये संस्कृत भाषा के भी उत्तम किय थे। इनका १७० श्लोकों का 'राधासुधानिधि' काव्य प्रसिद्ध है। कोई-कोई इस ग्रन्थ को प्रवोधानन्द सरस्वती-कृत मानते हैं। इनके व्रजभाषा में लिखित दो ग्रन्थ प्रसिद्ध है, 'श्री गोसाई' जी के सिद्धांत' ग्रौर 'हितचौरासी'।

हरिवंश जी कुन्ल की वंशी के ब्रावतार माने जाते है। श्री वियोगीहरि ने इनके पदों में जयदेव के 'गीत गोविन्द' के समान माधुर्य माना है। ये ब्रात्यन्त ऊँचे कि थे। इनकी भाषा में संस्कृत पदावली का माधुर्य ब्रान्ठा है। परानुभूतिपरक रचनाओं के ब्रातिरिक्त इनकी स्वानुभ्तिपरक रचनाएँ भी काफी हैं। कुछ ऐसे पद नीचे दिए जाते हैं—

#### सिद्धान्त-सम्बन्धी पद

विलावल

मोहनलाल के रॅग रॉची।

मेरे ख्याल परो जिन कोऊ, वात दसौ दिसि माची॥
श्रन्त श्रनन्त करो किन कोऊ, नाहि धारना सॉचो॥
यह जिय जाहु भते सिर ऊपर, हौ तु प्रगट हो नाचो॥
जायत सबन रहत ऊपर मिन, ज्यों कछ्चन सॅग पांची॥
'हित हरीवंश' डरो काके डर, हों नाहिन मित कांची॥

यह हित जी का मिछान्त-पद है। कृष्ण के प्रति भक्ति ही मानव का श्रुंगार है। कहते हैं कि महाराज नरवाइन जी को इन्होंने दो पदो द्वारा उपदेश

१. ब्रजमध्रीसार, पृ० ६५ ।

दिया था, जिनमें से एक पद वही है। वाद में महाराज नरवाहन इनके पट्ट शिष्यों में गिने जाने लगे।

# श्री हित चौरासी से

विहारा

प्रीति न काहु की कानि विचारे।

मारग व्यवमारग विश्वकित मन, को अनुसरत निवारे।

यो पावस सिलता-जल उमगित, सनमुख सिंधु सिधारे।

इंगें नाद्दि मन दिये कुरंगिन, प्रगट पार्थी मारे॥

(जैंश्री) 'हितहरिवंसहिं' लग सार्ग ज्यों, सलभ सरीराइ जारे।

नाइक निपुन नवलमोहन विनु कौन अपनपी होरे॥

भाव की गम्भीरता के साथ भाषा का जो माधुर्य हितहरिवंश जी के पदों में मिजता है, वह पूरे ब्रज-साहित्य में कम ही मिलेगा । इनके पदों को पढ़ते सचमुच ही गीतकार जयदेव के पद सामने आ जाते हैं। ऐसी दली हुई, प्रवाहमयी प्राञ्जल भाषा का मिलना अन्यत्र कठिन है। 'हित चौरासी' में कुल चौरासी कविताएँ हैं, किन्तु उसकी रचना ब्रजभाषा का श्रंगार है।

#### गदाघर भट्ट

प्रसिद्ध भक्त श्री गटाधर भट्ट के जन्म-काल ग्रीर जन्म-स्थान का टीक-ठीक पता नहीं है। ये दिल्गों ब्राह्मण् ये ग्रीर इनका जन्म दिल्गा भारत में ही हुग्रा था। महाप्रभु चैतन्य देव को ये श्रीमद्भागवत सुनाया करते ये ग्रीर उन्हीं से दीला ग्रहण् की थी। महाप्रभु का समय संवत् १५४२ से संवत् १५८४ तक है। ग्रतः इनका रचना-काल संवत् १५८४ से पहले से माना जायगा। इस प्रकार ये स्रदास के समसामयिक टहरते हैं। ये मंस्कृत के

१. वही, पृ० ६७ की पाद-टिप्पणी।

२. धावार्य गुक्ल कहते हैं, "यद जीव गोस्वामी के उस रलोकवाली बात ठीक मार्ने (जिसे पढकर ये वृन्दावन में धाकर महाप्रभु के शिष्य हो गए थे), तो इनकी रचनाक्रों का धारम्म १५८० से मानना पडता है छीर ग्रंत संवत् १६०० के पीछे। इम हिसाव से इनकी रचना का प्रादुर्भाव सूरदास जी के रचनाकाल के साथ-साथ ध्रयवा उमसे भी कुछ पहले से मानना होगा।"

<sup>—</sup>हिन्दी-साहित्य का इतिहास, कृष्ण भिनत शाखा, पृ० २२१-२२२ ।

बहुत वडे विद्वान् थे। महाप्रभु के ६ प्रधान शिष्यों में, जिन्होंने संस्कृत में रचनाएँ प्रस्तुत की थीं, भट्ट जी का भी स्थान है। भाषा पर इनका स्रिधिकार बहुत विस्तृत था, इनकी भाषा संस्कृतगर्भा है। इनकी स्वानुभृति-परक रचना देखिए—

#### विहाग

जो मन श्याम सरोविर न्हाहि।
वहुत दिनन को जज्यों बज्यों तूँ, तवहीं भले सिराहि॥
नयन वयन कर चरन-कमल से, कुण्डल मकर समान।
प्रालकावली सिवाल-जाल तहॅं, भौह मीन मो जान॥
कमठ-पीठ दोड भाग डरस्थल, सोभित दीप नितंत।
मिन मुकुता-त्राभरन विराजत, यह नछत्र प्रतिविंव॥
नाभि-भंबर त्रिवली-तरंग, भलकत सुन्दरता-वारि।
पीत वसन फहरानि डठी जनु पदुम-रेनु छिब धारि॥
सारस-सरिस सरस रसना-रव, इंसक-धुनि कलहंस।
कुमुद दाम वग-पंगति वैठी, किव-छुल करत प्रसंस॥
कीड़ा करित जहाँ गोपीजन, वैठि मनोरथ-नाँव।
वारवार यह कहत 'गदाधर' देह सँवारी दाँव॥

'स्याम-सरोवर' का समस्त-वस्तु-विषयक सावयव रूपक भट्ट जी के पारिडत्य ग्रीर कवित्व दोनों का सुन्दर प्रमाण है। इनकी संस्कृत-पदावली-गुम्फित रचना गोस्वामी तुलसीदास जी की 'विनयपित्रका' के ग्रारम्भ में ग्राए उन पदों के समान है, जो उन्होंने भिन्न-भिन्न देवा की स्तुति में रचे हैं। इनकी कविता के द्वारा व्रजभाषा की शक्ति बढ़ी है। इनकी गणना व्रजभाषा के उच्च कोटि के कवियों में की जाती है।

### हरिराम च्यास

वन-मण्डल में ये व्यास जी के नाम से ही विशेष प्रसिद्ध हैं। ये श्रोरछा के निवासी शुक्ल उपाधिधारी सनाट्य ब्राह्मण् थे। ये तत्कालीन श्रोरछा-नरेश महाराज मधुकर शाह के राजगुरु थे। पहले ये गाँइ सम्प्रदाय के श्रानुयाथी थे, बाद में स्वामी हितहरिवंश से प्रभावित होने पर राधावल्लगीय सम्प्रदाय के हो रहे। इनकी रचना परिमाण में श्राधिक है। श्रो वियोगी हरि जी को इनके

८०० पदों का संग्रह इस्तगत हुन्या था, जिसमें सिद्धान्त ग्रोर विहार दोनों से सम्बन्धित पद तथा १४५ दोहे भी कहे गए हैं। ै ये उच्च कोटि के किय ये। इनके पदों की प्रशंसा नीलमखी जी ने मुक्तकएट से की है। इन्हें बज-स्मि से इतना प्रेम था कि महाराज मधुकरशाह की प्रार्थना इन्होंने टुकरा दी ग्रीर ग्रोरहा नहीं गए। इनका यह प्रेम इनके ग्रानेक पदों में द्रष्टव्य है। ये जाति-पॉनि के मेद-भाव से ग्रात्यनत ऊँचे उठ हुए महातमा थे। इन्होंने ग्रपने मनोमाबों को निर्ह्ल भाव से पदों में रखा है। इनका एक पद लीजिए—

#### सारंग

ऐसें हीं बसिए ब्रज-बीधिन। साधुन के पनवारे चुनि-चुनि, उदर पौपिए सीधिन॥ धूरन में के बीन चिनगटा, रच्छा कीजे सीतन। कुंज-कुंज-प्रति लोटि लगे उड़ि, ब्रज-रज की खंगीतन॥ नितप्रति दरस स्थाम-स्थामा को, नित जमुना-जल-पीतन। ऐसेहिं 'ब्यास' रचे तन पावत, ऐसेहिं सिल्त खतीतन॥ —ब्रजमाधुरीसार, पृ० १२१-१२२

श्रीहितहरिवंश के शरीर-त्याग के परचात् इन्होंने श्रापनी व्याकुलता श्रीर श्रानन्य गुन-भक्ति एक शोकगीत लिखकर प्रकट की, वह श्रत्यन्त मर्मस्पर्शी पट इस प्रकार है—

हुता रस-रसिकन को आधार।
विन हरिबंसिहं सरस रीति को, काप चिलिहं भार।।
को राधा दुलरावे, गावे, वचन सुनावे चार।
धृन्दावन की सहज साधुरी, किह्हं कोन उदार॥
पद-रचना अब काप हैं है, निरस भया संसार।
वड़ी अभाग अनन्य सभा का, उठिगा ठाठ सिंगार॥
जिन विन दिन-छिन जुग सम बीतन, सहज रूप-आगार।
च्यास' एक कुल-कुमुद-चन्द्र विनु, उडुगन जुठो थार॥

इसमें स्पष्ट हैं कि ब्यास जी दूरगामिनी हाँछ रखने वाले अस्यन्त सहदय कवि थे। इनकी राम-पंचाध्यायी सुरहास की रामविषयक रचना के टक्कर की होने के कारण सम्पादकों हारा भ्रमवश 'स्रमागर' में रख दी गई है।

१. वजमाबुरी-सार, पृ० ११८।

# श्रीभट्ट

निम्बार्क सम्प्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान् केशव काश्मीरी के ये प्रधान शिष्य थे । जन्म अनुमानतः संवत् १५६५ श्रोर कविता-काल सं० १६२५ के श्रास-पास है। इनके सौ पदो का संग्रह 'युगलशतक' भक्तों में विशेष आहत है। ये भावावेश मे भगवान् कृष्ण का साज्ञात्कार करनेवाले कहे गए हैं। इनके पद छोटे किन्तु वडे भावपूर्ण हैं। इनके ग्राधिकांश पद श्रात्मानुभूतिपरक हैं। भापा ग्रौर भाव दोनो ही सीधे ग्रौर साधु हैं। देखिए-

#### मलार

भीजत कव-देखी इन नैना। स्यामा जूकी सुरंग चूनरी, मोहन को उपरैना॥ स्यामा-स्याम कुंज तर ठाढ़े, जतन कियो कछु मे ना। श्रीभट उमड़ि घटा चहुँ दिसि तें, घिरि श्राइ जल सेना।।

कहते हैं कि इस पद का गान ज्यो ही भट्ट जी ने ग्रारम्भ किया था, त्यों ही युगल-मूर्ति ने इन्हे इनकी कामना के ध्रनुरूप दर्शन दिया जिसका उल्लेख पद के उत्तरार्ध भाग में है।

> वसो मेरे नैननि मे दोउ चन्द्। गौर-वद्नि वृषभानु-नन्दिनी, स्थाम वरन नॅद्नंद् ॥ गोलक रहे लुभाय रूप में, निरखत आनंदकन्द । जय श्रीभट्ट प्रेमरस वन्धन, क्यों छूटै दृढ़ फन्द् ॥

— युगलशतक ( व्रजमाधुरी सार, पद सं० १५ )

भगवान कृष्ण के भक्तजन वजमरहल में गीतिकाव्य की सरिता अजल-गति से प्रवाहित कर रहे थे श्रीर हिन्दी-साहित्य का सागर श्रनुपम पद-रत्नों से पूर्ण होता जा रहा था। इसी बीच विदेशी शासन इस देश में जड जमाने लगा था । छोटे-छोटे नृपति मुस्लिम शासकों को कर देकर सुख-भोग में नृप्त रहने लगे थे। इनकी सभा की शोभा बढ़ाने वाले कवि-जन इनके मनोनुकूल दरवारी ढंग की काव्य-रचना में प्रवृत्त होकर उनकी मनस्तुष्टि करने लगे। कविता कला के बाने में सजने कारी। कवि-जन गीति-रचना से दूर हो गये,

<sup>.</sup> १. व्रज माबुरोत्तार, पृ० री०६।

सवैये श्रीर किवतों की धूम मच गई। काव्य का विषय हुशा स्थूल श्रङ्कार श्रीर उसका कलात्मक परिधान हुई रीति। इसीलिए इस काल को कुछ विद्वानो ने 'रीति काल' कहा श्रीर कुछ ने श्रंगार काल। काव्य में कृतिमता का बोलवाला हुशा। इस बीच कुछ ऐसे स्वच्छन्द किव श्रवश्य हुए, जिन्होंने काव्य के प्रकृत स्वरूप की रच्चा की श्रीर सच्चे काव्य का सर्जन करते रहे। इस काल में गीतियों की रचना बहुत कम किवयों ने की। भाव-गाम्भीर्य श्रीर कथन के श्रन्टेपन की दृष्टि से घनानन्द वा श्रानन्द्घन जैसे दो-चार किवयों की रचनाएँ श्रपनी प्रभविष्णुता में गीतियों के टक्कर की श्रवश्य हैं। रीतिकाल तथा उसके श्रनन्तर त्रज-भाषा में गीति-रचिताश्रों का उल्लेख यहाँ करके हम श्राधुनिक काल की गीति-धारा के स्वरूप पर विचार करेंगे।

# नागरीदास

नागरीदास नाम के अनेक कृष्णभक्त हो गए हैं। काव्य-रचना की दृष्टि से जो भक्तवर नागरीदास प्रख्यात हैं, वे कृष्णगढ़ के महाराज राजसिंह के पुत्र ये और इनका नाम सावन्तसिंह था। ये वल्लभ-परम्परा के शिष्य थे। राज्य प्राप्त करने के अनन्तर अपने भाई वहादुरसिंह के साथ इन्हे अने अ बार युद्ध करना पड़ा। अन्त में मराठो की सहायता से वहादुरसिंह को परास्त करके इन्होंने राज्य प्राप्त किया। किन्तु इस गृह-कलह के फल-स्वरूप इनका मन संसार से विरक्त हो गया। अन्त में राजसी जीवन को लात मारकर आप वृन्दावन में सदा के लिए जा बसे।

इनका जन्म पौष कृष्णा १२, सं० १७५६ में और गोलोक-वास भाद्रपद शुक्का ३, संवत् १८२१ को हुआ। विप्रलम्म शृंगार और ब्रजभापा के सर्व-श्रेष्ठ किव ब्रानन्द्धन इनके घनिष्ठ मित्र थे। इनकी उपपत्नी वनीठनी जी इनके साथ ही रहती थीं और वे भी 'रिसकविहारी' के नाम से काव्य-रचना करती थीं।

इन्होंने छोटे-बड़े कुल मिलाकर ७५ ग्रन्थ रचे हैं, जिनमें से 'वैन-विलास' ग्रोर 'गुप्त रसप्रकाश' दो ग्रंथ श्राजकल नहीं मिलते। इनके सभी ग्रंथों का संग्रह 'नागर समुच्चय' नाम से श्री श्रीधर शिवलाल के ज्ञानसागर यन्त्रालय से प्रकाशित हो चुका है, जिसमें 'वैराग्य सागर', 'सिगार सागर' ग्रोर 'यद सागर' नामक तीन भाग हैं। इनकी भाषा साहित्यिक त्रज भाषा है ग्रोर

उसमें कहीं-कहीं फारसी की शब्दावली भी प्रयुक्त हुई है। ये एक उच्च कोटि के कवि थे, इसमें सन्देह नहीं। इनके दो-एक पद देखिए—

जो मेरे तन होते दोय।

में काहू ते कछु नहिं कहतो, मोतें कछु कहतो नहिं कोय॥
एक जु तन हरि-विमुखनि के सँग रहतो देस-विदेस।
विविध मॉति के जग-दुख-सुख जहँ, नहीं भिक्त लवलेस॥
एक जु तन सतसंग-रंग रॅगि, रहतो त्रित सुख पूरि॥
जनम सफल करि लेतो ब्रज वसि, जहँ ब्रज जीवनमूरि॥
द्वै तन बिन द्वै काज न ह्वैहैं, त्रायु सु छिन-छिन छीजै॥
'नागरिदास' एक तन में ब्रव, कहा कहा करि लीजै॥

- वैराग्य सागर

दास जी का कहना है कि इस शरीर का पूरा उपयोग हरि-भक्ति में ही होना चाहिए, सांसारिक उलभनों में नहीं। मेरे एक ही देह है, उससे दोनों काम नहीं हो सकते। भगवान् पर इनका प्रगाद विश्वास था और उनकी सर्वशक्तिमत्ता का उल्लेख ये इन शब्दों में करते हैं—

हरि जू अजुगत जुगत करेगे।
परवत ऊपर वहल काँच की नीके लै निकरेगे॥
गहिरे जल पापान-नाव विच, आछी ऑति तरेगे।
मैन-तुरंग चढ़े पावक विच, नाहीं पगरि परेगे॥
याह ते असमंजस हो किन, प्रभु दृढ़ करि पकरेगे।
'नागर' सब आधीन कुपा के, हम इन डर न डरेंगे॥

—वैगाग्य सागर

वृन्दावन से इन्हें प्रगाद प्रेम था। कहते हैं कि एक बार वरसात की बढ़ी यमुना को इन्होंने तैर कर रात में पार किया था, किन्तु वृन्दावन से बाहर रहना इनके लिए ग्रसहा था। पढ़ों के ग्रातिरिक्त इन्होंने क्विस, सवैया, दोहा, रोला ग्रादि ग्रनेक छन्दों में उत्तम रचनाएँ प्रस्तुत की हैं। होली ग्रादि उत्सवों पर इन्होंने ग्रत्यन्त सुन्दर काव्य रचा है। इनकी व्यग्यप्रधान रचनाएँ वड़ी ही जुटीली ग्रोर विनोदपूर्ण हैं। कहने का तालर्य यह कि एक से एक उत्तमोत्तम रत्नों से इन्होंने हिन्दी-साहित्य का श्रद्धार किया हैं। इन्होंने ग्रातमानुभृतिपरक बहुत से पद रचे हैं।

रीतिकालीन कवियों के बीच मक्तवर श्रुलवेकी-श्राति, चाचा हित हुन्दा-वन, भगवत र्गक, हुर्ग श्रादि ने को पद रचे हैं उनमें स्वातुम्हितरक गीतियाँ भी श्रुच्छी हैं किन्तु परोकानुम्तिरक गीतियों का ही प्राचान्य उनमें पाया जाता है। लिकिकिशोरी की के स्वानुम्हितरक पद श्रवश्य श्रुच्छे हैं। पर उच्च कोटि के स्वानुम्हिपरक गीत जितने मारतेन्द्र हरिएचन्द्र ने किन्ते उतने दूषरे किनी कवि ने नहीं लिखें। उनके क्षतिरय गीत देकर हम श्रायुनिक गीत-कार्य में प्रवेश करेंगे।

# मारनेन्द्र हरिश्चन्द्र

इरिएचन्द्र का जन्म काशी में एक अब्बाल बेर्य-बंश में संबत् १६०७ की माहर शुक्ता ७ को हुड़ा था। इनके रिता रोगल चन्द्र इच्छे कवि थे छीर हरिएचन्द्र के इथनातुसार उन्होंने चालीस *प्रस्थ* रचे थे। यिता के संसर्ग में कवित्य-गाकि का स्टुरग् इनमें बचयन में ही हो गया था । जब ये नी वर्ण के ये तभी पिता का देहावरान हो राजा। जिता की मुख्य के अपन-न्तर इनमें न्यब्द्यन्दता की मावना बनवर्ती हो गई। बिदालय में कुछ ही विनी शिका प्राप्त करने के अनन्तर इन्होंने उन शिका में सुँह मोड़ लिया। वर पर ही संस्कृत, रुद्रेक्त, उर्दे स्वादि मापाएँ टीलके तसे । राका शिव-प्रसाद 'मिलारेहिन्द्' ने इन्हें इन्हें जिन्नी शक्ता दी । आगे चलकर साग के स्तर पर इनमें और गना जी में मतमेद हो। गया । मनर्सी हरिएचन्द्र के ही हाथों हिन्दी-गद्य का स्वरूप स्थिप हुन्छा छौर इनकी बहुमुक्ती प्रतिमा, मे प्रमाचित हो इर तःकालीन हिन्दी-सेवियों ने इन्हें 'मारनेन्हु' की उगिष्ठ मे भृषित विया। संबत् १६४२ में इनका काशीबान बुछा। इतनी छल्पदय में ही इन्होंने छुंटे बड़े छुन १७२ प्रत्य तिल बाते । इन्हें तिलने का बड़ा मारी व्यसन था छोर इसीनिए डाक्टर ग्रोबन्द्रनान नित्र इन्हें तेखन यन्त्र ( गइटिंग मैसीन ) इहा इन्ते थे।

मान्देन्दु दो ने गग्न और एग्न देनों ही हेन्नों में बहुत बहा आम दिया। नाटक, निबन्ध, इतिहास, काव्य आदि विविध विज्यों धर समलताहुवंक लेखनी चलाई। बाद्य-रचना बह माण में और गग्न बही बेली में लिखा। विर्वनाथपुरी में रहते हुए भी ये वंश-पर्यगतुसार बल्लमकृत के अमस्य वंष्ण्य थे। इस अमस्यता का परिचय इन्हों ने एवं पद में स्वट रूप में इस प्रकार दिया है—

हम तो मोल लिए या घर के।
दास-दास श्रीवल्लभ-कुल के चाकर राधावर के॥
माता श्रीराधिका पिता हरि वन्धु दास गुन-करके।
'हरीचन्द' तुम्हरे ही कहावत नहि विधि के नहि हर के॥
—श्रेममालिका, ३५ (भारतेन्दु-श्रन्थावली, खण्ड २, पृ० ५६)

इनकी काव्य-सृष्टि विविध छुन्दों में हैं। कवित्त, सवैया, रोला, छुप्पय, दोहा, पद ग्रादि सभी श्रपनाए गए हैं, किन्तु पद-रचना सभी छुंदों से पिरेमाण में बहुत ग्रधिक है। प्राचीन भक्तों ग्रौर महाकवियों के भाव इन्होंने श्रधिका-धिक मात्रा में ग्रहण किए हैं किन्तु श्रपनी प्रखर प्रतिभा के द्वारा उन्हें विल्कुल नृतन रूप दे दिया है। इन्होंने कवित्त-सवैये बड़े सरस श्रौर भावपूर्ण लिखे हैं, जिनका विषय श्रुद्धार ही है, जैसा कि रीतिकालीन कवियों का होता था; किन्तु पद-रचना दो श्रौर विषयों को लेकर की गई है, एक है भिक्त श्रीर दूसरा है स्वदेश-प्रेम। भक्ति-परक पदों में ये स्रदास ग्रादि भक्त कवियों की पंक्ति में बैठे दिखाई पडते हैं। इनका वास्तविक रूप देखना हो तो हमें इनके पद ही विशेष सहायक होंने। पदों में इनका हृदय उतर ग्राया है ग्रौर कवित्त सवैयों में पुरानी परम्परा का पालन मात्र हो दिखाई पडता है। पद-रचना इन्होंने वंगला, गुजराती ग्रादि श्रन्य भाषाग्रों में भी की है। संस्कृत के दो-तीन पद कविवर जयदेव की ग्रप्रपदियों के श्रनुकरण पर लिखे गए हैं।

इनके निम्नलिखित ब्रन्थों में गीति-रचना का प्राचुर्य देखा जा सकता है—

- १. प्रेम तरङ्ग ( इसमे वंगला भाषा के पद तथा उर्दू ग्ज्ले भी सम्मिलित हैं।),
- २. प्रेम-प्रलाप (इसमें हिन्दी-पटों के अतिरिक्त जयदेव की अष्टपिद्यों की छाया पर रचित संस्कृत गीत और साथ ही गुजराती भाषा का गीत भी है।)
  - ३. प्रेम-मालिका ( इसमें मारवाड़ी भाषा के पद भी मिमलित हैं।),
  - ४. कार्तिक स्नान,
  - ५. प्रेमाश्रु-वर्पण,
  - ६. जैन-कौन्हल,

- ७. होली,
- प. मधु मुकुल (होली के व्यान से देश-दशा का चित्रण भी कई पदों में हुन्ना है। संस्कृत-गीत भी दिया गया है। इसमें पंनावी, मारवाड़ी भाषा वद गीत भी हैं।),
  - ९. राग-संग्रह,
- १०. वर्षा-विनोद ( प्राचीन इतिहास की कितपय घटनाश्रों को गीत का विषय चुना गया है । इसमें 'तरजीह-चंद' गीत भी है । ),
  - ११. विनय-प्रेम-पचासा,
  - १२. फूलों का गुच्छा ( उद् ग़जलों का संग्रह )
  - १३. प्रेम-फुलवारी (परोत्तानुभृतिपरक पद्)
  - १४. कृष्ण-चरित्र,
  - १५, देवी-छुद्म-लीला,
  - १६. दैन्य-प्रलाप ( भक्तिपरक पद ),
  - १७. उरहना ( भक्तिपरक पद ),
  - १८. तन्मय लीला,
  - १६. संस्कृत लावनी (संस्कृत भाषा-बद्ध ) श्रीर
  - २०. नाटकों के गीत।

इन ग्रन्थों के देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि भारतेन्द्र ने गीतो की न्तन धारा प्रवाहित कर दी है। व्रजभाषा के परिष्कार द्वारा इन्होंने ग्रपने पदों को सर्वजन-सुलभ बना दिया है। गीति-रचना की हा थे से भी इनका नाम उच्च कोटि के गीतिकारों में सर्वदा सुरचित रहेगा ग्रौर हिन्दी साहित्य-जगत् इनकी युग-निर्मात्री प्रतिभा का सदा ऋग्णी रहेगा।

भारतेन्दु जी ने विदेशी शासन को लम्बी परम्परा में पिसते हुए देश की दुर्दशा को भली भाँति समभा, देश की नाड़ी पहचानी श्रोर रोग के प्रशमन के लिए अपनी काव्य-वाणी का सदुपयोग किया । इस प्रकार गीति-लेखन के प्राचीन विषयों ( भक्ति, ज्ञान ) में ही न उलके रहकर इन्होंने काव्य के लिए एक नया चेत्र चुना श्रोर इम चेत्र में भी भावी सुक्षवियों का पथ-निर्देशन किया । स्वानुभृतिपरक गीतों की विषय-नृतनता के विचार से हम इनकी व्यापक दृष्टि को दिखाने के लिए इनके क्तिपय गीत यहाँ दे रहे हैं—

श्रहो हरि वेहू दिन कव ऐहैं।

जा दिन में तिज और संग सब हम वर्ज-बास वसेहैं।। संग करत नित हरि-भक्तन को हम नेकहु न श्रिवेहैं। सुनत श्रवन हरि-कथा सुधारस महामत्त ह्वे जैहें॥ कब इन दोड नेनन सो निसि-दिन नीर निरंतर वहिहें। 'हरीचंद' श्रीराधे राधे कृष्ण कृष्ण कब कहिहें॥

—प्रेम∙मालिका, ३७

भगवान् की शरण में सब प्रकार से ब्रात्म-समर्पण की भावना सच्चे भक्त के ही हृदय ने उत्पन्न होती है। ऐहिक सुख-भोग का चाहने वाला ऐसी बात सोच भी नहीं सकता, उसे तो घर छोड़ने की बात मन में लाते महान् कष्ट होगा। भिक्त का उद्रेक जब हृदय में होता है तब सारा विश्व-बन्धन निस्तन्व एवं सारहीन प्रतीत होने लगता है ब्रोर भगवान् की शरण ही सर्व-सुखदायिनी प्रतीत होती है। भिक्त-चेत्र में उत्तरने पर भक्त ब्राप्न को सब से हीन, ब्राधम ब्रोर पातकी समक्तने लगता है। यही प्रणित शुद्ध भिक्त का लच्ण है, जहाँ प्रणित नहीं वहाँ भिक्त नहीं। सभी भक्तो ने ऐसा श ब्रान्मव किया है। भारतेन्द्र जी कहते हैं—

वहीं मैं ठाम न नैकु रही।
भिर गई लिखत लिखत अघ मेरे बाकी तबहु रही॥
चित्रगुप्त हारे अति धिक कै बेसुध गिरे मही।
जमपुर में हरताल परी है कछु नहि जात कही॥
जम भागे कछु खोज मिलत नहि सब ही बही बही।
'हरीं चंद' ऐसे को तारो तो तुम नाम सही॥'

—प्रेम-मालिका, ८७

१. भाव मिलाइए-

कदा निलम्पनिर्भरीतिकुञ्ज कोटरे वसन् विमुक्त - दुर्मितः मदा शिरस्थमञ्जलि वहन् । विलोललील - लोचनाललामभाललग्नकं शिवेति मन्त्रमुच्चरन् सदा मुखी भवाम्यहम् ॥ —शिवताएडव, १० २. पिएडतराज जगन्नाथ ने गंगा जी से ऐसी ही वात कही थी— वत्रान द्रागेव द्रटिमरमणीयं परिकरं किरीटे वालेन्द्रं नियमय पुनः पन्नगगर्णैः।

हेर्न होते में मानेत् ही ने त्यानीत हैर च्या का चित्र उपस्थत करते हुए देशवामियों के उदहुद्ध किया है। स्वतंत्रदाधानि के तिए सकद होने के तिए तत्यागा है, उस समय वह बिटिश शासन का हुआ देश के बंधे पर था। रीत मी कार्य त्या है—

होनी

सरत में मची है होती ।

इत्र घोर मान घमान एवं विश्व होय रही महनोरी। घरनी घरनी तथ सब बाहत होड़ ररी दुहुँ छोरी॥

हुन्द इति बहुत बहारी।

पूर उड़त सोड़ अबिर उड़ादन सब हो। नयन मरो री। दोन दसा असुवन निवकारिन सब खिलार भिंतयों री ह

मीजि रहे मृति तडेरी ()

मह परनार तल कहुँ नहीं छेड़ वसन प्रगते थे। पीरे सक नहें प्रचा होन हैं छोड़ हती सरसें गी।

हिहिर को ब्रन्ट मयो गे॥

बोरने सब होग न सुनद आन सेई बोरको थी। इह बहुद कोवित तही हैं नहा अवार हुयों गी॥

हर नहीं छाड़ तरकों से ॥

हरको समा इसार दीव तकि विवयनिसान हको सी। तब स्वाबीनयमी बन-बृधि-बता स्वाुका साहि तको सी।

रोप बहु रहि से सबो सी ग

नारी बहन पुत्रार कींद्र तल नासून सोच तयो री। मुरान हारो हानिर हायो सिव्हित सर्वेह मयो री।।

द्या कहू न द्या री १

न हर्यास्यं हेल.नित्रन्तसायारः,विया

करनायस्त्रयं नुरर्हतं समृद्धारमम्यः ॥ —गङ्गायहरी

हुइ इसी प्रकार की बात सारतेन्द्र ने गङ्गाकों ने कही है कि मेरे कैंसे ब्यक्ति की तुमने बाद तक कमी तास नहीं, मुसे दार कर संसार में महती बरुद्धिनी बनो । देखिए—

हर्रन्देश, खसंबा ३४।

डठो डठो भैया क्यों हारौ अपुन रूप सुमिरो री। राम युधिष्ठिर विक्रम की तुम भट्टपट सुरत करो री॥ दीनता दूर धरो री॥

कहां गए छत्री किन उनके पुरुषारथिह हरो री।
चूड़ी पिहरि स्वांग विन श्राए धिक-धिक सवन कह्यों री।।
भेस यह क्यों पकरो री॥

धिक वह मात-पिता जिन तुम सो कायर पुत्र जन्यो री। धिक वह घरी जनम भयो जामै यह कलंक प्रगटो री॥ जनमत ही क्यों न मरो री॥

खान-पियन श्ररु लिखन-पढ़न सों काम न कलू चलो री। श्रालस छोड़ि एक मन हों के सॉची बुद्धि करो री॥ समय नहिं नेक्क बचो री॥

उठो उठो सव कमरन वाँधो शस्त्रन सान धरो री। विजय-निसान वजाइ वावरे आगेइ पाँव धरो री।। छवीत्तिन रॅगन रॅगो री॥

> —इत्यादि मधुमुकुत्त, ४७

यह है भारतेन्द्र जी की स्वानुभृति। श्राधुनिक युग में राष्ट्रीयता का उद्घोप करने वाले ये ही हैं। भारतीय समाज के बीच रहकर इन्होंने देश का पूरा-पूरा श्रध्ययन किया या श्रीर निर्भाक शब्दों में राष्ट्रीयता का गान गाया था, जागतिं का मन्त्र फूँका था। मन की चपलता का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करते हुए उसे शान्त बनाने का उपाय भी भारतेन्द्र जी श्रपने दङ्ग से व्ताते हैं—

यह मन पारद हूँ सों चंचल ।
एक पलक में ज्ञान विचारत, दृजें में तिय-श्रंचल ।।
ठहरत कतहुँ न डोलत इत-उत रहत सदा बौरानो ।
ज्ञान ध्यान की श्रान न मानत याको लंपट वानो ॥

तासों याको कृष्ण-त्रिरह-तप जो कोड साप तपात्रे। 'हरीचंद्' सो जीति याहि हरि भजन रसायन पार्वे॥' —कष्णा-चरि

—ऋष्ण-चरित, ४३

भारतेन्द्र का रोग-निदान अपने दङ्ग का है, मक्तों की श्रेणी का आधु-निक युग की परिस्थिति में पला हुआ कि अपने दंग के औपधि का विधान करेगा।

मारतेन्द्र ने देश के पतन के मूल कारणों पर भी दृष्टि ढाली थी और लोगों को उन कारणों से बचने के लिए सावधान भी किया था। सामान्य लोक-मापा में लोक गीत प्रस्तुत करके लोगों को जाग्रत किया था। जब वे अन्तिनिविष्ट होकर विचार करते थे तब उन्हें सचा कविन्कर्म यथार्थ मार्ग-प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता था और तब उनका हृद्य पारस्परिक फूट के परिणाम-स्वरूप देश के पतन को देखकर चीतकार कर उठता था। कर्तव्य-विमुख देशवासियों को उन्होंने फटकारा है, कायरों की मर्स्थना की है, सोए सिंहों को लगाने का प्रयत्न किया है। देश-होही जयचंद को और उसके व्याज से वेसा ही देश-होह का काम करने जालों को फटकारते हुए भारतेन्द्र ने वहा था—

काहे त् चौका लगाय जयचँद्वा ।

श्रपने स्वारथ मृलि लुभाए

काहे चोटी-कटवा बुलाए जयचँद्वा ।

श्रपने हाथ से अपने छल के

काहे तें जड़वा कटाए जयचँद्वा ।

फूट के फल सब भारत बोए

वर्री के गह खुलाए जयचँद्वा ।

श्रोर नासि तें आपो विलाने

निज मुँह कजरी पुताए जयचँद्वा ॥

— वर्षी-वि

<sup>—</sup> वर्षा-विनोद, ४**६** 

श. गीता श्रादि प्राचीन ग्रन्थों ने भी ऐसी वात कही है —
 चञ्चलं हि मन: कृष्ण प्रमायि वलवद्दृडम् ।
 तस्याऽहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥

इन्होने सोमनाथ के टूटे मिन्दिर का भी स्मरण किया श्रौर हिन्दुश्रों की क्लीबता के लिए उन्हें फटकार बताई है। इसके साथ ही साथ इन्होंने भारत की प्राचीन वीरता का गान भी गाया है। भारत के च्तियत्व की मुक्त कएठ से प्रशंसा करते हुए ये कहते हैं—

धन धन भारत के सब छत्री जिनकी सुजस-धुजा फहराय।
मारि मारि के सत्रु दिए हैं लाखन वेर भगाय॥
महानंद की फौज सुनत ही डरे सिकन्दर राय।
राजा चन्द्रगुप्त ले श्राए वेटी सिल्यूकस की जाय॥
मारि वल्यिन विक्रम रहे शकारी पदंवी पाय।
वापा कासिम-तनय मुहम्मद जीत्यो सिन्धु दियो उतराय॥
श्रायो मामूँ चिंद हिन्दुन पे चौबिस वेरा सैन सजाय।
खुम्मानराय तेहि वाप-सार लिख सब विधि दियो हराय॥
लाहोर-राज जयपाल गयो चिंद खुरासान पर धाय।
दीनो प्रान श्रनन्दपाल पर छाँड्यो देस धरम निहं जाय॥

— वर्पी-विनोद, ५१

इस प्रकार राष्ट्रीयता का उच्च स्वर हमें भारतेंदु की गीतियों में सुनाई पड़ता है। इसके लिए उन्होंने गीति को ही उपयुक्त समभा था। ये गीत देश में राजनीतिक विचार-क्रान्ति के बहुत पहले लिखे गए हैं।

प्रसिद्ध गीतिकार जयदेव के अनुकरण पर अनेक कियों ने रचनाए प्रस्तुत कीं। पहले कहा जा जुका है कि हिन्दी में गीति-रचना सिद्धों के चर्या-पटों के आदर्श पर आरम्भ हुई। हिन्दी-गीतियों का बाह्य रूप वही है, जयदेव-वाला नहीं। विद्यापित और महात्मा स्रदास ने गीतियों में वर्ण्य विषय वहीं जयदेव वाला अर्थात् राधा-ऋष्ण-प्रेम ही अहण किया; किन्तु उनका बाह्य आकार सिद्धों वाला ही रखा। मेरा विश्वास है कि यही लोक-गीतियों का वाह्य रूप था, जिसे सर्वप्रयम वज्रयानी सिद्ध-सम्प्रदाय ने अपनाया। वह गीतियों का संस्कृत रूप है जिमे पहले दोमेन्द्र ने दिखाया और बाद में जयदेव ने उसे विशेष रूप से विकसित कर दिया। चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य रूप गोस्वामी ने जयदेवीय शैली में प्रभृत परिमाण में गीतियाँ लिखीं। उन्होंने नई-नई गीतियों की रचनाएँ भी कीं। उनकी रचित 'स्तय-माला' काव्यमाला के अन्तर्गत निर्ण्यसागर प्रेस वम्बई से प्रकाशित भी हो

चुकीं है। उसका 'रास' भाग जयदेव की शैली में ही रचित है। श्री भारतेन्दु ने भी दो-चार वैसी ही गीतियाँ रचने का प्रयास किया था। एक गीति देखिए —

रासे रमयित कृष्णं राधा ।

हृदि निधाय गाढ़ालिङ्गनकृत हृत-विरहातप-बाधा ॥

ह्यारिलष्यित चुम्बति परिम्भति पुनः पुनः प्राणेशम् ।

सात्विकभावोदय-शिथिलायित-मुक्ताकुञ्चित-केशम् ॥

भुजलिका-बन्धनमावद्धं कामकलपतरुक्तपम् ॥

सीमन्तिनी-कोटिशतमोहन-सुन्दर - गोकुलभूपम् ॥

स्वालिङ्गनकण्टिकत-तनु---स्पर्शोदितमदन--विकारम् ।

स्वालित वचन-रचनश्रवणस्यितिकृतरत्रति-मारम् ॥

रितिविपरीतलालसालस-रस लिसत-मोहिनीवेशम् ।

निजसीत्कारमोहित-प्रमदा-दत्त-माधवावेशम् ॥ ....इत्यादि

—प्रे म-प्रलाप, ५७

कहने का तालर्य यह कि भारतेन्द्र का प्रमुख कवि-कर्म पद-रचना ही है। उपरिलिखित ग्रन्थों के अतिरिक्त निम्नलिखित लघु पुस्तिकाओं में भी गीतियाँ देखी जा सकती हैं—

- १. निवेदन पंचक,
- २. वेणगीत,
- ३. रामलीला,
- ४. भीष्मस्तवराज श्रीर
- ५. स्फुट कविताएँ।

इसके छोटे-बड़े रूपक-ग्रन्थों में भी महत्त्व की गीतियों है। भारतेन्द्र हिन्दी-साहित्य के महान् गीतिकार हैं।

१ रूप गोस्वामी : स्तवमाला, पृ० २७०-२८५

# म्राधुनिक गीतियाँ

**ब्राचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी के युग में वजभाषा के स्थान पर खड़ी-**बोली काव्यासन पर प्रतिष्ठित हुई। समर्थ कवियों द्वारा वह छन्दों के विविध साँचो में ढलने लगी। कविजन खड़ी बोली की ख्रोर वेग से भुके। द्विवेदीजी खड़ी बोली को अपनाने के साथ ही साथ नृतन छन्दो को भी अपनाने के लिए कवियों को बरावर प्रोत्साहित करते रहे। खड़ी बोलो के पैर जब काव्य-क्तेत्र मे जाम गए तन कवियों की दृष्टि उस विदेशी काव्य-साहित्य पर टिकी जिसके सम्पर्क में वे आ चुके थे। धीरे-धीरे काव्य का वाह्य और आभ्यंतर रूप-रंग बदलने लगा। विदेशी भाषा में अभिव्यक्ति की जो प्रगल्भता देखने को मिली उसने हिन्दी-किवयों को वहत प्रभावित किया। कुछ किव तो उस विदेशी भाषा, उसकी अभिन्यञ्जनात्रो और वर्ष्य विषयों पर इतने लह हो गए कि पराई वस्त को लेकर उसे अपनी कहने में उन्हें तनिक भी किस्कर न हुई । गीतियाँ भारतीय काव्य की प्राचीन सम्पत्ति हैं, किन्तु उनकी ग्राति-परिचिति किंवा अपरिचिति के कारण हमारे कवियो का ध्यान उधर न जाकर विदेशी वस्तुश्रों की ही श्रोर गया। विदेशी काव्य के श्रनुकरण पर उन हिन्दी छन्दों का प्रहण होने लगा जो श्रव तक प्रायः श्रप्रयुक्त वा श्रल्यप्रयुक्त थे। गीतिकाव्य का स्वरूप पहले से बदल गया। कुछ कवियो ने बंगला भाषा की कविता से खादर्श ग्रहण किया ख़ौर कुछ ने ख़ंग्रेजी से। कहने की आवर्यकता नहीं कि वॅगला वहत पहले से ही अग्रेजी-काव्य से प्रभावित हो चुकी थी । जिस प्रकार प्रग्रेजी भाषा के काव्य में गीतियो का ग्रागमन इटालियन ग्रीर फ्रान्सीसी काव्य-साहित्य से हुन्ना, उसी प्रकार हिन्दी के काव्य में (खडी बोली-बद्ध काव्य मे ) नृतन गीतियों का प्रादुर्भाव वंगला श्रोर श्रंग्रेजी के साहित्य-संसर्ग से हुआ। श्राने के कारण भी प्रायः वे ही थे।

<sup>1.</sup> The lyric was already a lilerary force both in Italy and France; but until 1580 it did not impress itself upon English imagination, what brougt about the sudden flowering of the

खड़ी बोली को अपनाने के पश्चात् हमारे नवागत कवि सूर, तुलसी और मीरा की गीति-पद्धति से विरक्त हो गए। अब जो गीतियाँ लिखी जाने लगीं उन्हें प्रगीतियाँ ( Lyrics ) कहना ही समुचित होगा । इन प्रगीतियों का प्रचलन द्विवेदी-काल में ही हो चुका था। ह्यायावाट के उतर ग्राने पर प्रगीतियों का चाहल्य हो गया ग्रीर छायावादी कवि प्रवन्ध-रचना से विरत-से हो गए। लो प्रवन्ध इनके हाथों निर्मित हुए वे भी प्रगीतात्मक ही हुए । पं० वद्रीनाथ भइ सन १६१२ से हो प्रगीति लिखने लगे ये । उसके परचात श्री मैथिलीशरण गत. ग्रीर पं॰ मुकटघर पाएडेय वरावर प्रगीति-मुक्तकों की रचना करते रहे। पं॰ बदरीनाय भड़ ग्रौर श्री मैथिलीशरण गुत ने तो वॅगला से प्रभावित होकर प्रगीतियाँ रचीं किन्त पारडेयजी ने ख्रंग्रेजी से सीघा सम्बन्ध स्थापित किया ख्रीर वरावर प्रगीतियों की ही सृष्टि करते रहे । खेद की वात है कि पाएडेय जी प्रगीतियों का कोई उत्तम संग्रह अब तक प्रकाशित नहीं हुगा । श्री पद्रमलाल पुत्रालाल वस्त्री ने भी सन् १६१५ ग्रौर १६१६ के ग्रासपास कुछ प्रगीतियों की रचना की थी। ग्रतः ग्राधनिक युग में प्रगीतियों को हिन्दी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय इन्हीं कविवरों को प्राप्त है । इन्होंने काव्य में साम्प्रदायिक भावना के स्थान पर सार्वभौम भावना को प्रतिष्ठित किया । इनके गीतों में रहस्यात्मक मङ्केत भी वड़ी स्वामाविकता के साथ श्रिष्ठित मिलते हैं। सन् १६१४ से १९१८ ई॰ तक के बीच मैथिलीशरण जी गृप्त ने वॅगला की प्रगीतियों की भॉति वहत सी गीतियों लिखी थीं। एक गीति का ग्रंश देखिए -

निकल रही है चर से आह. ताक रहे सब तेरी राह। चातक खड़ा चोंच खोले हैं, संपुट खोले सीप खड़ी, में अपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी-अपनी हमें पड़ी।

—'स्वयं त्रागत' से (१६१८ ई०)

पं॰ मुक्कटघर पाण्डेय तो इस पथ के सबसे मौलिक प्रथम कि हैं। इनकी रचनात्रों में रहस्यात्मक सङ्कोत बड़े मार्मिक ढंग से स्वामाविकता के साथ ब्राह्मित मिलते हैं। एकाघ देखिए—

lyric? To some extent the persistent study of foriegn poetry, but chiefly the growing popularity of music.

<sup>—</sup>Arthur Compton-Rickett: A History of English Literature, page 126.

हुआ प्रकाश तमोमय मग में, मिला मुफे त् तत्त्वण जग में, दम्पति के मधुमय विलास में, शिशु के स्वप्नोत्पन्न हास मे, वन्य कुसुम के शुचि सुवास में,

था तव क्रीड़ा-स्थान।

—'श्रॉसू' ( सन् १९१७ )

जब सन्ध्या को हट जावेगी भीड़ महान् तब जाकर में तुम्हें सुनाऊँगा निज गान। शून्य कच्च के अथवा कोने में ही एक वैठ तुम्हारा करूं वहाँ नीरव अभिषेक।

—'उद्गार' (सन् १९२०)

इसी काल के कुछ पहले से श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर के प्रगीत मुक्त की बंगाल में धूम मच चुकी थी। उनकी कविता श्रों में श्राध्यात्मिक रहस्यवाद की पुट वरावर रहती थी श्रीर गुप्त जी तथा पाएडेय जी की बहुत सी रचना श्रों में वह रहस्यवाद भॉकता मिलेगा।

जब आधुनिकों के हाथ में पड़कर हिन्दी-किना ने 'छायाबाद' का श्रामिन धान ग्रहण किया, तब वह साम्प्रदायिक सीमा में ही सिमटकर रह गई श्रीर उसकी श्रर्थ-भूमि संकुचित सीमा से श्रागे न जा सकी। छायाबादयुग के पूर्ववर्ती प्रगीतकारों की श्रर्थ-भूमियाँ श्रत्यन्त विस्तृत थीं। काव्य तब साम्प्रदायिकता के बन्धन से सुक्त था। इसी कारण छायाबाद श्रिधिक दिनों

#### १. मिलाइए-

श्रापाढ़ सन्व्या घनिये एलो, गेलो रे दिन वये । वांवनहारा वृष्टिघारा ऋरछे रये रये ॥ एकला वसे घरेर कोने को भावि जे ग्रापन मने । सजल हावा जूयीर वने की कथा जाय कये ॥ हृदये ग्राज टेड दियेछे, खूँजे ना पाइ कूल; सौरमे प्राण कादिये तुले भिजे वनेर फूल। श्रांघार राते प्रहरगुलि कोन सुरे श्राज भरिये तुलि, कोन भुले श्राज सकल भुलि श्राछि श्राकुल हये ॥

-सञ्चियता ( 'ग्रापाढ' सन्व्या, वँगला सन १३१६ ) पृ० ४७३ ।

तक कियों को अपने मोह-पाश में चकड़े न नह महा। यह दूसरी बात है कि छाद मी यत्र-तत्र कतियय गीतियाँ छायावादी दंग वी देखने में आ जाया करती हैं, पर वह प्रवाह तो कभी का समाप्त हो गया।

# प्राच्य काच्य में प्रकृति

श्राञ्चनिक काल में हिन्दी-काव्य में कवि का जो मुकाव हम प्रकृति की श्रोर पाने हैं, यह श्रंग्रेजी-चाहित्य का—विशेषतः श्रंग्रेजी के 'सक्छन्दता-काल' ( Romantic Age ) की कान्य-बाग व्या प्रमाव है। इसमें दो मत नहीं हो सकते । संस्कृत-साहित्य के आदि काल में कवियों में जो प्रकृति-प्रेम था, उस ब्राद्र्य को माध्यमिक काल के कवियों ने छोड़ दिया था, क्योंकि उस समय कवि का दृष्टि-विस्तार सिमट कर राज-समाग्रों में ही बद हो गया था, प्रकृति का ग्राञ्चन उसके हाथ से छूट चुका था। ऋषि वालनीकि के हृद्य में जो सहज प्रकृति-प्रोम था, वह उत्तरकालीन कवियों के हृद्य में उत्तरीत्तर कम होता गया । आदिकवि प्रकृति के असावारण उप पर ही सुग्व नहीं हुए ये, ऋषितु उनकी दृष्टि में प्रकृति का साधारण रूप भी उतना ही श्राक्ष्क था विवना कि श्रमायारण रूप। उनका प्रकृति वर्णन शुद्ध श्रीर श्रलङ्काराश्रित दोनों प्रकार का है। कहाँ किसी नृतन प्रकृति-खरड का चित्र वे पाटक के सामने लाना चाइते हैं, वहाँ अपन्तत-विधान की ओर मी उनकी दृष्टि रहती है। जिस पाठक या श्रोता ने उस दृश्य को न देखा हो, उसके लिए सामान्य ग्राप्रस्तुत की योजना करते हैं। विशेषता यह है कि उनका अधरतुत भी प्रकृति-केन से ही रहीन होता है और वह सर्गनिहित तो होता ही है। इसीलिए श्रीता वा पाठक की चिच-इचि प्रहाति-चेत्र से नाहर मदक्ते को बाष्य नहीं होती। उनका मन प्रकृति के ही ब्रॉगन के विविध हर्ग्यों में रमता रहता है । एकाय स्थल देखिए-

> एतच्च वनमध्यस्यं ऋष्णात्रशिखरापमम्। पावकस्याश्रमस्थस्य घृमात्रं सम्प्रहर्यने॥

> > —रामायण, ऋरण्य काण्ड, ११।५१

"वह देखो लच्मण ! वन के बीच में काले बादल के श्रव्र माग के समान श्राव्यम की अग्नि से उठते हुए धुएँ का ऊपरी छोग दिखाई पड़ ग्हा है।" श्रप्रस्तुत ऐसा कि प्रस्तुत देखने पर उसका भ्रम सहस ही हो सकता है। कष्टकारी ग्रौर दूर की कौड़ी लाने वाली कल्पना का ग्राश्रय नहीं लिया गया है—

> मयूखैरुपसर्पद्भिर्हिमनीहारसंवृतैः । दूरमभ्युदितः सूर्यः शशाङ्क इव लत्त्यते ॥ – रामा०, श्ररण्य कां०, १६।१८।

"सूर्य शीत श्रीर कुहरे से श्राच्छन्न ऊपर की श्रीर छिटकती हुई श्रपनी किरणों से चन्द्रमा-सा उदित हुश्रा दिखाई पड रहा है।" महर्पि को श्रप्रस्तुत खोजने के लिए कहीं दूर जाना नहीं पड़ा। हेमन्त के सूर्योदय को देखकर ऐसा लगता है मानो चन्द्रोदय हुश्रा हो। शीत श्रीर घने कुहरे ने रात्रि का-सा वातावरण भी प्रस्तुत कर दिया है।

शुद्ध प्रकृति चित्रण के उदाहरणों का तो प्राचुर्य ही है — कहीं क्षप्रमस्तुत भी प्रस्तुत के पास ही समासीन है, मानो वह भी प्रस्तुत का ही अङ्ग हो—

ज्योत्स्नातुपारमितना पौर्णमास्यां न राजते। सीतेव चातपश्यामा लच्यते न च शोभते॥

-रामा०, अरएय कां०, १६।१४

"है तो पूनो चॉदनी, किन्तु घनी स्रोस की वर्षा से टक गई है, इसलिए वह ऐसी विश्री हो गई है जैसे स्नापके पात ही बैठी सीता स्नाज वन में धूप से सॉवली पड़ गई हैं।"

कोई नगर-निवासी यदि कुछ दिनों ग्राम के मुक्ताकाशीय वातावरण में जाकर रह जाय तो उसका रंग सॉवला पड़ जाता है, यह तो सर्वविदित वात है।

शुद्ध प्रकृति का दर्शन की जिए-

प्रकृत्या शीतलस्पर्शो हिमविद्धश्च साम्प्रतम् । प्रवाति पश्चिमो वायुः काले द्विगुणशीतलः ॥

- रामा०, अर०, १६।१५।

पळुवा हवा तो यों ही ठरढी होती है और इस समय तो वह वर्फ में नहाई हुई है इसलिए उसमें दूनी ठराटक का ग्रा जाना स्वाभाविक है।

ग्रागे चलकर कालिदास, भवभूति ग्रादि के समय प्रकृति के चीत्र में

- जब हम प्रविष्ट होते हैं, तब ऐसा लगता है जैसे हम नगर से बनाश्रम में छा गए हों । प्रकृति ऋहि। द्वायिनी है पर ऐसा वैसे हम वर्षों से विद्धु हे मित्र के पास आ गए हों और मन ऋहता है कि तुनसे दुर्मान्यवश दूर तो हो गए थे पर ग्रव तुन्हारा साथ हम नहीं छोड़ेंगे । वहाँ मानव-ई।वन से नित्य सम्बद्ध सावारण प्रकृति के दर्शन नहीं होते; वह ऋसावारण है, विशिष्ट है। हाँ, सन्व्या, प्रमात, ऋतु-विरोष ग्रादि चामान्य शुद्ध प्रकृति के चित्र ग्रवश्य ही उनके यहाँ भी दिलाई पड़ते हैं, क्लिनु बीहड़, पर्दत, व्योमावतरल, ऋषि-ग्राथम के हरय ग्राच के तिए ग्रहामान्य ही हैं। कालिदान के काव्य में प्रकृति के गुद्ध स्वरूप का ग्रमाव नहीं है। नेयदूत इसका व्यक्तन्त प्रमाण है। कवि-सुन की प्रतिमा प्रकृति-वर्णन के समय अपस्तुत विधान किए बिना मानती नहीं, यही कारण है कि उनकी चित्रित प्रकृति उनकी भावच्छाया में श्रवगुरुठनवती प्रायः दिखाई पड़ती है। मेददृत काव्य में हम देखते हैं कि कार्य प्रकृति को देख रहा है दुली ग्राँखों निरादृत रूप में, पर उसके हृदय की भावच्छाया उस पर अपनी रेशमी भ्रोदृनी डालने से चृकती नहीं I देखिए, पर्वनस्य श्राम्बन पत्रे हुए पीले फर्ज़ों से भारावनत दिखाई पड़ रहा है। स्नापादी ऋाद्म्दिनी वायु की नौका पर सवार उस पर्वत शिखर हे जा टकराती है। नहाक्वि की दृष्टि उस पर पड़ी तो वे न तो वहाँ पर्वत देखते हैं, न श्राम्नन, उन्हें तो वहाँ हृदयस्था चन्यकवार्णी मुन्दरी के उत्तुङ्ग उरोज ही दृष्टि श्रा**ने** लगे-

> छन्नोपान्तः परिखतफत्तचोतिभिः काननाम्ने — स्वय्यारुढे शिखरमचतः स्निग्ववेणीसवर्खे । नृनं घास्यत्यमरिनधुनप्रेचणीयामवस्यां मध्ये श्यामः स्तन इव भुवः शेषविस्तारपाण्डुः॥ —पर्वमेय. १८

महाकवि कालिदास के नेवदू कीय प्रकृति-चित्र दर्याप विम्वासमक या विम्व-ग्राही हैं तथापि उदीपन-च्नमता भी उनमें सिंबत दिखाई पड़ती है । इनकी प्रकृति ग्रुढ, स्वच्छन्द कौर आत्मस्थ होते हुए भी उदीपन विभाव का सिंहासन छोड़ना नहीं चाहती। चतुर चातक बादल से गिरती बूँदें उपर चोंच उठाए पी रहे हैं, इवेत ब्गुले पाँत बाँधकर उड़ते चले जा रहे हैं और बादल मन्द्र-स्वित में गर्जन कर रहे हैं; पर इस रमणीय वर्षा-काल की सार्थ- कता तो तब है जब मेध-गर्जन से सभीत कामिनी अपने प्रिय को आति इन-पाश में बॉध ले—

श्रम्भोविन्दुमहणचतुराँश्चातकान्वीत्तमाणाः श्रेणीभूताः परिगणनया निर्दिशन्तो वलाकाः । त्वामासाद्य स्तनितसमये मानियज्यन्ति सिद्धाः सोत्कम्पानि त्रियसहचरीसम्भ्रमालिङ्गितानि ॥ —पूर्वमेघ, २३

जहाँ ये आदिकवि के समान किसी वर्णनीय प्रकृति-खराड के रूपसाम्य, प्रभावसाम्य, वर्णसाम्य अथवा क्रियासाम्य के लिए अप्रस्तुत भी प्रकृति से ही प्रहर्ण करते हैं, वहाँ प्रकृति अपनी स्वतन्त्र सत्ता में प्रतिष्ठित वर्णनातीत आहाददायिनी हो जाती है। वर्णनीय प्रकृति का अङ्ग है, तो अवर्णनीय पुरुष का। कस्तूरी मृगो के बैठने से सुगन्धित शिलाओ वाले तुपार-गौर गङ्गा के पिता शैलराज हिमालय के शिखर की नोक पर बैठा मेघ ऐसा लगता है जैसे जगत्तिता देवाधिदेव शिव के श्वेत नन्दी बैल के सींग पर, उसके आंखड़ने से, काली-काली कीचड़ लग गई हो—

श्रासीनानां सुरभितशिलं नाभिगन्धैमृ गाणां तस्या एव प्रभवमचलं प्राप्य गौरं तुपारैः। वच्यस्यध्वश्रमविनयने तस्य शृङ्गे निपण्णः शोभां शुभ्रत्रिनयनवृपोत्खात पङ्कोपमेयाम्॥ — पूर्वमेघ, ५६

महाक्षि भवभूति का नाम भी प्रकृति-वर्णन में किय-गुरु कालिदास के बाद ही त्याता है। इनकी एक स्वकीय विशेषता यह है कि इनकी वाणी प्रकृति के स्वर में ही स्वर मिलाती चलती है। त्यालम्बन रूप में स्वतन्त्र प्रकृति के चित्रों का इनके काव्य में प्राचुर्य है। जहाँ विश्व-वन्द्य महाक्षि कालिदास के साहचर्य में प्रकृति सौग्य, शान्त, रमणीय, ब्राह्मदमयी, प्रेममयी ब्रौर लाव-एयमयी दिखाई पड़ती है, वहाँ भवभृति के साथ वह यथावसर उम्र ब्रौर भीपण रूप में भी गतिमती दृष्टि ब्राती है। ब्रालम्बन-स्वरूप प्रकृति का एक चित्र यह है--

च्योन्नस्तापिच्छगुच्छावलिभिरिव तमोवल्लरीभिर्वियन्ते, पर्यस्ताः प्रान्तवृत्या पयसि वसुमती नृतने मज्जतीव ।

में रमाने लगा । इसी प्रक्रम में उसका मन काव्य के ऋड्डी से हटकर ऋड्ड पर जा टिका । कवि की इस पथ-अष्टता को लिखत करके महान् आचार्यों ने उसे बीच-बीच में सचेत करने का प्रयास भी किया, दगड-विधान रचा, पर तव तक वह गलत राह पर काफी आगे बढ़ चुका था; उसका मन 'सुँहजोर तुरङ्ग' हो चुका था। कालिदास ऋौर मवभूति ने तो नाटकों में भी प्रकृति के संश्विष्ट चित्र दिए, भले ही श्राभिनेयता को कुछ श्राघात पहुँचे। कादम्बरीकार भट्ट बाण प्रकृति की ललचाई आँखी ध्यान से देखते तो हैं, किन्तु रीति श्रौर श्रलङ्कार के फन्दे से श्रपने को छुड़ा नहीं पाते। जब किव श्रपनी भावना के रंग में प्रकृति की रँगी देखता है, शुद्ध प्रकृति से निरपेच हो कर मनोनुकूल उसका मानवीकरण ( Personification ) करता है अथवा प्रकृति को देखते-देखते उसके माध्यम से किसी अन्य मनचीती वस्तु पर जा पहुँचता है, तब हम उसे अन्य-निरपेच प्रकृति-प्रेमी नहीं कह सकते ग्रौर न तद्वृत्तिपरक प्रकृति-चित्रण को उच कोटि का प्रकृति-चित्रण ही कहेंगे। शुद्ध और श्रेष्ठ प्रकृति-चित्रण तो तभी माना जायगा जब कवि का मन अनन्य भाव से प्रकृति में ही रम जायगा. जब वही एक मात्र उसकी आराध्या हो जायगी। ऋग्वेद में उपा के ऐसे श्रनेक चित्र हैं, जहाँ ऋषि उपा का रूप-चित्रण करते करते उसे ही श्रपनी श्राराध्या देवी घोषित कर देते हैं-

'उषा के आविभूत होते ही अग्नि समिद्ध हो गई, सूर्य उदित हुए और उन्होंने द्विपदों और चतुष्पदों को कर्म के लिए प्रोरित किया। देव-नियमों की अधिष्ठात्री, मनुष्यो की आयु-च्यकरी गतिमती उपा प्रकट हो गई। अनुवर्तिनी उपाओं में यह स्थेष्ठा है (प्रतिदिन ऐसी ही उपाएँ आती रहेंगी)। सहसा

१. श्राचार्य शानन्दवर्धन ने वार-वार कवियों को सावधान किया है। एक स्थान पर वे कहते हैं—

प्रबन्धे मुक्तके वापि रसादीन्वन्युमिन्छता ।

यत्नः कार्यः सुमितिना परिहारे विरोधिनाम् ॥

विरोधि--रस--सम्बन्ध--विभावादि---गिरग्रहः ।

विस्तरेणान्वितस्याऽपि वस्तुनोऽन्यस्य वर्णनम् ॥

प्रकाण्ड एव विन्छितिरकाण्डे च प्रकाशनम् ।

परिपोपं गतस्याऽपि पौनःपुन्येन दोपनम् ॥

रसस्य स्याद्विरोधाय वृत्यनोचित्यमेव च ॥ —-ध्वन्या०, ३।१९

श्रागत इस श्राकाश-कन्या के बल्ल कितने ज्योतिर्मय हैं। सभी दिशाश्रों की यह परिचिता एवं रिक्तिश है।.....गृह-पत्नी के समान यह स्वयं सर्वप्रथम जागकर फिर सबको जगाती है। इसके तेज की ब्बजा श्राकाश में फहरा उठी। यह सबकी मङ्गलकारिगी है......शादि। १७४

यहाँ उपा ही वर्ष्य है, उपात्या है। इसी प्रकार लोक-मङ्गल विधायिनी प्रकृति ही जहाँ किन की वर्ष्य और आगच्या हो जाय उसे ही प्रकृति-वर्णन कहा जायगा और इस प्रकार का वर्णियता किन ही प्रकृति का किन कहा जायगा।

मनुष्य जिसे ग्रंपना हृदय ममित करता है, उस ग्रंपने ही समान् सहृदय देखने का ग्रंमिलाणी भी होता है। ग्रंपने सुख-दुःख में उसे भी सुखी ग्रोर दुखी देखने की कामना करता है। यदि ग्राराध्य ऐसा नहीं है तो वह हमारे कित काम का ? जिसमें हमारे हृदय को छीन लेने की क्षमता है. वह हमारी वात ग्रंपय सुनेगा, समक्तेगा, कम-से-कम हम उससे यह ग्रंपेक्षा ग्रंपर्य रखते हैं। इसीलिए हम पाषाण की भी पूजा करते हैं तो उसमें प्राण-प्रतिष्ठा ग्रंप्य कर लेते हैं, निष्प्राण पाषाण हमारी क्या सुनेगा ग्रार क्या समक्तेगा! यही कारण है कि म्रंपियों ने उपा को दिस्य नारी-रूप में घरित्री पर ग्रंपन तिरत होते देखा। उपा उन्हें देवी, माता, भिग्नी ग्रोर कन्या के विविध रूणें में दिखाई पड़ी थी। यह भावना ही उनके शुद्ध-प्रदुद्ध, लोक-मङ्गला-

१. चपा चन्छन्ती सिमवाने अग्ना च्यन्तसूर्य चिवया क्योतिरश्चेत् । देवो नो अत्र सिवता न्वर्यं प्रासादीव् द्विपत्प्र चनुष्यदित्ये ॥ अमिनती वैद्यानि व्रतानि प्रिमिनती मनुष्या युगानि । ईयुपीणामुपमा शश्वतीनामायतीनां प्रथमीपा व्ययौत् ॥ एपा दिवो दुहिता प्रत्यदिश क्योतिर्वताना समना पुरस्तात् । ऋतस्य पन्यामन्वेति सायु प्रज्ञानतीत्र न दिशो मिनाति ॥ छपो अदिश शुन्ध्युवो न वचो नोया इवाविरकृत प्रियाणि । अस्यसन्त ससतो वोध्यन्ती शश्वत्तमागात्पुनरेयुपीणाम् ॥ पूर्वे असे रजसो अप्त्यस्य गवां जिन्ध्यकृत प्र केतुम् । व्यु प्रयते वितरं वरीय श्रोमा पृणन्ती पित्रोह्यत्या ॥ एवेदेषा पुरत्यमा दृशे कं न ज्ञानामि न परिवृण्यित लामिम् । अपरेसा तन्वा शश्वताना नार्मादीपते न महो विभाती ॥

कांची और निष्कलप अन्तः करण का प्रमाण है। हाँ, आगे चलकर लौकिक काव्य में कविजन ग्रवश्य प्रकृति के खरड-विशेष को प्रेयसी या रमग्री के रूप में देखने लगे थे। विरही कालिदास को रेवा, निर्विन्ध्या, गम्भीरा ब्राटि विरहिशों के ही रूप मे दिखाई पड़ी थी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि कवि प्रकृति को अपने हृदय की भाव-प्रभा में अनुरन्जित देखता रहा है और इसी रूप मे उसे देखने का अभ्यासी है। किन्तु ऐसा वह तत्र करता रहा है जन विरह-वेदना में उसकी दृष्टि चेतनाचेतन-ज्ञान-शून्य हो जाती थी। श्रान्यत्र वह प्रकृति को सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र ही देखता रहा है श्रौर उस दशा में प्रकृति उसके रंग मे नहीं रॅगती थी, वह स्वयं प्रकृति के रंग में रॅग जाता रहा है। ऐसी स्थिति में प्रकृति काव्य में श्रालम्बन वन कर श्राती रही, उद्दोपन या अप्रस्तुत वन कर नहीं l श्रौर जव प्रकृति श्रालम्बन रूप में गृहीत हुई है, तब कवि की भावना ही अप्रस्तुत वनकर आई है। अतः यह स्पष्ट हो गया कि प्रथम कोटि का प्रकृति-चित्रण वह कहा जायगा जहाँ प्रकृति आलम्बन रूप में ग्रहीत हो, द्वितीय कोटि का प्रकृति-चित्रण वह हुआ जहाँ प्रकृति का ग्रहण श्रप्रस्तुत रूप में हो श्रौर श्रधम कोटि के श्रन्तर्गत प्रकृति का उद्दीपनादि रूप में ग्रहण होगा।

किन-हृद्य की पहचान उसके विस्तार से होती है। जिस हृद्य का प्रसार मानव-जीवन को पार करके चितिज तक विस्तीर्ण प्रकृति-चेत्र तक होता है वही सच्चे ग्रथों में किव है। तिद्तर किवजन द्वितीय ग्रौर ग्रान्तिम श्रेगी के ग्रन्तर्गत परिगणित होंगे।

#### पाश्चात्य काव्य में प्रकृति

पाश्चात्य कवियो का प्रकृति-प्रेम बहुत कुछ प्राच्य कियों के ही ढाँचे का है। ग्रन्तर है तो केवल देश-स्थित का। भारत में प्रकृति मानव के ऊपर माता के समान ग्रपने स्नेहाञ्चल की छाया किए हुए है। उसका रूप सौम्य है, शान्त है, प्रभाव स्निग्ध है ग्रीर दान उसका ग्रमृत है। पश्चिमी देशों में प्रकृति का रूप सौम्य है तो कभी उम्र भी हो जाता है। प्रभाव स्निग्ध ग्रीर मयइर दोनों ही प्रकार का है ग्रीर दान में वह जीवन देती है तो कभी-कभी मृत्यु देने में भी नहीं हिचकती। इसीलिए भारतीय सम्यता ग्रीर संस्कृति का

२. मेघदूत, प्रविमेघ, २०,३०,४५ ।

विकास प्रकृति के विस्तृत उन्मुक्त प्राङ्गण में हुग्रा, किन्तु पाश्चात्य सम्यता का पालन-पोपण प्रकृति से दूर ले जाकर नगर में ही हो सका । अप्रेजी काव्य-भूमि में जब स्वच्छन्दतावाद का अवतरण हुआ, तब कवि नगर के वॅघे घेरे से वाहर निक्ले ग्रौर उन्होंने प्रकृति के विस्तृत द्वेत्र को खुली ग्रॉखो देखा। ग्रव व्यक्तित्व पुराने शास्त्रीय विधानों में बद्ध नहीं था, वे ऋपनी इच्छा या भावना द्वारा सञ्चालित ये जो पुराने बॉघ को तोड़कर वाहर म्रा गई थी। म्रव कवि के साथ उसकी भावना थी श्रौर उस भावना की छाया-सी कल्पना भी साथ-साथ लगी रही । श्रंग्रेजी काव्य-द्वेत्र में स्वच्छन्दतावादी युग ( Romantic period ) भावना एवं कल्पनाप्रधान होने के कारण स्वच्छन्द गीतियों या प्रगीत मुक्तकों ( Lyries ) का ही युग रहा है। जब परम्परागत नियमों से बद्ध समाज से कवि के मुक्त हृदय का मेल नहीं खाया तव विवश होकर उसे प्रकृति से मित्रता करनी पड़ी, क्यों मानव-मन एकाकी तो कही रम नहीं सकता । श्रतः उस युग के महान् किव वर्ड स्वर्थ, कालेरिज श्रीर शैली के काव्य में पाश्चात्य प्रकृति भावनाभिपिक्त रूप में सामने ब्राई । वर्डस्वर्थं की कविता में प्रकृति का साधारण, सहज श्रौर दैनंदिन रूप सामने श्राया, शैली का मन उसके विपरीत प्रायः ऋसाधारण, उय, गंभीर, प्रभावशाली प्रकृति-रूप पर ही रीभा । कालेरिज भी असाधारण, विशिष्ट का ही उपासक रहा । कहने की स्रावश्यकता नहीं कि स्वच्छन्दता-युगीन स्रांग्रेची कवियो ने प्रकृति को शुद्ध श्रात्मस्थ रूप में न देखकर श्रपनी कल्पना श्रीर भावना के ही चश्में से देखा। इसलिए वे सर्वसामान्य न होकर विशिष्ट हो गए हैं । वर्डस्वर्थ वास्तव में अधिकांश स्थलो पर इसका अपवाद है, भावुकता का प्रसार तो उसमें भी है, पर वह श्रसाधारण वा श्रसामान्य नहीं है। इसीलिए उसकी कविता मे साधारणीकरण की मात्रा सर्वाधिक है, जब कि शैली में उसकी असाधारण कल्पना का चमस्कार ही प्रधान हो उठा है। उसके चमस्कार का जादू आरम्भ में रवीन्द्रनाथ ठाकुर और पं॰ सुमित्रानन्दनपन्त को विशेष रूप से आकृष्ट करने में सफल हुआ था।

हिन्दी के छायावादी किवयों मे प्रकृति के प्रति प्रेम जगाने की प्रेरणा श्रौर श्रपनी भावना के रंग में रंग कर उसे देखने की विशेष दृष्टि वर्डस्वर्थ श्रौर शैली में ही प्रमुख रूप में मिली। इन दोनो श्रंग्रेजी के किवयो ने प्रकृति से शिद्धा ग्रहण की है श्रौर प्रकृति का यथार्थ चित्र श्रद्धित किया है। ये प्रकृति से प्रेरणा ग्रहण करने वाले किव थे। यों तो श्रंग्रेजी-साहित्य के स्वच्छन्दतावादी युग ( Romantic period ) के सभी कवियों ने प्रकृति चेत्र में मन रमाया है किन्तु ये दोनों ही सच्चे अर्थ में प्रकृति के पुजारी थे। वर्डस्वर्थ की 'अकेली खेत काटनेवाली' (Solitary Reaper), डैफोडिल्स (एक जंगली फल) 'अनश्वरता का गीत' ( Ode to Immortality ), इन्द्रधनुप ( Rainbow ), कोकिल ( Cuckoo ) आदि प्रकृतिपरक रचनाएँ उसके प्रकृति-प्रेम का उद्घाटन करती हैं और वताती हैं कि वह किस प्रकार की प्रकृति का उपासक था। इसी प्रकार शैली (Shelley ) की 'वहुवा का गीत' (Ode to Westwind), अगिन पद्मी (Skylank), बादल (Cloud) श्रादि प्रतिनिधि कविताएँ उसके प्रकृति-प्रेम के स्वरूप की निर्देशिका हैं। शैलों के व्यक्तित्व की श्रमाधारणता उसकी रचनाश्रों के माध्यम से प्रकट हो जाती है, इसी प्रकार वर्डस्वर्थ का सीधा-सादापन या सारत्य प्रत्यन्त हो जाता है। दोनों के प्रकृति-प्रेम के आलम्बन पृथक् भले ही हों जैसे कि एक गहन कान्तार, दुर्दान्त प्रमञ्जन का प्रेमी है तो दूसरा ग्राम-पथ के आस-पास विखरी सहन सामान्य प्रकृति का, किन्तु हैं दोनों ही प्रकृति के किन । इन दीनों के काव्य मे प्रकृति त्र्यालम्बन वन कर उतरी है। इन दोनों के अतिरिक्त कीट्स ( Keats ), देनीसन ( Tennyson ), बायरन ( Byron ) स्नादि के काव्य में भी प्रकृति की शीतल छाया मिलती है।

#### आधुनिक हिन्दी छायावादी कवियों का प्रकृति-प्रेम

शताब्दियो भारतीय काव्य मे दासी का जीवन विताने के बाद छायावादी काव्य मे प्रकृति रानी के सिंहासन पर अभिषिक्त हुई। प्रकृति को सिंहासन पर प्रतिष्ठित करने का श्रेय सुकुमार किव सुमित्रानन्टन पन्त को है। तत्कालीन किवयों में पन्त ने वह मनोनिवेश से अंग्रेजी के स्वच्छन्दतावादी काव्य और रवीन्द्र-काव्य का अध्ययन किया उस अध्ययन की तल्लीनता में वे प्रायः आत्म-विस्तृत हो गए हैं और अपने के साथ ही अपने वाता-वरण को भी भूल बैठे हैं। उस काल की उनकी रचनाएँ उनकी सुग्धा-वस्था या अबोध दशा को व्यक्त करती हैं। उनकी प्रकृति से मेल न खाने वाली 'परिवर्तन' नामक 'पल्लव' को लम्बी किवता भी शेली (Shelley) की अनुकृति की ही परिणित प्रतीत होती है। शैली का सेन्सी (Canci) नामक काव्य-रूपक जिसका पर्यवमान विपाद में होता है, कुछ अंग्रेजी पाटकों को इतना खटका कि उन्होंने उसे सदा के लिए विश्वत करने की तीत्र इच्छा भी

व्यक्त की। किविवर पन्त की तत्कालीन किवता का वादल' भी भारतीय श्राकाश का बादल नहीं है, इसीलिए उसमें भूत, प्रेत के विकट श्राकार, लोक-भयकारी तडप-कड़क ग्रौर इन्द्राजल की लीला ही विशेष रूप में देखी जा सकती है। हॉ, आगो चलकर अनुकृति का आवेग थम जाने पर भारतीय प्रकृति में उन्होंने अपना मन रमाया है, किन्तु प्रकृतिन्तेत्र में उतरे वे पश्चिम की ही सीढी से । 'पावस के पर्वत-प्रदेश' को उन्होंने अपनी आँखों देखा है । नौका-विहार, एक तारा, मंभा में नीम, दो मित्र, चींटी ब्रादि कविताएँ उनकी प्रकृतिस्थ दशा की रचनाएँ हैं। यह प्रकृति-चित्रण का आदर्श उन्हें श्चंग्रेजी साहित्य से मिला, भारत के प्राचीन साहित्य से नहीं। श्रागे चलकर उन्होंने कालिदास, भवभूति, वाल्मीकि के काव्य का भी परिचय प्राप्त किया. इसमें सन्देह नहीं। य्यांज कान्य में प्रकृति की चर्चा छिड़ने पर हिन्दी-कवियों में पन्त जी ही सबके आगे खड़े दिखाई देते हैं। अन्य छायावादी कवियों के काव्य में प्रकृति उपसर्ग बनकर आई है। प्रसाद. निराला, महादेवी, रामकुमार वर्मा श्रादि प्रकृति के सच्चे उपासक किव नहीं हैं। वे मन श्रौर मानव-जीवन के किव हैं। छायावाद की सीमा से परे रहनेवाले श्री गुरुभक्त सिंह 'भक्त' की 'वनश्री' अवश्य ही सच्चे अर्थ में प्रकति-गीतिका है। कविवर गोपाल सिंह 'नेपाली' की कतिपय रचनात्रों में

<sup>1. &</sup>quot;It had been better had Shelley's Cenci remained forever banned. It represents three hours of unrelieved, agonising misery what excuse is there for the depicting of horrors such as these? There must be some, for the house packed with literary celebrities fiercely applouded. If the function of theatre is to amuse, then in the presentation of the Cenci it has missed its aim.

<sup>-</sup>Principles of Literary Criticism: I.A. Richards: p. 68-

२. म्राधुनिक कवि, पृ० १३

३. वही, पृ० ५६

४. वही पृ० ५३

प्. युगवाखी ३०

उनका सच्चा प्रकृति-प्रेम भागकता है। अन्य किवयों ने प्रायः प्रतीक-विधान, अप्रस्तुत-योजना, उद्दीपन आदि के ही लिए प्रकृति की ओर हाथ पसारे हैं। पन्तजी की 'मोह' किवता में उनका प्रकृति-प्रेम छलकता दिखाई पडता है—

> ऊपा-सिम्मित किसलय-दल, सुधा-रिश्म से उतरा जल, ना, अधरामृत ही के सद में कैसे वहला दूँ जीवन ? भूल अभी से इस जग को ! —आधुनिक कवि. पृ० १

पुराने शास्त्रीय शब्दों में कहे तो पन्त जी कालिदास के समान भाषा के स्त्रेत्र में वैदर्भी मार्ग के किव हैं। उन्होंने खडी बोली में जो माधुर्य ला दिया वह स्त्रीरों से नहीं बन पडा। भाषा का यह माधुर्य संस्कृत की तत्सम शब्दावलों में निहित है, जो पन्तजी को निसर्ग-सिद्ध है। प्रसादजी का मार्ग वैदर्भी का नहीं, पाञ्चाली का है स्त्रीर निराला जी का मार्ग गौडीय है। निराला जी की 'खुला स्त्रासमान' कविता के स्त्रारम्भ में प्रकृति का सुन्दर रूप स्त्राया है—

वहुत दिनों वाद खुला आसमान। निकली है धूप हुआ खुरा जहान॥ दिखीं दिशाएँ, भलके पेड़, चरने को चले ढोर-गाय-भैंस-भेड़।

—श्रनामिका, पृ० १३८

प्रकृति की इस पृष्ठभूमि में अब हम कतिपय किवयों की गीतियों को देखगे!

# छायाबाद युग की गीतियाँ

छायावाद-युग की गीति-युग के नाम से स्मरण किया जायगा। इस युग में गीति-काव्य ग्रपने चरम उत्कर्ष पर पहुँचा दिखाई पड़ता है। इस युग के बहुमंख्यक कवियां की प्रवृत्ति गीति-रचना की ही ग्रोर रही। इस काल के प्रमुख कथि छंग्रेनी के स्वच्छन्तावादी युग के कवियों से विरोप प्रभावित हुए र्योर बहुत-से लोग तो यह भी कहने लगे थे कि ग्रब प्रवन्थ काव्य की चर्चा कल की वस्तु हो गई, ग्राल के कमे-सङ्कल लगत् में प्रवन्य पढ़ने का ग्रायकाश ही कहाँ रहा ! किन्तु यह केवल चिर्णिक भावाविश में कही गई बात थी, लहाँ विचार-गाम्मोर्य का अभाव ही रहता है। इस वात का पुष्ट प्रमागा तत्कालीन रचना 'कामायनी' ही है। जिस प्रकार छोटी-छोटी कहानियों के निर्माण के साथ ही साथ वड़े-बड़े उपन्यासी का सर्जन बराबर हो रहा है उसी प्रकार गीतियों के साथ-साथ प्रवन्ध-रचना वरावर होती रहेगी। प्रवन्यकार को काव्य-रचना के लिए पर्याप्त समय की श्रपेक्ता होती है श्रीर श्राच के बहु-संख्यक कवियों को जीविका निर्वाह के लिए कोई न कोई नौकरी अपेन्तित होती है। ग्रतः उनका कविन्कर्म गीगा हो जाता है ग्रीर वे ग्रपने रोप समय में ने थोड़ा-बहुत समय निकाल कर जब-तब मुक्तक रचनाएँ कर लिया करने हैं। इसके ग्रुतिरिक्त सभी कविवों की प्रतिभा भी प्रवन्य के उपयुक्त नहीं होती। मंस्कृत ग्राँर प्राकृत कालों में भी मुक्तक गीतियों की रचना श्रिधिक कवियों ने की, प्रवन्ध श्रिपेक्षाकृत कम ही कवियों द्वारा निर्मित हुए ! काल्यनिक भावुकता के लोक में विचरण करने वाले युवकों को प्रगीत मुक्तकों में विशेष शान्ति मिलती गही है। छायावादी-युग में कवि श्रीर कविना-प्रेमी दोनो ही की मनःस्थिति एक-सी थी। दोनों ही को व्यावहारिक जगत् के बन्धन अपने मार्ग को रोककर खड़े पर्वती-में दिखाई पहते थे। इसिलए काल्यिनक भाञ्जकता की यह सृष्टि इन्हें विशेष कियकर रही, जहाँ इन बन्धनों में दूर चलकर खुल खेतने का पूरा पूरा अवकाश था और अहाँ इन बन्धनों के प्रति खुल कर बिद्रोह करने की पुकार मुनाई पड़ती थी। इन गीतों में सीन्दर्य का ही चयन विशेष था, अमुन्दर के लिए वहाँ स्थान नहीं

१. किन्तु ग्राज प्रवन्य की श्रपेचा गीतियाँ कम ही उपलब्ध है। —लेखक

था। बुद्धि से दूर ही दूर कतराकर चलने वाली वाल-भावुकता जहाँ खुन खेलने के लिए मुक्त थी, वहीं इस काल की गीतियों की विहार-स्थली थी। जगतो का कटु कर्म-कोलाहल वहाँ बाहर ही रोक दिया जाता था, वह यथार्थ जीवन की सर्वथा उपेका थी। पश्चिम के कलावाद का सिद्धान्त भी लोगों को विशेष आकृष्ट करने लगा था। फलतः वह सस्ती भावुकता, जो वास्त-विकता के धरातल पर ब्राने के पहले उसी प्रकार उड़ साती है सैसे विहारी की विरहिणी के शरीर पर पहुँचने के पहले ही गुलाव-जल उड जाता था, श्राधु-निक गीतियों में प्रायः सर्वत्र दृष्टि आने लगी। इस प्रकार काव्य की एक सङ्कीर्ण घेरे में रुद्ध होते देख तदानीन्तन तत्कालीन ग्राचायों की दृष्टि में छायावादी कविता बड़ी हल्की चँची ग्रौर उन्होंने छायावादी कवियों को विस्तृत दृष्टि रखने की बराबर सलाह दी । श्राचार्य रामचन्द्र शुक्क ने इसीलिए कविवर सुमित्रानन्दन पन्त की उत्तरकालीन रचनात्रों में उत्तरोत्तर उनका हिष्टि-प्रसार देखकर अपना सन्तोष व्यक्त किया था। श छायावादी कविता का मुख्यविषय 'करण विप्रलम्भ' था। एकाघ कवियों की कविताओं में अस्वा--भाविक कल्पना रसाभास उत्पन्न करती दिखाई पड़ी। क्ला श्रीर कल्पना की चकाचौध में उस घरवामाविकता को दकने का प्रयत्न भी दिलाई पड़ा । यही कारण है कि छायावादी कवियों की बहुत-सी कविताएँ लोकप्रिय नहीं वन पाई। अंग्रेजी भाषा के सन्दर लाज्ञिक प्रयोगों के शाब्दिक हिन्दी-रूपान्तरी, ब्रत्वाभाविक त्रातुभृतियों, निराघार कल्पनात्रों और विभाव-पत्त की स्त्रव्यक्ति के कारण छायाबाद-काल की अधिकांश कविताएँ उपहसित एवं उपेचित हुई। जिन क्वितात्रों में विभाव-पक्त स्तप्ट रहा, वे त्ररावर सहृद्वों में ग्राहत रहीं। 'प्रसाद', 'निराला', पन्त, महादेवी, रामकुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, वालकृष्ण शर्मा 'नवीन' ब्राटि उस काल के प्रमुख गीतिकार हैं। इन कविवरों ने गीतिकाल्य को नए-नए रूप-रंग देकर उसे सजाया श्रौर संवारा है । चतर्वेदी र्जा श्रोर 'नवीन' ली के गीतों का प्रमुख विषय स्वदेश-प्रेम ही रहा श्रीर इन्होंने मुक्तक्रट देश-प्रेम के मर्मस्तर्शी गीत गाए। 'प्रसाद' जी की गीतियाँ श्रिधिकतर श्रंगारपरक, पन्न जी की प्रकृतिपरक, निरालाजी की दर्शक

१. ''पन्त जी को 'छायानाद' श्रीर 'रहस्यनाद' से निकलकर स्वामानिक स्वच्छन्दता (True-Romanticism) को श्रीर बडते देख हम श्रवश्य सन्तोप होता है।"

<sup>—</sup>माचार्य रामचन्द्र शुक्तः हिन्दी-साहित्य का इतिहासः नई घारा, प्०८६२

श्रौर प्रकृतिपरक श्रौर महादेवी जी की गीतियाँ श्ररूपपरक हैं। हिन्दी का गीति-काव्य इन कवियों द्वारा विशेष समृद्ध हो उठा, इसमें सन्देह नहीं। दिग्दर्शनार्थ यहाँ कतिपय गीतियों के ग्रंश हम दे रहे हैं। 'निराला' जी ने श्रपनी 'गीतिका' की भृमिका में लिखा है—

''खडी बोली में नये गीतों के भी प्रथम सृष्टिकर्ता 'प्रसाद' जी हैं। उनके नाटकों में अनेक प्रकार के नए गीत हैं।"

#### जयशंकर 'प्रसाद्'

महाकाव्य या प्रवन्ध काव्य के लिए कवि में यदि सम्बन्ध-निर्वाह की चमता श्रपेचित होती है तो गीतिकार में समाहार-कौशल की शक्ति का होना श्रपरिहार्य है। श्रमावधानी कान्य के किसी भी प्रकार में घातक सिद्ध होती है। इन दोनों प्रकार की शक्तियों का नाम है ग्रौचित्य-विचार। प्रवन्य-निर्माता कवि के श्रोचित्य की भृमि विस्तृत होती है। वहाँ श्रनुभव या लोक-ज्ञान की व्यापकता दिगन्तव्यापिनी होनी चाहिए। गीतिकार के लिए वह सब अपेक्तित नहीं । हाँ, गीतिकार अपनी गीतियों के लिए निस भूमि को चुनता है, उसके कोने-कोने से उसका घनिष्ट परिचय होना ही चाहिए, वहाँ सतही श्चनुभव मोती या रत्न नहीं दे सकता l महाकाव्य-रचना के लिए हृदय वहत विशाल-इतना कि निसमें सभी रुचियों के हृद्य समा सकें होना चाहिए। ऐसे हृदय को इम असाधारण कह सकते हैं। गीतिकार में भावकता (Sentimentality) का प्राधान्य होता है। भावुकता वह, श्रात्म-विस्मृति जिसकी अनुगामी होती है। प्रवन्यकार के लिए उतनी भावुकता असफलता की जनयित्री हो जाती है। वहाँ व्यक्तिविशेष की रुचि का महत्त्व नहीं होता, वहाँ लोक-सामान्य रुचि का शासन होता है। इसीलिए महाकाव्यकार उच कोटि के गीतिकार तो हुए, किन्तु महान् गीतिकार सफल प्रवन्धकार नहीं हुए। गीतिकार जयदेव ने ग्रपने जान तो 'गीतगोविन्द' को प्रवन्ध ही वनाया, उसकी सर्गत्रद्ध रचना की, किन्तु वह प्रवन्य न होकर रह गया गीतिकाव्य ही । स्वर्गाय जयशंकर प्रसाद ने 'कामायनी' को सफल प्रवन्घ बनाने की भरपूर चेष्टा की, ग्रथक प्रयास किया, किन्तु उनकी ही सर्वातिशायिनी मानुकता अपन्त तक प्रवन्य को आधात पहुँचाती गई। लजा और काम के लिए सर्ग के सर्ग खपाने पड़े, सौन्दर्य की परिभाषा में पृष्ठ के पृष्ठ रॅगे गए। परिगाम यह हुआ कि उसमें गीतिकाव्य की रस-मग्नता तो आई किन्तु प्रवन्य

की ग्राधिकारिक कथा-धारा बीच-बीच में खो-सी गई। 'लाज भरे सोंन्द्य' के हाथों हृदय सोपकर वे महाकाल्य के, लोक के बीच से होते हुए निकलने वाले, राजपय का संगति-सातत्य बनाए नहीं रख सके। कहते हैं, 'ग्रॉस्' को भी कामायनी का एक सर्ग ही बना देने की कामना उनके मन में पहले जगी भी थी। कामायनी के बहुत से छुन्द स्वतन्त्र गीतियाँ हैं। ग्राधिकारिक कथावत्तु का वैसा हो हल्का-सा जाल भ्राचन्त बुना गया है जैसा कि हम कविग्रुह कालिदास के मेचदूत में देखते हैं।

नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास-रजत-नग-पग-तल में, पीयूप-स्रोत सी वहा करो जीवन के सुन्दर समतल में। — लज्जा

श्रद्धा श्रीर विश्वास को पाणिग्रहण की शिक्ता देनेवाली यह कविता स्वतंत्र गीति ही है । इसी प्रकार—

क्रूने में हिचक, देखने में
पत्नके आयों पर भुकती है,
कलरव-परिहास भरी गूँ जे
अथरों तक सहसा रुकती हैं।
स्मित वन जाती है तरल हॅसी
भर कर नयनों में वॉक नना,
प्रत्यच देखती हूँ सब जो
वह बनता जाता है सपना। — लज्जा

स्रादि मुग्धा ना यिका का चित्र प्रस्तुन करने वाले छुन्द प्रवन्ब-काव्य की स्रापेक्षा स्वन्छन्द गीतियों के श्राधिक निकट हैं। बात स्पष्ट हैं कि स्वर्गाय 'प्रसाद' मूल रूप में गीतिकार थे, प्रवन्बकार नहीं। कामायनी में सबन्ध गीतिकाव्य के तत्व श्राधिक हैं।

प्रसाद जी ने अपने नाटकों में जिन गीतियों को स्थान दिया है, वे सद्गीत की राग-रागिनियों के साँचे में उसे हुए हैं। इसीलिए नाटकों के अन्त में उन्होंने 'सुनीमजां' द्वारा रिचत स्वर-तालिकाएँ भी दे दी थीं। 'प्रसाद' जी की गीतियों का मुख्य विषय जैन्ना कि पहले कहा जा चुका है प्रेम है। इसके अतिरिक्त कर्म-जगत् की कटोरता, देश-भक्ति आदि विषयों पर भी इनकी गीतियाँ वड़ी भावपूर्ण ऋौर मनोहर हैं। 'प्रसाद' जी की मनोहत्ति रहस्योन्मुखी थीं। इसीलिए लौकिक प्रेम की गीति गाते-गाते ये पारलौकिक प्रेम तक पहुँच जाया करते थे। देखिए—

भरा नयनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अन्प। जल-थल मारुत व्योम में जा छाया है सब ओर, खोज-खोज कर खो गई में, पागल श्रेम-विभोर॥

—स्कन्द्गुप्त

यह है 'प्रसाद' जी की रहस्यपरक प्रेमगीति । लौकिक प्रेमगीतियों में भी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से ये नहीं चूकते जो पूरी गीति को रहस्योन्मुख करने लगते हैं—

मार्भा साहस है खे लोगे ?

अनजाने तट की मदमाती,

लहरें चितिज चूमती आतीं,

ये भिटके भेलोगे ? • — स्कन्दग्र

इस कविता का 'स्रानजाने' शब्द पूरी कविता को रहस्यमयी बना रहा है। स्राने एक लौकिक प्रेम का गीति देखिए—

तुम कनक किरण के अन्तराल में लक्क-छिप कर चलते हो क्यों ?

१. मिलाइए रवीन्द्रनाथ टैगोर के इस गीत से— कथा छिल एक-त्रीते केवल तुमि ग्रामि जावो अवारणे भेसे केवल भेसे; त्रिभुवने जानवे ना केड ग्रामरा तार्थगामी कोथाय जेतेछि कोन देशे से कोन देशे।

> कूलहारा सेंद्र समुद्र=नाफजाने शोनाबो गान एकला तोमार काने, टेडयेर मतन भाषा-बांधन-हारा श्रामार सेंद्र रागिनो शुनवे नोरव हेंपे।

> > —गीताञ्जलि, ८३

नतमस्तक गर्व वहन करते, जीवन के घन रस-कन ढलते, हे लाज-भरे सौन्दर्य, वता दो मौन वने रहते हो क्यो ? —चन्द्रगुप्त, डां० १, पृ० ११

इनकी देश-प्रेम-सम्बन्धी गीतियाँ भी वड़ी ही मनोहर हैं च्रौर हैं सङ्गीत-शास्त्र की तुला पर तुली हुई। इनकी यह गीति ऋत्यन्त प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है—

श्रहण यह मधुमय देश हमारा।
जहाँ पहुँच श्रनजान चितिज को
मिलता एक सहारा।
सरस तामरस-गर्भ विभा पर
नाच रही तरु-शिखा मनोहर,
छिटका जीवन-हरियाली पर
मङ्गल कुंक्रम सारा।

— चन्द्रगुप्त

यों तो खड़ी बोली में देश-प्रेम पर तैकडों गीतियाँ लिखी गई हैं पर'प्रसाद' की की लेखनी का यह लावण्य को गीति का जीवन है, अन्यत्र क्हीं नहीं मिलता। 'प्रसाद' जी की गीतियाँ अन्तः स्फ़रित होती हैं और उनकी प्रतिभा इतनी कर्जित्वनी हैं कि वह भाषा में लाक् िएक वकता, नव्य आलङ्कारिकता स्वतः ला देती है। इनका 'आँस्' काव्य, जो एक विच्छ्ड्र्ल आख्यानबद्ध गीतिकाव्य है, न्तन छन्द को लेकर निर्मित हुआ है और कवियों ने उने अपनी गीतियों में अपनाया है। इस गीतिकाव्य में कि की कल्यना कहीं भूतल से उडती हुई अनन्त अकाश का चक्कर लगाती दिखाई पड़ती है और कहीं समुद्र के अन्तिम तल में गीते लगाती घूम रही है। इन अअु-विन्दुओं में कि के इदय की अपार वेदना भलक मार रही है, उसका कहीं ओर-छोर ही नहीं दिखाई पडता। कि कन्द्रना देखिए—

सूखे सिकता-सागर में यह नैया नेरे मन की, आँस् की धार वहा कर से चेगुन की।

यह पारावार तरल हो फेनिल हो गरल डगलता, मथ डाला किस तृष्णा से तल में बढ़वानल जलता।

निश्वास मलय में मिलकर छायापथ छू छाएगा, छन्तिम किरणें विखरा कर हिमकर भी छिप जाएगा।

चमकूँगा धृल कर्णों में सौरभ हो डड़ जाऊँगा, पाऊँगा कहीं तुम्हें तो प्रह-पथ में टकराऊँगा।

-- च्यॉस् . पृ० ४२-४३

वैयक्तिक प्रेम-वेदना का यह दिगन्तव्यापी प्रसार छायावाद-युग की एक प्रमुख विशेषता है, जो विश्व साहित्य में ग्रन्यत्र कहीं स्यात् मिलेगी। सम्मव है, इस महती पीड़ा के मृल में सामाजिक कारण के ग्रातिरिक्त परोज्ञतः ग्रन्य कारण भी हों, पर यान्त्रिक जीवन के प्रति ग्रसन्तोष ही स्पष्ट दिखाई पड़ता है। 'प्रसाद जी के शब्दों में—

निर्मम जगती को तेरा मद्गलमय मिले उजाला, इस जलने हुए हृद्य की कल्याणी शीतल ज्वाला।

—ग्राँसृ पृ० ६३

किव को पूरी जगती ही 'निर्मम' दिखाई पडती है और वह अपनी 'शीतल ज्वाला' से उसे मङ्गलमय प्रकाश मिलने की शुभ कामना प्रकट करता है, जिससे जगती निर्ममत्व के अभिशाप से मुक्त हो जाय।

## पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'

निराला जी विमुक्त छन्दों के ग्रातिरिक्त ग्रानेक नृतन गेय छन्दों के भी ज्याविष्कर्ता हैं। कवि होने के साथ-साथ ही ये सङ्गीत के भी श्रच्छे ज्ञाता है। वंगला भाषा श्रीर वंगलाभाषी साहित्यिको एव गायको के निकट सम्पर्क में अधिक दिनों तक रहने के कारण, इन्हें भारतीय सङ्गीत के साथ साथ पश्चिमी सङ्गीत के स्वरूप को देखने-समभाने का श्रन्छा ग्रवसर मिलता रहा था, क्योंकि श्री दिजेन्द्रलाल राय श्रीर श्री रवीन्द्र-नाथ टाकुर ने बहुत पहले ही वॅगला गीतियों में पश्चिमी सङ्गीत को ढालने का श्रम्छा प्रयास किया था। इसीलिए 'निराला' जी ने जहाँ छन्दो को बन्धन से मुक्ति देने का प्रयत्न किया, वहीं सच्छन्दों का निर्माण करके सैकड़ों गीतियों श्रीर प्रगीत मुक्तको को बाँघा भी। इस प्रकार 'निराला' जी के प्रयास मे श्राधनिक गीतिकान्य सङ्गीत के श्राधिक निकट लाया गया है। किन्त सङ्गीत के स्वरों की रच्चा के प्रयास का फल यह हुआ। कि इनकी गीतियों में बहुतेरे स्थलो पर न्यूनपदत्व दोप त्रा गया है त्रौर कवि की क्रिभिन्नेत त्र्रथाभिन्यक्ति में वाधा पहुँची है। इनकी गीतियों के विषय लौकिक छौर पारलौकिक व्यक्ति-गत प्रेम, प्रकृति प्रेम, व्यापक जीवन-दर्शन ज्यादि हैं। वास्तव मे 'निराला' जी की दृष्टि कभी एकाङ्गी वा सीमित-स्नेत्रबद्ध नही रही, यही इनकी सबसे प्रमुख विशेषता ग्रीर महत्ता है। ये नितान्त स्व-निष्ठ कभी नहीं रहे, इसीलिए इनकी गीतियों में भारतीय संस्कृति का निर्मल रूप देखने को मिलता है। पं॰ नन्द दुलारे वाजपेथी 'निराला' जी की कविता में रहस्यवाद हूँ दते हुए एक सॉस में हा 'श्रास्त'-'नास्ति' दोनों ही बातें कह जाते हैं । उनका कहना है-

'इनमें ग्रानहोनी पिरिस्थितियाँ नहीं हैं, संयमित जीवन-सौन्दर्य का ग्रालेखन हैं, यद्यपि इनमें बोर्ड रहस्य प्रकट नहीं तथापि रहस्यवादी कवि का स्वर सर्वत्र व्याप है।" — गीतिका, समीचा, पृ० ७

सच तो यह है कि 'निराला' जी की किव-वाणी मे रहस्य (गोध्य) कुछ भी नहीं है, जो कुछ है स्पष्ट है, प्रकट है। इनका हृद्य कभी-कभी कोलाहल-पूर्ण जगत् ते हटकर श्रध्यातम के चेत्र में शान्ति पाता रहा है। वेदान्त दर्शन इनका प्रिय विषय रहा है, इस विषय को लेकर इनके क्एट से समय-समय पर गीतियाँ निःस्त होती रही हैं। यदि हम रहस्य का श्रर्थ उपनिपत्-परक रखे तो श्रवश्य 'निराला' जी रहस्यवादी भी कहे जा सकेंगे; किन्तु हिन्दी- बाब्य के जेल में प्रवासित रहस्यबाद का यह क्रार्थ नहीं रहा है, इसे हिन्दी का विववसे बानदा है। निरस्तार की की करिस्स सीतियों के क्रोस देखिए—

> र्जावन प्राट-हर्नार**्-**हा तवृ विचरत निरन हरा । तर-नेररान्डरन्य की अविता सरा । छ्वि-स्यु-सुर्गम न करा चंचल र्यंचल-मा च्रासंगुर. नत नवतों में स्थिर हो दल ष्ट्रविचल उरः स्वर-सा कर हो कविनरहर हरवर-मजित. सुचि चन्द्रस्थन्द्र-सृन्द्र मन्दर-स्ट्रितः मेर गगनमगन मन में, ऋधि हिरस्मर्था दिवसी।

—परिमह

हो महत रेमें रीही में भी रहस्तवाद देखते हैं, दे यद समूर्त हिकीं क्षाब की हो रहस्तवादी वह हालें तो बोडे ब्राएस्वी नहीं। वे महारम सरवाद ब्रीर रोस्टामी हलसीदान को भी रहस्तवादी वहने में हिस्कीं नहीं, क्षीकि रिहस्तवादों नाम ही उनके लिए हाल पर्व हुए वन सुत्रा है। दिनालों की क्ष्मी साम्बद्धादिक ब्राथी में प्रमुख्यों रहस्तवाद के मत्म नहीं रहे। वे ब्रावी में सर्वश्रा हुश्व रहनेवाने विद्युत ब्राथी में ब्रावी है। उन्हीं की एक दूसरी महिल संग्रीत लीतिया, इस प्रार्थना सीहत में वे ब्रहते हैं—

मेरे वारों में बाबों! रात-रात निवित्त मादनकों है बर है तर बज़ जाबों!

गर्न हो त्या, हुने मृत का बारनारन बाग जग हुन्हर, खुली करुण उर की सीपी पर
स्वाती जल नित बरसाओ !

मेरी मुक्ताएँ प्रकाश में
चमकें अपने सहज हास में,
उनके अचपल भ्रू-विलास में
लास-रङ्ग-रस सरसाओ !

मेरे स्वर की अनल-शिखा से
जला सकल जग दीर्ण दिशा से
हे अरूप, नव-रूप-विभा के
' चिर स्वरूप पाके जाओ !

—गीतिका, ११

यहाँ स्पष्ट दिखाई पडता है कि कवि 'ग्रारूप' को भी स्वरूपवान् बनाने के लिए कितना उत्सुक है। सच तो यह है कि 'ग्रारूप' काव्य का विषय हो ही नहीं सकता। इस प्रकार की गीतियों पर रिव ठ'कुर की गीति-शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पडता है। कहीं-कहीं रिव ठाकुर के रहस्यवाद का छींटा भी पड़ता दिखाई पड़ जाता है, पर बहुत कम स्थलों पर—जैसे,

हुआ प्रात प्रियतम, तुम जावगे चले ?
केसी थी रात वन्धु थे गले-गले!
फूटा आलोक,
परिचय-परिचय पर जग गया भेद, शोक!
छलते सब चले एक अन्य के छले!—
जावगे चले ?

वॉधो यह ज्ञान, पार करो, बन्धु, विश्व का यह व्यवधान ! तिमिर में मुँदे जग, छाछो भले-भले!

—गीतिका, ८१

खडी बोली में 'जब 'निराला' जी ने गीति-रचना 'त्रियारम्भ की उस समय इस भाषा की शैशवाबस्था ही थी। गीतिकाब्य के लिए भाषा का लचीलापन विशेष सहायक होता है और जब यह शास्त्रीय संगीत के साँचे में उतारी जाती है, तब उसका लचीलापन ही विशेष अपेक्ति होता है। इसका अनुभव गीति-रचना के समय संगीतत्र किव को ही होता है। 'निराला' जी ने इसके लिए विशेष सायना की है। किन्तु जो मार्व वँगला में श्री द्विजेन्द्रलाल राय और रिव दाबू को मिला वह खड़ी बोली में इन्हें कहाँ से मिल पाता? इसीलिए इन्हें शब्द-चयन में बहुत कतर-व्यौत से काम लेना पड़ा है, विसके कारण अर्थ-बोध में जगह-जगह बाधा पहुंची है। विशेषतः अर्थ-बोध के मार्ग के छुहासे के ही कारण ये भी रहस्यवादी किवयों के बीच मितिष्ठित किए जाने लगे। उत्तरीतर खड़ी बोली में भी लोच बढ़ती जा रही थी और आगे चलकर कियों को उतनी परेशानी न हुई।

### श्री सुमित्रानन्दन पन्त

पन्त जी का तत्कालीन गीतिकारों ने प्रमुख स्थान है। इनके हाथों खड़ी बोली को नव जीवन प्राप्त हुआ है। बजनाया के तत्कालीन हिमायता जो खड़ी बोली की कर्कराता की हँमी उद्दाया करते थे, पन्त जी की कविता को देखकर दिख़मूट होकर ताकने ही यह गये। शब्द और अर्थ का जैमा मामख़स्य पन्त जी की गीतियों में उस मनय मिला वैमा किसी अन्य किय की गीतियों में दिखाई नहीं पड़ा। तत्कालीन कविता के आलोजकों पर जो व्यंग्यत्मक प्रहार इन्होंने किए, उनमें माधुर्य का जुटीलायन कटोर शब्दावली से कहीं बद्कर है। एक उदाहरण लीजिए—

वना मधुर मेग जीवन !
नव नव सुमनों से चुन चुन कर
धृिल, सुर्राभ, मधुरस, हिमकण,
मेरे दर की मृद्ध किलका में
भर दें, कर दें विकसित मन!
वना मधुर मेरा भाषण !
वंशी – सं ही कर दें मेरे
सरज प्राण थीं सरस बचन,
जैसा जैसा मुक्को छंड़ें,
वेंालूँ श्राधिक मधुर मोहन;

जो अकर्ण अहि को भी सहसा कर दे मनत्र-मुग्ध नत-फन, रोम रोम के छिद्रों से मा! फूटे तेरा राग गहन! वना मधुर मेरा तन. मन!

—पल्लिविनी: याचना, पृ० ५५

इस प्रकार पन्त ली की भाषा का माधुर्य भाव के माधुर्य से तिनक भी घट॰ कर नहीं है। भाषा की छोर लैंमी सादधानी इन्होंने बरती है, वैसी किसी अन्य किन नहीं बरती। गीतिकारों में पन्त ली का शरू चयन सर्वाधिक रलाध्य है; और गीतियों में भाषा छगर सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ अवस्य है। इस युग में प्रकृति के लाथ लैंसी ग्रात्मीयता इनकी देखी गई किसी दूसरे किन की नहीं। प्रकृति के लोथ मग्णीय इस्य-लग्छ इन्होंने छापनी लेखनी-तूलिका से उरेहे हैं, वे उन पाठकों को भी छात्मसात् कर लेते हैं, लो सम्भवतः वैसे हस्य-लग्डों का माजात्कार करने पर भी उनकी छोर उतने आकृष्ट नहीं हो पाते। बुद्धि-प्रधान किता-निर्माण की छोर मुक्त लाने के समय में भी इन्होंने लो प्रकृतिपरक गीतियों लिखीं उनका काव्य-सौन्दर्य भी ज्यों-कान्यों अच्छत है। इस कह सकते हैं कि पन्त ली प्रकृति के बाल-सला है। किन्तु भीपण प्रकृति ले ये छाँले नहीं मिला सकते, क्योंकि ये प्रकृत्या कोमल हैं। रमणीय प्रकृति के दर्शन ये बड़े ही मनोनिवेश के साथ करते हैं, इसिलिए पूरा हस्य छपने रूप, तम्भ, त्मर्श और वर्ग के साथ इनकी गीतियों में उतर आया है। उनमद नार्रा-प्रेम इनकी कम ही गीतियों का विषय बन पाया है। इनकी गीतियों के कुछ छंग देखें—

गिरि का गौरव गाकर महर्-भर् मद से नस-नस उत्तेजित कर मोर्ना की लिड्यो-में सुन्दर भरते हैं मान भरे निर्मार

निरिवर के उर से उठ-उठकर उचाकांचाओं-से तक्वर हैं नॉक रहे नीरव नभ पर र्घानमेप, श्रटल, कुछ चिन्तापर! डड़ नया श्रचानक, लो, मृथर फड़का श्रपार पान्द्र के पर! रथ-शेष रह नग्दें निर्मार! लो टूट पड़ा मृपर श्रम्बर!

> र्थस गए यग में सभय शाल ! उठ रहा धुद्याँ, जल गया ताल ! —यों जलद यान में विचर-विचर, था इन्द्र खेलवा इन्द्रजाल !

> > —पन्तिविनी : 'उच्छ्वाम', पृ० १४६-१५० ( रचनाकाल, सित०, १६२२)

इस प्रश्नितिचित्र को हम कोरे उद्दीरन विभाव के अन्तर्गत नहीं ले सकते, क्योंकि इस प्रश्नितिन्त्रएड में किन की पूरी-पूर्ग आत्मीयता स्पष्ट भलक्षी है और उसने पूरे क्योरे के माथ उसका विष्क्रप्राही चित्र प्रस्तुत किया है। प्रकृति के प्रति उसकी हर्य, विरमय आदि भावनाएँ स्वतः उद्भूत हैं, उनका आरोप मात्र नहीं किया गया है। इनकी 'नाँद्नी' नाम्नी गीति का अवस्तीकन की विष्

नील नम के रातद्त पर वह वैठी शाख-हासिनि, सृद्ध-करतत पर शशि-सुख वर नीरव, र्ष्यानीमप, एकाकिनि।

> वह शशि-किरलों से उनरी नुपंके नरे बाँगन पर, उर की बाभा में खोई अपनी ही इनि से सुन्दर।

वह है, वह नहीं 'छनिबेच' जग उसमें, वह उस में लय, साकार चेनना-सी वह जिसमें छचेत जीवाशय।

—गुझन, पु० =१, ट३

पन्त जी की प्रकृतिपरक गीतियों का पर्यवसान प्रायः दार्शनिक परिवेश में हुआ है, जैसे अंग्रेज किव वर्डस्वर्थ की गीतियों का : जैसे, प्रकृति के चातुप सौन्दर्य को स्इमता से देख लेने के पश्चात् किव ऑखे सूँद कर मनोदेश में प्रविष्ट हो गया हो। उदाहरण के लिए गुज्जन की ही 'एकतारा' और 'नौका-विहार' कविताएँ प्रस्तुत की जा सकती है। इस प्रकार किव श्रोता को दाहा जगत् से अन्तर्जगत् की श्रोर मोड़ देता है।

#### श्रीमती महादेवी वर्मा

छायावादी किन-मण्डली में श्रीमती महादेवी वर्मा कई कारणों से श्रपना श्रलग स्थान वनाए श्रोंरों से असम्प्रक्त ही रही हैं। पहली वात तो यह कि इनके काव्य का श्रालम्बन कोई श्रव्यक्त व्यक्तित्व रहा है श्रोर व्यक्त जगत् केवल अप्रस्तुत रूप में ही गृहीत हुआ है। जगत् के कर्म-कोलाहल की श्रोंधी से बचाकर ये श्रपने दीप को निष्कम्प रखने में सदा ही सचेष्ट रही हैं। इसीलिए इन्होंने रात्रि से ही सदा प्रेम रखा है, दिन से नहीं। दिन में भी ये रात्रि का श्राहान करती रही हैं—

धीरे-धीरे उतर चितिज से श्रा वसन्त - रजनी!

—नीरजा, यामा : पृ० १३०

दीप की सार्थकता को रात की खोज रहेगी ही। दूसरी बात यह कि इन्होंने कवि-रूप में जो कुछ कहना चाहा है, गीतियों में कहा है। जैसा कि मध्यकालीन साधिका एवं महान् कवियत्री मीरों के काव्य में हम देखते हैं कि उन्होंने ग्रापने उद्गार पदों में ही बों में हैं, इन्होंने भी अपने भाव श्राधुनिक गीतियों के माध्यम से व्यक्त किए हैं। तीसरी बात इनका विशिष्ट कला-प्रेम है। गीतिकार के भावोच्छ्वास के ख्यों में वह श्रात्म-विस्मृति श्रा जाती है, जब कि कला (बुद्ध-पद्य) गीण हो जाती है श्रीर भाव (हृदय) का प्राधान्य सामने काव्य वनकर उत्तर श्राता है। ऐसी किवता श्रोता के हृदय को प्रभावित करती है, उसकी बुद्धि को चमत्कृत करने का श्रायास नहीं करती। कहने की श्रावश्यकता नहीं कि किव की इस मनःस्थिति के ही ख्यों में गीति का जन्म होता है। महादेवी जी की विशेषता यह है कि भावलीनता के ख्यों में भी कला उनका साथ नहीं छोड़ती। जब कवियत्री का श्रालम्बन श्रव्यक्त है तब व्यक्त जगत् के परोद्य में ही उसके साद्यातकार की कामना की जा

सकती है। इसीलिए रात्रि का शान्त वातावरण काम्य हो गया है। दिन का लोक जीवन तो जी उवानेवाला है, खीक पैदा करने वाला है। जब यह ऋसहा हो उठा है, तब कवियत्री का वाक धंयम टूट गया है—

रूप-रेखा-उलभनों में;
किंठन सीमा-वन्धनों में,
जग वॅधा निष्ठुर च्राणों में,
ख्रश्रुमय कोसल कहाँ तू
ख्रा गई परदेशिनी री!
-सान्ध्यगीत: यामा, पृ० २४५

कि हिदय में जो पीड़ा वा वेदना होती है उसे वह वाच्य रूप में नहीं कहता; वह तो मनःस्थिति का ऐसा चित्रण करता है कि पाठक श्रीर श्रोता का हृदय स्वयं उसकी वेदना में डूव जाता है। श्रतः यह वेदना वाच्य न होकर व्यंग्य होती है। किव का कर्म है श्रपनी मनोदशा का याथातथ्य चित्रण, वहीं पाठक पर श्रपना प्रभाव डालता है। भीरों कहती हैं—

जव से मोहि नन्द-नन्दन दृष्टि पड़ चो माई। तव से परलोक लोक कछु ना सोहाई। — मीरा की पदावलीः परशुराम चतुर्वेदी : पृ० ४२

उनका यह कथन ही पाठन को रस-मग्न कर देता है। महादेवी जी बहुत से स्थलों पर ऋपनी 'पीड़ा-पीडा' की रटन से रसाभिनिवेश के लिए ऋवकाश ही नहीं रखतीं—

पीड़ा का साम्राज्य वस गया

उस दिन दूर चितिज के पार ;

—नीहार : यामा, पृ॰ ३

मेरी आहे सोती हैं

इन ओठों की ओटों में ;

— वही, पृ॰ १०

तुम मुफ्त में अपना सुख देखों मै तुममें अपना दुख प्रियतम!

—नीरजा: यामाः पृ० १६८

में नीरभरी दुख की वदली
स्पन्दन में चिर निस्पन्द वसा,
कन्दन में आहत विश्व हँसा,
नयनों में दीपक से जलते
पलको मे निर्भरिणी मचली!

—सान्ध्यगीतः यामा, पृ० २२७

इनकी गीतियों मे अप्रस्तुत-विधान प्रायः इतना वोक्तिल है, कि प्रस्तुत पेल उससे विल्कुल ही दब गया है । वहाँ ऐसा लगता है कि कवियत्री की दृष्टि केवल कला की चमस्कार-सृष्टि पर ही विशेष है, मावना पीछे ही कहीं छूट गई। गीतिकार की रचना में शासन भाव का होना चाहिए, वुद्धि का नहीं। देवी जी की कतिपय गीतियाँ देखिए बात स्पष्ट हो जायगी—

प्रिय मेरे गीले नयन बनेंगे आरती !

श्वांसों में सपने कर गुम्फित वन्दनवार वेदना — विचंत भर दुख से जीवन का घट नित मुक चणों में मधुर भह्नॅगी भारती!

--सान्ध्यगीत : यामा : प्र॰ २०४

प्रिय! सान्ध्य गगन मेरा जीवन! यह ज्ञितिज वना धुँधला विराग, नव श्ररुण श्ररुण मेरा सुहाग, छाया सी काया वीतराग सुधि-भीने स्वप्न रँगीले घन!

-सां॰ गी॰: यामा: पृ॰ २०३

ऐसी रचनाओं में अप्रस्तुत ही प्रमुख भूमिका मे आ जाते हैं, काव्य की आतम — वर्णनीय गौण हो जाता है। अतः पाठक में रस-दशा की स्थिति आने ही नहीं पाती, अलद्धार-प्रेमी की किञ्चित् तृष्टि भले ही हो जाय। सावयव रूपक लाने के भोंक में न तो अप्रस्तुत के स्वरूप का ध्यान रह जाता है और न प्रस्तुत के। यह सही है कि ये अप्रस्तुत काफी मानसिक या वौद्धिक व्यायाम की अपेक्षा रखते हैं। यहाँ अन्तिम पंक्ति में आए प्रस्तुत और अप्रस्तुत, पर थोडा विचार कीजिए। कावा है प्रस्तुत और छाया है अप्रस्तुत। साधारण

अतः अंग-प्रत्यंग के अप्रस्तुतों की तत्ताश में कहीं रस और भाव हाथ से न निकल लाय, किन इसका ध्यान रखता है। मीरॉवाई यदि रूपक का कहीं प्रहरण भी करती हैं तो अन्त तक निन्हेर्णेषिता को पकड़े नहीं रहतीं। उनके रूपक भाव को चमका कर अपनी राह लगते हैं। वे इतना कहके आगे बद्ती हैं—

> अंसुवन जल सींच-सींच प्रेम-वेलि वोई। अव तो वेलि फैलि गई, होनी हो सो होई॥

> > —मीरॉ की प्रेम-वाणी, ए० उप

प्रेम के प्रकरण में प्रकृति का ग्रहण उद्दीपन की ही दृष्टि से होना चाहिए। लौकिक प्रेम प्रकृति का दास बनकर नहीं रहता, वह निखिल भूमएडल में प्रकृति को दासी बनाकर रहता है। वहाँ प्रकृति हृदय का चित्र बनती है, हृदय प्रकृति का चित्र नहीं बनता। पावस के पर्वत-प्रदेश किंवा पर्वत-प्रदेश के पावस का विम्द्याही चित्र प्रस्तुत करके श्रम्त में पन्तजी भी यही कहते हैं—

'इस तरह मेरे चितेरे हृदय की बाह्य प्रकृति बनी चमत्कृत चित्र थी।'

-- आधुनिक कवि : पर्वत-प्रदेश में पावस

पन्त जी ने प्रकृति में अपने भावों की छाया देखी, किन्तु दोनों को इस प्रकार पृथक्-रूथक् रखा कि प्रत्येक अपने स्थान पर पूर्ण दिखाई पड़ता है। उन्होंने दोनों के अङ्ग-प्रत्यङ्ग को आमने-सामने प्रस्तुत-अप्रस्तुत के रूप में रख निभाने का भेंडा प्रथास नहीं किया, इसीलिए कविता से रस छलका पड़ता है। रस-सिद्ध कवित्री मीरा भी प्रकृति को पृथक् उद्दीपन के ही स्थान पर रखती हैं और काब्य की प्रभविष्णुता द्विगुणित हो उठती है—

दादुर मोर पपीहा वोलें, कोचल सवद जुणावे। घुमड़ घटा ऊलर होइ आई, दामिनि दमिक डरावें! नेन भर लावे।

—मीरावाई की पदावलीः परशुराम चतुर्वेदी, पृ० २९ ।

विरही कवि प्रकृति में अपने हृदय की छाया देखता है, यह नितान्त नवाभाविक है। प्रकृति-क्रेत्र के कार्य-च्यापार का कभी-कभी वह अपने को ही कारण मान लेता है और तदनुक्ल अप्रस्तुत में प्रस्तुत का आरोप करता है। विप्रलब्ध श्रुङ्कार और करण के लिए ऐसी भावना विशेष उपकारक होती है। पाठक का हृदय आहं हो जाता है। किव-शिरोमणि कालिदास ने भी प्रकृति को अपनी वेदना से प्रभावित होकर रोते देखा था। भाव-विवर्धन का यह माध्यम बहुत प्राचीन है और अच्छी तरह हृदय की कसौटी पर कसा जा चुका है। महादेवी जी के हृदय में भी अनेक बार ऐसी भावना जगी है। एक स्थल देखिए—

प्राण हँसकर ले चला जब चिर व्यथा का भार !

डभर श्राए सिन्धु-डर में
वीचियों के लेख,
गिरि-कपोलां पर न सूखी
श्रासुश्रों की रेख,

धूलि का तब से न रुक पाया कसक व्यापार !

-दीपशिखा, गीति ४

पर जैसा कि ऊपर कहा गया है, रूपक की रेलगाड़ी में डब्वे-पर-डब्वे जोड़ेकर उसे खूब लम्बी बनाने का शौक इनकी गीतियों के करुण भाव-प्रकाशन में विशेष वाधक हुस्रा है।

साहित्य में जब-जब श्ररूप के गीत गाए गए, चाहे वे गीत श्रद्धा-निवेदन के हों श्रयवा प्रेम के, साधारणीकरण के लिए उस श्ररूप को भी स्वरूप के माध्यम से व्यक्त किया गया। या तो श्ररूप को रूपवान् बनाया गया श्रयवा रूपवान् श्रप्रत्तुत के माध्यम से उसे समस्ति-समस्ताने का प्रयास किया गया। भारतीय पद्धित में पहली विधि काम में लाई गई, दर्शन एवं वेदान्त के च्लेत्र में भी श्रीर साहित्य के च्लेत्र में भी। वैदिक साहित्य में भी ऐसा प्रयास स्पष्ट दिखाई पड़ता है। विराट् पुरुष की कल्पना इसी मनोभावना की परिस्तित है। मुख,

हाय, पैर, ग्रॉखें, मन ग्रादि सभी ग्रन्तः एवं बाह्य करणों की उसमें प्रतिष्ठा की गई। वह ग्ररूप ग्रोर निराकार ग्रहें तवादियों का था, जब उसे विशिष्ट रूप में देखने के इच्छा हुई तब उसे सामान्य मानव के बीच उन्हीं में से एक बना दिया गया। कियुं ण विविकार ब्रह्म को सोपाधिक बनाकर उसकी उपासना की जाने लगी। पैगम्बरी मजहबों में निर्णु ण की रूप-कल्पना का ग्रनवकाश होने के कारण प्रतीक पद्धति ग्रपनाई गई। वहाँ लोक-जीवन के व्यावहारिक माध्यम से परोच्च सत्ता की ग्रोर सक्केत किया जाता रहा है। साहित्य वहाँ पाठक को साध्य नहीं साधन था, प्रस्तुत नहीं ग्रप्रस्तुत रहा है। इसलिए वहाँ पाठक को काव्यानन्द में मोड़ कर ब्रह्मानन्द की ग्रोर ले जाना ही ध्येय रहा। व्यक्त जगत् वा प्रकृति को उसके प्रतिविम्ब रूप में उपस्थित करके प्रतिविम्ब का साच्यात्कार कराने का प्रयास किया जाता रहा। भारतीय पद्धति में काव्य जिसकी ग्रातमा ग्रानन्द है—स्वतः साध्य रहा है। ग्रतः व्यक्त जगत् को छोडकर न किव कहीं जाता रहा ग्रीर न पाठक को ले जाने का प्रयास करता रहा।

ग्रस्तु, गीति की संकुचित सीमा में काव्यानन्द के शिखर पर पहुँचते । पहुँचते किव जब पाठक को दूसरी श्रीर मोडने की (विराने देश ले चलने की) चेष्टा करता है, तब लोकनिष्ठ सामान्य पाठक के मन में वैरस्य की जागितें होती है श्रीर गीति का समन्वित प्रभाव बिखर कर तितर-वितर हो जाता है। जब तक किव लोक के मेल में चलता है, तब तक पाठक उसके साथ रहता है, फिर किव को विषय होते देख —श्रनजाने पथ पर श्रग्रसर होते देख—साथ छोड देता है। देवी जी की गीतियों में बहु-संख्यक स्थल ऐसे मिलते हैं।

त्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाहू राजन्यः कृतः ।
 उक् तदस्य यद्वैश्यः पदम्या शूद्रो अजायत
 वन्द्रमा मनसी जातः चचीः सूर्यो अजायत ।
 मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत
 नाम्या आसीदन्तरिचं शीष्णी द्योः समवर्तत् ।
 पद्म्यां भूमिदिशः श्रीवात्तया लोकाँ अवस्वयन् ॥

<sup>-</sup>ऋग्वेद, १०१६०1११

२. एकमेव ब्रह्म नानाभूतिच्दिचत्प्रकारं नानात्वेनावस्थितम् । — सर्वदर्शनसंग्रहः रामानुजदर्शनम्, ३०।

तोत्र और तोत्र-बीवन के प्रति इतती निगरा होत्र-मङ्गत-विवादी ताळ के तिह स्वन्य बादावरर का निप्तार नहीं करती। वैते इन गीतियों में—

सजिन कौन दम में परिचित-सा.

सुवि-सा, द्वाया सा त्राता ?

मृने में सस्तित जितवन से जीवन - ई.प. जला जाता!

घन तम में सबने – सा आकर श्रति इंड कन्य खगें में गाकर किसी श्वासिचित देश दुलाकर प्य-त्यय के हित श्रंचत में कुछ

वाँव अधु के कन जाता!

—ररिनः यामा, पृ॰ €८

तम हो हमें हो और बिरव में मेरा चिर परिचित स्नापन। नीरजाः यामा, पृ० १६२

अहीं-अहीं तो देवी वी त्या लोक विराग की निरागानवी कत कह कर काक के शोककत उहेरय से दूर वा पड़ी हैं—

> हरनेका-छतननों में, जग दैया निष्ठुर इपों में, अधुनय कोमत कहाँ तू का गई परदेशिनी री।

> > —सान्व्यगीतः वाना, १० २४५

विकसते सुरस्तने को छूत, चढ़्य होता विषये को चन्द, जून्य होने को मरते मेट, दीप बलता होते को मन्द यहाँ किसका कनन्त यौदन (

—र्नाहारः याना, पृ० ४२

यौवन और संचन की सार्यकरा लोकतिन के लिए आतमविष्टर्जन में हैं, यदि इन लोकनङ्गतकारी मावना की अभिक्यकि उपर्युक्त अपन्तवीं द्वारा होटी, टो ये ही पेक्तियाँ उत्तम गीतियों में परिएत हो नार्वी। किन्तु यहाँ मी कवियत्री की दृष्टि केवल मुरक्ताने, छिपने, शून्य होने और मन्द होंने पर ही गई; सौरमन्दान, प्रकाश-वितरण, जीवनदान और दृष्टिन्दान की लोक-संग्रही सार्थकता की ग्रोर नहीं गई। संसार को माया का देश समक्तने की बद्धमूल भावना ने ही ग्रानन्द का सन्देश देने, हसते जीने का विश्वास जगाने से उसे विरत कर दिया। भारतीय काव्य-परम्परा में हमने देखा है कि इस प्रकार के ग्रास्वस्थ भाव कभी भी ग्रपनाए नहीं गए। बौद्ध किवयों ने भी कभी ऐसी भावना को संश्रय नहीं दिया। नागानन्द नाटक की गीतियाँ करुणा से पूर्ण होती हुई भी विसर्ग का सन्देश देती हैं श्रौर उनकी परिण्ति ग्रानन्द में होती है। यहाँ ग्रानन्द कुछ नहीं चारों ग्रोर विपाद ही विषाद है।

कहीं-कही कवियत्री ने अपने मन को सान्त्वना देने का यत्न किया है और स्थिक जीवन के सार्थक पस्त की आरे भी उसकी दृष्टि घूम गई है, यद्यपि वह नश्वरता-जन्य निराशावादिता की भावना सर्वथा मिटी नहीं है । प्रकृति के स्त्रेत्र में को उल्लास की लहर एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ती दिखाई पड़ रही है, उसका कारण कवियत्री की दृष्टि में वेसुधी है—

हॅस देता नव इन्द्रधनुप कां स्मित में घन मिटता-मिटता; रॅग जाता है विश्व राग से निष्फल दिन ढलता-ढलता;

कर जाता संसार सुरभिमय एक सुमन भरता-भरता; भर जाता श्रालोक तिमिर में लघु दीपक युभता-युभता;

> मिटनेवालों की हे निष्ठुर ! वेसुध रँगरिलयाँ देखो।

--यामाः नीरजा, पृ० १५०

किन्तु ध्यान देने की बात यह है कि परार्थ में ब्रात्म-विसर्जन को यदि वेसुधी कहा जायगा तो क्या परार्थ से मुँह मोड़कर लोक-बाह्य केवल ब्रात्म-कल्याण साधन को ही बुद्धिमत्ता कहा जायगा! बात यह है कि दृष्टिविशेष के वरण ते यही भावना देवी जी की गीतियों में सर्वत्र उलट-फेर कर मिलती है।

लयु-लयु गीतियों की रचना के लिए किन में भाषा की समाहार-शक्ति ना होना ग्रानिवार्यतः ग्रावश्यक है, यह हम पाकृत-एंस्कृत ग्रादि भाषात्रों की गीतियों में देख ग्राए हैं। वहाँ तो प्रत्येक शब्द-प्रयोग ग्रव्यर्थ होता है ग्रीर प्रत्येक शब्द अपने भीतर विस्तृत अर्थ समेटे रहता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि छायायुगीन कवियों में यह शक्ति सर्वाधिक मात्रा में 'प्रसाद' में मिली । स्वच्छन्ट गीति के चेत्र में उनके 'ब्राँस्' काव्य तथा नाटकों की गीतियों को देख लेना पर्याप्त होगा । गीतिकार पन्त की भाषा भी कम शक्ति-मती नहीं है । देवी जी ने शब्द-चयन में वड़ी 'सावधानी बरती है । इनका शब्द-प्रयोग नुचिन्तित, पदावली कोमल श्रीर ललित होती है, किन्तु कहीं-कहीं शुट्ट-चयन की ऋषावधानी खटकती है। इसके लिए उपरिलिखित गीति को देख जाना काफी होगा। मानव-जीवन के ग्रामने-सामने चार श्रप्रस्तुत प्रस्तुत किए गए हैं: घन, दिन, सुमन श्रीर दीपक । इन चारों में धमंकता दिखाने का यत्न किया गया है। इनमें दो तो विशिष्ट बताए गए: दिन को निष्फल कहा गया श्रोर दीपक को लख्न, किन्तु वन श्रीर सुमन के लिए तद्भाव-चोघक कोई विशेषण नहीं मिला। सुमन के लिए विशेषण खोजा गया तो मिला 'एक', जो उस पंक्ति में बैठा अपनी व्यर्थता की घोषणा स्वयं कर रहा है, क्योंकि 'कर जाता' किया-पट् उसका कार्य पूरी जमता से कर ही रहा है। यदि लवता या होनता-बोधक विशेषण लाना ही या तो 'स्रव्यव' या 'सम्ब' कोई शब्द रखा जा सकता था। इसी प्रकार 'इन्द्रघतुप' के लिए निव' विशेषण कोई अर्थ नहीं रखता। आगे आकर 'दीपशिखा' में अवस्य ही भाषा पहले से अधिक मॅल-संवर गई है और इस संग्रह की अनेक गीतियाँ भाषा की प्राञ्जलता ग्रौर भाव की रमणीयता एवं तीव्यता की दृष्टि ते उत्तम हैं। एक गीति का एक पद (Stanza) लीकिए-

एक दूमरी गीति, जिसमें जीवन को शिशु रूप में देखा गया है, बड़ी ही सुन्दर एवं हुद्य है—

तू धृत भरा ही आया!

आं चंचल जीवन-वाल मृत्यु-जननी ने अङ्क लगाया!

× × ×

पलकों पर घर-घर अगणित शीतल चुम्बन,
अपनी साँसों से पोंछ वेदना के चण
हिम-स्निम्ध करों से वेबुध प्राण सुलाया!

न्तन प्रभात में अच्चय गित का वर दे,
तन सजल घटा-सा, तिंड़त-छटा-सा उर दे,
हॅस तुमे खेलने जग में फिर पहुँचाया!

— दीपशिखा, पृ०, ६२-६३

इस गीति में अप्रस्तुत-योजना इतनी सुन्दर है कि वह प्रस्तुत की विशेष रमणीय बना देती है। जीवात्मा के अमरत्व की दार्शनिक मान्यता कविता बनकर उत्तर आई है।

#### अन्य गीतिकार

खड़ी बोली में छायावादी महाकवियों के हाथो गीतिकाव्य का पूरा-पूरा विकास हो चुका था। उनके ग्रादर्श पर ग्रागे के किवयों ने काव्य की यही विधा प्रमुख रूप में ग्रपनाई, ग्रीर देत्र प्रायः सबने शृंगार का ही चुना। श्री माखनलाल चतुर्वेदी, स्वर्गीय बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान त्रीर श्री रामधारी सिंह 'दिनकर' ने देश-प्रेम को प्रमुख रूप में वर्ण्य-विषय चुना। यह विषय 'भारतेन्दु' द्वारा बहुत पहले चुना गया था, उनके नाटको की देश-प्रेम-परक गीतियाँ बड़ी मार्मिक हैं। चतुर्वेदीजी की ये पंक्तियाँ तो किसी समय शत-शत कराटों में गूँ जती रहीं—

मुक्ते तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर फिर देना फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाऍ वीर ध्यनेक॥ — हिमिकरीटिनी: 'एक फूल की चाह' ऐसी ही लोकप्रियता 'नवीन जी' की इन पक्तियों को प्राप्त थी—
किव कुछ ऐसी तान सुना दें, जिससे उथल पुथल मच जाए।
एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए॥
—कुंकुम : विसव गायन

- सुभद्राकुमारी चौहान के 'मुकुल' संग्रह की 'क्तांसी की रानी' किवता तो ग्रन भी वैसी ही लोकप्रिय है। किववर 'दिनकर' के 'रेग्णुका' नामक संग्रह की 'हिमालय के प्रति' किवता विद्यार्थियों मे अत्यन्त आहत रही श्रौर श्राज भी है। 'रेग्णुका' श्रौर 'हुंकार' की वीर रसात्मक गीतियाँ श्रोज से भरी हुई हैं। गीतियों के इस च्लेत्र में वे निश्चय ही श्रद्धितीय रहे।

श्री रामकुमार वर्मा की दृष्टि श्रारम्भ से ही प्रवन्ध श्रीर गीतिकाव्य दोनों पर गई है। श्रारम्भ में इन्होंने 'चित्तौड़ की चिता' नामक श्राख्यान काव्य की रचना की थी श्रीर इधर श्राकर 'एकलव्य' नामक एक वड़े काव्य का सर्जन किया। यह होंने पर भी ये प्रकृत्या गीतिकार ही हैं। श्रुञ्जलि, चित्ररेखा, चन्द्रिकरण श्रादि इनकी गीतियों के संग्रह हैं। इन संग्रहों में श्राई गीतियों करण रस की छोटी-छोटो पिचकारियों हैं। जीवन की च्रिणकता से उत्पन्न विपाद ही इन गीतियों का जनक है। एक गीति देखिए—

किसने मरोड़ डाला बादल
जो सजा हुआ था सजल वीर!
केवल पल भर में दिया हाय,
किसने विद्युत का हृदय चीर!!
इतना विस्तृत होने पर भी
क्यों रोता है नम का शरीर,
वह कौन व्यथा है, जिस कारण
है सिसक रहा तह में समीर! —चित्ररेखा

वर्मा जी ने रहस्यवाद के घेरे में रहकर गीतियाँ लिखी हैं, इसीलिए इन्हें सारी प्रकृति प्रियतम के वियोग में व्यथित दिखाई पड़ी हैं। यदि कोई ऐसा प्रकृति-खराड श्रांखों में उतरा, जहाँ उल्लाग ही उल्लास के दर्शन हुए तो वर्मा जी के गीतिकार के श्राश्चर्य हो हुआ है— हपे, वतला यह सीखा हास कहाँ ?

इस नीरस नम में पाया है ?

तूने यह मधुमास कहाँ ?

× × ×

यदि तेरा जीवन `जीवन¸ है

तो फिर है उच्छ्वास कहाँ ? —िवत्ररेखा

श्री भगवतीचरण वर्मा त्रारम्भ में कवि हैं, बाद में उपन्यास-कार । जैसी कि उस जमाने की हवा थी, इन्होंने भी भ्रेम की गीतियाँ खुल-खिलकर गाईं। 'प्रेमसङ्गोत' इनकी ऐसी ही गीतियों का संग्रह है। इन्होंने प्रेम के संयोग श्रीर वियोग दोनों पन्नों को वडी सहृदयता से श्रपनी गम्भीर श्रमुभूति द्वारा सजाया है।

देखो वियोग की शिशिर रात

दिन का रक्तांचल छोड़ चली,

ज्योत्स्ना भी वह ठंढी उदास

श्रॉस का हिम-जल छोड़ चली। —प्रेमसङ्गीत

स्रागे चलकर इनके व्यक्तिगत प्रेम ने लोक-प्रेम का रूप धारण कर लिया | स्राप्ते ध्रास-पास के लोक-जीवन को विपन्त देखकर इन्हें स्रापनी प्रेम-वेदना भूल गई | सक्क्षित हृद्य विकसित हो गया | उस काल की 'भेसा गाड़ी' नामक इनकी गीति वड़ी ही लोक-प्रिय हो गई | इनकी इस प्रकार की भावना से संबंखित गीतियों का संग्रह 'मानव' है।

श्री नरेन्द्र शर्मा अपनी पोढ़ी के गीतिकारों मे ऊँचा स्थान रखते हैं। इनकी गीतियों के संग्रह प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाश-वन आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। इनका नाम प्रमुख गीतिकारों में आदर के साथ लिया जायगा। व्यक्तिगत प्रेम और भानव-प्रेम दोनों ही को काव्य-विषय बनाकर इन्होंने मुक्त-कएठ से गीत गाए हैं। इनका 'प्रवासी के गीत' काव्य-प्रेमियों में पूर्ण समाहत है।

सॉम होते ही न जाने छा गई कैसी उदासी, क्या किसी की याद आई ओ विरह व्याकुल प्रवासी! जल प्रिया की याद में जल चिर लगन बनकर प्रवासी! स्तेह की बन ज्योति जग में दूर कर उर की उदासी!

- प्रवासी के गीत

इनकी यह गीति तो त्राज भी काव्य-प्रेमियों के जिह्नाग्र पर रहती है।

इसी समय कविषर हरिवंशराय 'बचन' की गीतियों के स्वर लोगों को श्रुपनी श्रोर खींचने लगे थे। ग्रारम्म में तो ये हाला, प्याला श्रीर मधुवाला से सुसिज्जित 'मधुशाला' की गीतियों में ही श्रुपने मन को भरमाते रहे, किन्तु उत्तरोत्तर हृदय के साथ उनकी गीतियों का भी परिष्कार होता गया। 'निशा-नियन्त्रण' श्रीर 'एकान्त सङ्गीत' नामक संग्रहों में उनकी श्रेष्ठ गीतियाँ उतरी हैं। गीतिकाव्य के लिए जो काव्य-तत्त्व श्रुपेचित हैं, वे सब उनमें बड़ी सहजता से उतरे हैं। उनकी गीतियों की श्रन्तिम पंक्ति पर पहुँचकर पाठक वा श्रोता का चित्त चमत्कृत हो उठता है। उनकी ये लघुकाय गीतियाँ मधुर भावों से भरी हुई हैं। विप्रलम्भ श्रंगार श्रीर करुण रस का जैसा परिपाक इनकी गीतियों में हुश्रा है, थोड़े-बहुत तत्कालीन कवियों की कम ही गीतियों में मिलता है—

मेरे पूजन, श्राराथन को

मेरे सम्पूर्ण समर्पण को,
जब मेरी कमजोरी कह कर मेरा पूजित पाषाण हँसा,
तब रोक न पाया मैं श्रॉसू।

एकान्त सङ्गीत

'श्राज मुमसे दूर दुनिया', 'दिन जल्दी-जल्दी दलता है', 'सन्ध्या सिन्दूर लुटाती है', श्रादि गीतियाँ प्रगीत मुक्तक के च्रेत्र में प्रथम श्रेणी की हैं। इनकी भाषा की लाच्चिषकता श्रत्यन्त सहज है, सर्वसाधारण के लिए भी बोधगम्य है। गीतियो की भाषा पर इनका वडा श्रिष्ठकार है। सतरंगिणी, मिलनयामिनी श्रादि इनकी गीतियो के श्रन्य संग्रह हैं। पं॰ जानकीवल्लभ शास्त्री का स्थान गीतिकारों में बहुत ऊँचा है। रूपग्रह्मप, तीर तरङ्ग, शिप्रा, प्रेमगीत, अवन्तिका ग्रादि इनके गीतिकाव्य हैं।
इनकी भाषा भावानुक्ल पाञ्चल, श्रुतिमधुर और हृदयावर्जक है। इनकी गीतियों
में सङ्गीत तस्त्व भरा हुआ है, जो इनके सगीतज्ञ होने का परिचय
देता है। भाषा की लाच्चिकता अपनी पृथक् विशेषता रखती है। एक
गीति लीजिए—

में न चातकी!

दरस सरस - विन्दु भी न

मॉग हा! सकी

शूल विजन का जीवन,
फूल, तूल - सा तनु तन,
गुन - गुन त्रिय - गुण अगणन,
विकल मन थकी!

मिलन, विरह का इङ्गित,
प्रेम सतत ही शङ्कित,
हुख-उर पर सुर अङ्गित,
है में सुखी सखी! — मेंघगीत

श्री गोपाल सिह 'नेपाली'

ये उत्तम गीतिकार हैं। सामान्य जनता भी इनकी गीतियों को सुनकर भाव-विभोर हो उठती है। जन-साधारण की भाषा ही इसका प्रमुख कारण है। पत्र-पत्रिकान्नों में इनकी गीतियाँ प्रायः ज्ञाया करती हैं, किन्तु ज्ञाद्याविष्य इनकी गीतियों की कोई अच्छा संग्रह प्रकाश में नहीं ज्ञा सका है। इनकी कतिषय उचकोटि की प्रकृतिपरक गीतियाँ इनकी विशाल सहत्यता की साची हैं। इस पीढ़ी के किवयों में इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इनका हृदय एक-विषयवस्तुनिष्ठ नहीं रहा, वह बहुबन्त-स्पर्शी रहा है। प्रकृति-प्रेम, लोक-प्रेम, देश-प्रेम, व्यक्तिनिष्ठ नारी-प्रेम ज्ञादि सभी इनकी गीतियों के विषय रहे हैं। इनकी गीतियों की भाषा प्रसन्न ज्ञीर प्रवाहमयी है। लाच्चिक प्रयोग दूरारूढ़ नहीं, वे श्रामी सहजता में भाषा को श्रौर बलवती बना देते हैं। एक गीतांश देखें—

तन का दिया, प्राग्ण की वाती, दीपक जलता रहा रात भर।

छिपने दिया नहीं फूलों को, फूलों के उड़ते सुवास ने, रहने दिया नहीं अनजाना, शशि को शशि के मंद हास ने, भरमाया जीवन को दर-दर, जीवन की हर मधुर आस ने,

> मुक्तको मेरी श्रॉखों का ही, सपना छलता रहा रात भर!

इघर ऋचतन कवियों में कुछ ने नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा दिखाई पड़ रही है। यह अवश्य है कि इनमें छायाबाद-युगीन प्रमुख कवियों की गीतियों का-सा भाव-गाम्भीर्य अभी देखने में नहीं आ पाया है। कुछ ने प्रतिभा तो है किन्त व्यस्पत्ति का श्रभाव उन्हे उस उचता पर पहुँचने नहीं देता। वर्तमान गीतिकारों नें हंसकुमार तिवारी, शिवमंगल सिंह 'सुमन', आरसी प्रसाद सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, रामदरश मिश्र, नीरन. गिरिनाकुमार माथुर, चन्द्रप्रकाश वर्मा, रवीन्द्र 'भ्रमर', रामान्द दोषी, वीरेन्द्र मिश्र, सुरेन्द्रकुमार श्रीवास्तव, रामाधार त्रिपाठी 'जीवन', रूपनारायण त्रिपाठी, सीहनलाल द्विवेदी, रामेश्वर शुक्ल 'अचल', विद्यावती 'कोकिल', श्रीमती सुमित्राकुमारी सिनहा आदि के नाम लिए जा तकते हैं। इस समय लोक गीतियों नी स्रोर भी कवियों की रुमान देखने में आ रही है। जो किव लोकभाषा में नहीं लिख सकते वे लोकगीतियों की धुन पर ही खडी बोली में गीतियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रकार का प्रयास इधर कविवर वचन, नीरज आदि मे देखा जा सकता है। लोकगीतिकारों में रूपनारायण त्रिपाठी. चन्द्रशेखर मिश्र, राहगीर, मोती वी॰ए॰, प्रभुनाथ मिश्र, हरिहरनाथ द्विवेदी ऋादि ऐते हैं जिनकी गीतियों में भारत के गाँवों की आत्मा मुखरित हुई है। इधर प्रयोगवादी रचनाओं का विशेष शौक वट् जाने से गीतिकान्य का कुछ मार्गावरोध अवश्य हो रहा है, किन्तु मार्ग के रोडो की पर्वाह न करती हुई मानव के साथ-साथ आदि छुग से चली त्राती गीति-धारा त्रजल गतिमती रहेगो, इसका पूरा-पूरा विश्वात है। गीतियों के विना मानव रह नहीं सकता। विदेशी श्रनुकृति का चाव

प्रयोग-परीक्षण के पश्चात् मन्द पड़ जायगा श्रौर गीतियाँ श्रपने पथ पर उसी प्रकार चलती रहेगी जैसे श्राज तक चलती श्राई हैं। मानस का विद्रव श्रौर क्लम दूर करने के लिए मानव को गीतिकाव्य की शरण में श्राना ही होगा। जब तक मानव के पास हृदय है तब तक गीतियाँ उसका साथ छोड़ नहीं सकतीं।

# अनुक्रमणिका

## पुस्तक में उल्लिखित ग्रन्थों तथा ग्रन्थकारों के नाम

| आ                                    | त्रमरकोप ३६७ (पा टि.), ४०१               |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| श्रग्रदास (चैतन्यचरितामृतकार) ३९५    | (पा.टि.)                                 |
| ग्रचिन्त्य स्तव ४०६                  | त्रमरुक ८,१०३,२३३,२३४,२३४,               |
| ग्रञ्चल (रामेग्वर गुक्त) ४९५         | २३६, २३७,                                |
| ग्रणुलच्छी २६४                       | २३८, २३६,                                |
| ग्रदृहमाण ५२,५३,५६,६०,६२,१०४         | २४०, २४१, २४४                            |
| ग्रहैतमञ्जरी ३६७                     | ग्रमरुकनतक ६०, २३४, २३४,                 |
| ग्रव्यवंशतक ४०४, ४०५                 | २४४, २५५ (पा. टि.)                       |
| <b>ग्रनङ्गहर्प</b> (देखें 'मातृराज') | ग्रमीरखुसरो १२, १३                       |
| ग्रनन्तगयन-ग्रन्यावली १६६            | ग्रमृतलहरी (देखे 'गङ्गालहरी')            |
| ग्रनर्घराघव ३२८, ३२६, ३३०            | ग्रमृतवज्रगीति ४१२                       |
| श्रनामिका ४६६                        | ग्रयोध्यासिह उपाच्याय (देखें 'हरिग्रीघ') |
| श्चन्ययोगव्यव <del>च</del> ्छेदिका   | ग्रर्जुनवर्म देव २३४, ३५७                |
| द्वात्रिगतिका ४०५                    | ग्रलङ्कारकौस्तुभ (कवि कर्णपूरकृत)        |
| श्रपभ्रंग साहित्य ४१५ (पा. टि.)      | \$ \$ \$                                 |
| ग्रपरावभञ्जन स्तोत्र ३८४, ३८७,       | म्रलङ्कारविमशिनी १०१,१६७,१६८             |
| ३८८, ३८६                             | ग्रलङ्कारसर्वस्व १०१, १६५, १६७,          |
| ग्रप्पय दीक्षित ३३२                  | २०६, २४१,                                |
| ग्रिमिजातजानकी ३४५, ३४६              | ३३०(पा टि ), ३३२ (पा टि.)                |
| श्रभिज्ञानशाकुन्तल ३३, २१३, २१४,     | ग्रलङ्कारानुसारिणी १६५                   |
| २७७, २६१, २६२,                       | ग्रलवेली ग्रलि ४४३                       |
| ३२०, ३५३ (पा. टि.)                   | ग्रवन्तिका ४६४                           |
| श्रिभवावृत्तिमातृका २६७, २६५         | ग्रवन्तिसुन्टरी १५७                      |
| श्रिमनवगुप्त (ग्राचार्य) १६४, १६६,   | ग्रवलोक १७५                              |
| १७२, २७४, २७४,                       | ग्रविमारक २७४, २७६                       |
| ३२२, ३२३<br>ग्रभिनव भारती २७४        | ग्रश्वघोप २१०, २१४, २८३,<br>३४६, ४०६     |
| ग्रभिनव भारती २७४                    | 1 44,000                                 |

म्रप्टाध्यायी १(पा टि.), ११, १३ (पा.टि), २०७ ग्रसुलिख १६६ (पाटि), २६५ O - आ -४७०, ४७२, ४७३ ४८६ ३८४, ३८६ श्रात्मवोध श्राधनिक कवि (पन्तकृत) (पा.टि.), ४६६, ४८४ ३८४, ३८५, ३८६ भ्रानन्द लहरी म्रानन्दवर्धन (म्राचार्य) ११८, १५४, १६५, १६६, १७२, १७६, २४०, २७८, २८०, 308 श्राफेक्ट २०७ श्रारसीप्रसाद सिंह X8X श्चार्यदेव 808, 80E **भ्रा**र्यासप्तशती १११, १३८, १५५, २४४ (पा. टि.), २४५, २४६, २४७, २४८, २४६, २४०, 352 श्रालबन्दार स्तोत्र 33€ श्रालोक (टीका) ३५० आरचर्य चूड़ामणि २७५ श्रासफविलास २०५ इण्ट्रोडक्शन टु विक्रमा द्वचरित ७४ इण्डियन ऐण्टीक्वैरी २११ (पाटि),

३६७ ईश्वरदत्त ईस्टविक (इ. बी.) २८१ (पा.टि.) - ख -उत्तररामचरित २६८ (पाटि) ३०८, ३१४, ३१६, ३१७, ३१६, ३२१, ३५३ उत्पलदेव 735 उदयन (कवि) ६२ उदात्तराघव ३०८ (पा. ਇ.), ३४२, ३४३, ३४४, ३४५ 338 उद्भट उपदेशगीति 883 उमापतिघर ४४ उम्बेक १५६ ४४५ उरहना उरभङ्ग २७५ G - 雅 -ऋग्वेद 7,3,838,758 (पा टि.), ४६०, ४६१ (पा.टि), ४६६ (पाटि) ऋतुसंहार २१५,२१६

ण - ए --एकलब्य (रामकुमारवर्मा रचित) ४६१

838

805

एकान्तसङ्गीत

एकीभावस्तोत्र

४०४ (पा. टि)

258

इन्दुलेखा

(देलें 'सरस्वती कण्ठा-भरण') कप्हपा ४१६,४२१ (पा.टि.) क्यासरित्सागर ११६,१४४,३२२ कनकावती-मावव 3190 कन्दर्पकेलि 300 कन्दर्पमञ्जरी ११३ कवीर १०३,१२४,१२६,१४० 880.885.850.858 ४२२,४२३,४२४,४२५ करुणालहरी २०४,₹६5,४०० कर्णपाद (देखें 'कप्हपा') कर्णपुर ३५७ कर्णभार २७५ कर्पसुन्दरी *६७,६६,७०,७*१. १६०,१६१,३४१ कर्प्रचरित 344 कर्परमञ्जरी **₹**₹,₹₹,₹४,१₹¤ (पा.टि.), १५६,१५८, १६०,१६२,१६५,१७५, ₹₹१,४१= कल्याण मन्दिर (स्तोत्र) 80= कल्हण 888 कवि कप्ठाभरण २१० कविता कौनुदी (प्रामगीत) 9€ कवितावली ३३७ कवित्त रत्नाकर 848 कविपुत्र 34 कविप्रिया 50 कविरहस्य 808

कवीन्द्रवचन-समुच्चय १०७,२६१. २६७,२६= कवीन्द्रवचनामृत ३३१ (पा.टि.,३३२ कात्रे (डाक्टर) ५२ कादम्बरी १४४,२६२,३=१,४६० कान्हपाद गीतिका 885 कानसूत्र ११७ कामायनी ४६७,४६६.४७० कार्तिक स्नान 888 कालाप (व्याकरण) ११६ कालिदास ४,५,२२,३३,३५,३६, ४०,४१,४२,४३,४७, ४८,५०,५१,५२,५६, ,३२,३७,६७,१७,०७ न७,६४,१२६,१३६, १३८,१३८,१४२,१५६, १६६,२०६,२०७,२१०, २११,२१४,२१५.२१६. २२०,२३४,२३६,२४३, २४५,२४६,२७६,२७७, २८०,२८३,३०६,३१०, ३२१,३४३ (पा.टि.), ४०६,४०७,४४७,४४८, ४६०,४६१,४६५,४६६, 860,828 कालिदास-यन्यावली २१६ (पा.टि.) काले (डाक्टर एम. आर.) २७ (पा.टि), ११= काव्यप्रकाश १५३,१=४,१=६, १५७ (पा.टि.), १==,२००,२३=

| (पा.टि.), र              | १४१,२६७,     | ą    |
|--------------------------|--------------|------|
| <b>२</b> ६६              | . (पा.टि.),  | 9    |
|                          | २७०          |      |
| २८२ (पा.                 | टि.), ३११    |      |
| (पा.टि.), ३              | ३४ (पा.टि. 🛭 |      |
| ३३८,३७८                  | ः (पा.टि.)   |      |
| काव्यप्रकाशादर्श         | १८४          | 10.0 |
| काव्यमीमासा १७३          | ,१८९,३७२ ी   | 10.7 |
|                          | (पाटि.)      |      |
| काव्यसग्रह २१६,२१        | ७ (पा.टि)    | 10.  |
| काव्यादर्श (दण्डीकृत)    | <b>५,११</b>  |      |
| काव्यादर्श (सोमेश्वरकृत) | १०१          |      |
| •                        | ,१०६,१०७,    |      |
| -                        | ,१७०,१५१,    |      |
| १८३,१८                   | ४ (पा.टि.),  |      |
| ३२४ (पा                  | .टि.), ३३१   |      |
| (पाः                     | टे.), ३६७    |      |
| काव्यालङ्कार (भामहकुत    | •            |      |
|                          | गा.टि.), ४४  |      |
| (पा                      | टि ) , १२३,  |      |
|                          | १७२          |      |
| काव्यालङ्कार (रुद्रटकृत) | १६०,२०७      |      |
|                          | २०५          |      |
| काव्यालङ्कारसूत्र        | १४०,२८३      |      |
| (41                      | ा.टि.), ३१६  | 1    |
| •                        | ा.टि.), ३६४  | 1    |
| काशीप्रसाद जायसवाल (     | (डाक्टर)     |      |
|                          | ०,१४०,२१२    |      |
| काशीस्तोत्र              | ४०२          |      |
| किरातार्जुनीय (व्यायोग   | =            |      |
| कीट्स                    | ४६४          |      |
| कीय (ए.वी.) १४३,         | २११,२१=      |      |

38 कुङ्कु म ४१,१०५,१०६,१७२, कुन्तक १७७,१६६,३१५ (पा.टि.), ३२३,३२४, ३३४,३३६,३३७,३४२, ३४५,३४८,३५१,३७८ ३५३ कुन्दमाला २१४,२३६,२४० कुमारसम्भव (पा.टि.) 84,60 कुम्भ (महाराज) 300 कुलपत्यङ्क कुलशेखर ३८६,३८० २००,२०१ कुवलयाश्वचरित ३०५ (पा.टि.), ३७० कृत्यारावण १३५ कुशाश्व **38** × कृष्णकर्णामृत कृष्णचरित्र ४४५, ४४७ (पा.टि.), 388 कृष्णपाद (देखे 'कण्हपा') कृष्णपादगीतिका (देखें 'कण्हपा-गीतिका') कृष्णमाचार्य २३४ कृष्णमिश्र ३५६ केदारनाय शर्मा 987 केलिरैवतक ० ७ इ केशवदास ५६,३५६ (पा.टि.),४३६, 880 केशवप्रसाद मिश्र 783 कोकसन्देश ६२,६४ कोकिल (विद्यावती) X8X कौमुदीमित्रानन्द ३७० क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर---

(कीयकृत) ६५ (पा.टि.) क्षेमीश्वर 388 क्षेमेन्द्र **८६,८७,८६,६२,६४,१००,** १०४,१०७,११२,२०८, २६०,३३३,३३५ (पा.टि.), 886,880 0 - ख -खुसरो (देखे 'ग्रमीर खुसरो') ३१ (पा.टि.), ६२,८४, गउडवहो १६६,१७२ गीतावली (कृष्ण) 20 गीतावली (राम) २० गङ्गा देवी २६१ गङ्गावर (कवि) 803 २०४,२०५,३६८,३६६, गङ्गालहरी ४४७ (पा.टि.) गङ्गाष्टक 805 गणपति वास्त्री (महामहोपाच्याय) ३४,१६६ गदाघर भट्ट ४३७,४३८ ४१४ गम्भीरार्थ गीति गाथा सप्त्यती (देखे 'गाहासत्तसई') ३२,३४,३४,४२,५१, गाहा सत्तसई दर,१०१,१०३,१३०, १६५, १६६, १७३, १७५,१७६,१७६,१५०, १८२,१८३,१८४,२०५, २१२,२३५,२४५,२५०,

२६२

गिरिजाकुमार माथुर ४६५ गिरिजाप्रसाद द्विवेद १६५ (पा.टि.) गीतगोविन्द ६,७,४४,४६,४७, ६१,६४,१०७,१०६, ११२,११५,११७, ११5,११६,१२०, १२१,१२२,१६५,१६६, १६८,२४३,२४६,४०३, ४१०,४३३,४३६,४६९ ३,१५ (पा.टि.), ४४६ गीता (पा.टि.) ४७१ (पा.टि.) गोताञ्जलि ४७५,४७६ गीतिका गुञ्जन 838,808,850 ११६,२४३,२८६ गुणाढ्य 888 गुप्तरसप्रकाग गुरुभक्त सिंह (देखे 'भक्त') गेटे २५१ गोकुलनाथ ४०२ गोपालचन्द्र ४४३ गोपालसिंह (देखे 'नेपाली') गोमिल 888 ८,४४,१०३, गोवर्घन (ग्राचार्य) ११०,१११,२३५, २४३,२४४,२४४, २४६ गोविन्दचन्द्र ३६० गोस्वामी (देखे 'तुलसीदास') गौड़वहो (देखें 'गउडवहों) ४२१ (पा.टि.) , ४२२ ग्रन्थ साहव

- घ -२१४,२१८,२१६,२२१ घटकर्पर १६२ घनश्याम 888,38,38 घनानन्द घोषाल (देखे 'जयनारायण') 0 귝 -चण्डकीशिक 388 चण्डीदास ११३ चण्डीशतक 340,342,342,343 चतुःशतक 808 चतुर्दश भाषा-निवन्धावली 838 चतुस्तवन 808 चन्दलेहा १६२,१६३,१६४ चन्द्रकला २००,३७० चन्द्रकिरण 838 चन्द्रगुप्त (नाटक 'प्रसाद' कृत) ४७२ चन्द्रप्रकाश वर्मा X38 चन्द्रशेखर 200 चन्द्रशेखर मिश्र 884 ७ (पा टि.) चन्द्रालोक चर्पटमञ्जरी २६६ (पाटि) चर्यापद ४१३,४१४,४१६,४१७, ४१८,४२१ (पाटि) चाचा (हितवृन्दावन) ४४३ चाणक्य 34 १४१,१४३,१४४,२७६ चारदत्त चित्तकोप ग्रज वज्रगीति ४१२ चित्तीड की चिता 838 चित्तगृह्य 888 चित्रमीमासा २५०,३३२ (पाटि)

चरोगा

३५७ चैतन्यचन्द्रोदय ३९५ (पा.टि.) चैतन्य चरितामृत **48,384** चैतन्यदेव चौधरी (डाक्टर) २७० ६७,६८ चौर (चोर कवि) चौरपञ्चाशिका ६७,६८,६६,७०,७२ ७३,७४,७५,७६, ७७,३४१ 300 छलितराम 0 - ज -२०५ जगदाभरण ३६२,३६३ जगद्धर भट्ट २३७ (पा.टि.) जगद्धिनोद जगन्नाथ (पण्डितराज) १२६,१७६, २०२,२०३,२३६, २४१,२५०,२५२, २५६,३६५,३६६, ४००,४४६ (पा.टि.) 805 जम्बू गुरु जयचन्द (विद्यालङ्कार) १२० जयदेव (गीतिकार) ६,७,१३, १८,४५,८६,८७,६२, 68,68,809,83,83 १०५,१०७,१०५, ११०,११२,१६४, २४३,२४४,४००, ४०२,४३६,४३७, ४४४,४५०, 838,838 ४५१,४६६

| जबदेव (नाटककार) ३४६,३५१,         |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| चढ्डिह=ह                         | Ven                              |
|                                  | डाक्निनी गृह्य बज्जनीति ४१२      |
| दयनारायम (बादाल) ४०२ (पा.टि.)    | Ð                                |
| जबर्य १६४, १६७,१६=               | - e -                            |
| जयवन्तम १०१,१२१                  | दुन्दिराज १४०                    |
| ज्यसङ्कर (देखें प्रसाद')         | 9                                |
| जर्नेल छीत् विहार एउड उड़ीसा २१२ | -a-                              |
| जल्हन १६५                        | तन्मयलीला ४८५                    |
| जानकीमङ्गल २५                    | ताइनबीकर (एस. एन.) ७३,७४         |
| जानकी गुवन ३७०                   | तापसक्तसराज चरित १५६,१७४,        |
| ज्ञानबीबल्यम (बास्बी) ४६४        | इस्स,इस्द,                       |
| जाम्बदनी विजय २०६                | ्<br>इस्४,इस् <b>४,</b>          |
| जायसवाल [डाक्टर] (देन्तिग        | ३२६,३२७                          |
| 'कार्गोप्रसाद')                  | तिलक्मञ्जरी ३=१ (पा.टि.)         |
| दालन्बरमाद ४१६                   | र्वास्तरङ्ग ४६४                  |
| जिन्हानक ४००                     | तुलसीवास ४,१६,२०,२२,२४           |
| र्जावन (रामाबार विषादी) ४६५      | २्४,२७,४६,१०३,                   |
| जीवानन्द विद्यासागर २१४          | १०४,१२३,१२६,१२७,                 |
| चृतियम तेवर १२२                  | ==@.₹%o,₹%१,₹ <b>=</b> @,        |
| दैनोनी (शिक्तेसर) ११२२,२१८       | , 55%,05%,35%,                   |
| जैनकोनुहल ४८८                    | ८३७ (पा.टि.), ४३५,               |
| दैनिनीय शास्त्र २०३              | १५३,४५६,४७४                      |
| ज्योतिविद्यासरम् २११             | तंगवहादुर (गुरु) ४२३             |
| €                                | त्रिपुरवहन चरित ३६३              |
| - 5 -                            | विदुरवाह (तापसन्दमराजञ्जत) ३४४   |
| देनिसन ८६८                       | 0                                |
| टीसम (डा. ए.) ४०८                | - ¥                              |
| O                                | श्रीगाया २ <b>६</b> १            |
| - <del>5</del> -                 | •                                |
| ठाहुर (न्दीन्तराय) ४५४,४७४,      | - = -                            |
| ે હદે, 'કે હો'                   | दश्रीरिजिन एन्ड डेवलम्पेन्ट बौक  |
| डाङ्कर (रीतिकालीन कवि) १६        | ब्रह्मानी लैंग्वेज ४१० (पा.टि.), |
| <b>Q</b>                         | - 40                             |

| दक्षिण का प्रा                        | चीन इतिहास       | २०६       | देवीछद्मली    | ला          | , ४४४         |
|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| दण्डी ५                               | ,,११,१४१,१७३,    | २११,      | देवीमहादेव    | Ŧ           | ३७०           |
|                                       |                  | २७५       | देशीनामम      | ाला         | १५१           |
| दशरूपक                                | १४७,१७४,१७४,     | २६६, 🗄    | दैन्य प्रलाप  | Ŧ           | ४४४           |
|                                       | २६२,२६४ (पा      |           | दोहाकोष       |             | ४१२           |
|                                       | २६५ (पा.टि.),    | ,         | द्रहिण        | •           | १३७           |
|                                       | पा.टि.),३०३ (पा  | i         | द्विजेन्द्रला | न राय       | ४७४,४७७       |
|                                       | ३०८ (पा.टि),     |           |               | Ø           |               |
|                                       | •                | ા.દિ.)    |               | – घ –       |               |
|                                       | ३१३ (पा.टि.),    | •         | धनञ्जय        | १४७,१७      | ४,२६२,३४२     |
| (पाः                                  | टे.),३१६(पा.टि   | 1         | धनदेव         |             | २७०           |
| •                                     | .),३१६(पा टि.)   | 1         | धनपाल         |             | ३५१           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | गांटि.), ३४४ (प  | - i       | धनिक          | १७५,२६७,२६  | ्द (पा.टि.)   |
| दशरूपावलोक                            | २६७              | ,२६८      | धन्ना         |             | ४२२           |
| दशावतार चि                            | रेत ५७,५         | ,03,3     | धर्मचन्द्र    |             | १२२           |
|                                       | ₹3               | ,200      | धर्मदास       |             | ४२४           |
| दादू                                  | ४१४              | ,४२५      | धर्मविवेक     | ;           | ४०१,४०२       |
| दादू की वानी                          | r ४१६            | ,४२४      | धीरनाग        |             | ३५३           |
| दामोदर मिश्र                          | Γ                | ३४६       | घूर्तविट र    | संवाद       | ३६७           |
| दासगुप्त (ड                           | ाक्टर) २७५ (व    | ग.टि.)    | धोयी          | ٠ ४٥,४४,४   | ६,५१,५२,६२    |
| दिङ्गाग                               | 805              | 308,      | ध्रुवदास      |             | ४३३           |
| दिनकर (राग                            | मधारी सिह) ४६    | १३४,०     | घ्रुवाच्यार   | म           | १६७           |
| दिवाकर (स                             | स्कृत कवि)       | २६२       | घ्वन्यालो     | क ६ (प      | हि ), ५,१५,   |
| दिवाकर (सि                            | तदसेन)           | ४०५       |               | ६१,५५,५     | ६,१०१,१०३,    |
| दीपशिखा                               | ४६५,४६           | 038,3     |               | १०६,११      | ८,१६८,१७२,    |
| दुर्गाशङ्कर (                         | शास्त्री)        | ६९        |               | १७३,२०      | ०,२३३,२३४,    |
| दूतघटोत्कच                            |                  | २७५       |               | २३६,२४      | १,२४३,२७८,    |
| दूतवानय                               |                  | २७५       |               | 787,78      | ६५ (पा.टि),   |
| दूताङ्गद                              |                  | ३४४       |               | २६५ (व      | ता.टि.), ३०५, |
| देव (रीतिका                           | लीन हिन्दी कवि ' | देवदत्त') |               | ३०६ (प      | ग टि.), ३०७   |
|                                       | 9,39             | ३,२३४     |               | (पा.टि.), ३ | २३ (पा टि.),  |
| देवदेवेश्वराप                         | टक               | ३६३       |               | ३४६,३४७,३   | ७६ (पा.टि ),  |

३८०, ४६० (पाटि.),

४५३ (पा.टि.) - न ~ नन्ददास २5 नन्ददुलारे वाजपेयी 808 नमिसाधु १८६,२०७,२०६ नयचन्द्र १६२ नरसिह विजय २०० नरसी ४३३ नरसी का मायरा ४३३ नरेन्द्रशर्मा 883 नलोदय २१५,२१६ नल्ला ३६७ नवसाहसाङ्कचरित १७४ ४६८, नवीन (बालकृष्ण शर्मा) 880,888 <u> ४६</u>६ नागर समुच्चय नागरीदास 888,888 नागानन्द १४२,२६२,२६४,२६६, 788,308 (पा.टि.) ३०२,४८८ नागार्जुन ४०४,४०६,४१२ नाटकमीमांसा 238 १३७,१४६,१५२ नाटचशास्त्र (पा.टि.), १६५,१६६, १६७, ३४५ (पा.टि.) 886,855,858 नानक ४३३ नाभादास ४२२ (पा.हिं.) नामदेव

नारायणाचार्य

नासिख ३१३ निराला (सूर्यकान्त त्रिपाठी) ४६५, ४६६,४६८,४६९, ४७४,४७७ निरौपम्य स्तव ४०६ निवेदनपञ्चक ४५१ निशानिमन्त्रण 838 नीतिशतक १२५,२२४ (पा टि), २२४,२२६,२३२,२३३ नीतिसार 385 नीरज 888 नीरजा ४८०,४८१,४८७,४८८ नीहार ४८७ नेपाली (गोपालसिह) ४६५,४६४ नेमिदूत ६४ नैबधानन्द 388 0 प -पञ्चरात्र २७५ पञ्चष्टवी ४०२ 805 पञ्चस्तव पञ्चाशत्प्रत्युत्तर ७४ पण्डितराज ('जगन्नाथ' देखे) पतञ्जलि ११,२०३ पदसागर 888 पदावली (विद्यापति) १०,१५ (पा.टि.) पदुमलाल पुत्रालाल (बस्शी) ४५३

३६७

१६,२३५

पद्मश्राभृतक

पद्माकर

२००,४०२

| पन्त    | (सुमित्रानन्दन ) ४३४,   | ४६३, ,  | , |
|---------|-------------------------|---------|---|
| •       | ४६४,४६५,४६६,            |         | 3 |
|         | ४७७,४७८,४८०,            | ì       | 3 |
|         |                         | ४५४     | 3 |
| परशर    | ाम चतुर्वेदी            | ४२२     | 3 |
| परिमर   | _                       | ४७४     | 1 |
|         | ता (टीका)               | ३६७     | , |
| पल्लव   | . ` ४३४                 | ,४६४    | 1 |
| पल्लिवि | वेनी                    | 308     | , |
| पवनदू   | त ४०,४२,४५,४९           | ६,४७,   | 1 |
|         | ५०,५२,६                 | १,६६    |   |
| पहई     |                         | २६३     | 1 |
| पाणि    | ने १,११,३४,१३४,         | १३६,    | , |
|         | १४२,१६२,२०३,            | २०६,    |   |
|         | २०७,२०८,२०६             | ,२१०    |   |
| पाताव   | त्रविजय २०८             | 305,    |   |
|         | ाडितक                   | ३८२     |   |
|         | जातमञ्जरी               | ३५७     |   |
| _       | गिपरिणय ३५२,३५!<br>-    | र,३५२   |   |
|         | <b>ीम</b> ङ्गल          | २६      | ľ |
|         | ल (ग्राचार्य)           | १०७     |   |
|         |                         | १,१६२   | ١ |
|         | लप्रदीप                 | १०८     |   |
|         | ल (डाक्टर)              | २०७     |   |
| पीटर    | , , , , ,               | ६,२३४   | l |
|         | पलहरी (देखे 'गङ्गालहर   | J)      | l |
| ,       | ट मिश्र                 | ३६१     | ١ |
| पुरा    | तत्त्व निवन्घावली ४१२ ( | पा टि ) |   |
|         | ४१४ (पा                 | (ਫਿ     |   |
| पुनि    | न्द भट्ट                | ३८१     |   |
| _       | <b>माला</b>             | ₹७०     |   |
| पृथ्ट   | गियर                    | १४४     |   |

१६५ पोटिस 704 प्रतिज्ञायौगन्धरायण प्रतिमा २७५,२७६ ४२ प्रबन्धकोश 300 प्रवृद्धरौहिणेय 880 प्रबोधचन्द्र बागची प्रबोधचन्द्रोदय ३५६ 300 प्रभावती प्रभावतीपरिणय 200 प्रभुनाथ मिश्र 888 १६६ (पा.टि.), र४४ प्रवरसेन 833 प्रवासी के गीत प्रशस्ति काव्य (मदन्सोर का शिलालेख) ४३ 200 प्रशस्ति रत्नावली १७१ (पा.टि), ३०३ प्रसन्न राघव (पा.टि.), ३४६, ३५०, ३५१,३५२, ३७७,३८२ (जयशङ्कर) ४६५, ४६६, प्रसाद ४६८,४६६,४७१, ४७२,४८६ ग्रीर उसका साहित्य (डा. हरदेव वाहरी) प्राकृतिपङ्गल सूत्र १०७,१०८, \$28,838 प्राकृतसर्वस्व १४५ प्राणाभरण २०५ प्रिंसिपुल्स श्रीफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म (रिचर्ड्स) ४६५ (पाटि) प्रियदिशका १४२,२६२,३२३ 838

|                    | ,                     | • 0                |               |
|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| प्रेमतरङ्ग         | 888                   | बालिवध             | ०७६           |
| <b>प्रेमप्रलाप</b> | २८,४५१                | बिल्वमङ्गल         | ¥3 <i>\$</i>  |
| प्रेम फुलवारी      |                       | बुद्धचरित (अश्वधं  |               |
| प्रेममालत <u>ी</u> | 888                   |                    | 784,754       |
| प्रेममालिका        | २८,४४४,४४६            | बृहज्जातक          | १४१,१४२       |
| प्रेमसङ्गीत<br>-   | ४६२                   | बृहत्कथा           | 2=5           |
| प्रेमालाप          | 888                   | वृहत्कथामञ्जरी     | 50            |
| प्रेमाश्रु वपण     |                       | वृहदारण्यक         | १             |
|                    | 0                     | बुहलर (डाक्टर)     | ६७,१=६,१६०    |
|                    | - फ -                 | बैनविलास           | ४४१           |
| फर्गसन (डाक        | न्दर) २११,२१२         | बौद्धगान भ्रो दोहा | ४१० (पा.टि.)  |
|                    | 75,768,768            | व्रजमाधुरी-सार     | ४३६ (पा.टि.), |
| फूलो का गुच्ह      |                       |                    | ०४४,३६४       |
| फ्लीट (डा          |                       | <b>ब्रह्मसहिता</b> | १८५           |
| (4)                | 0                     | 0                  |               |
|                    | - व <b>-</b>          | – भ                | Mana.         |
| वच्चन (हरिव        |                       | भक्त               | ४६५           |
|                    | र्ग ४० (पाटि)         | भक्तामर स्तोत्र    | ४०७,४०५       |
| बलदेव उपाध         |                       | भगवतरसिक           | ४४७           |
|                    | १०६ (पाटि), १४०,      | भगवतशरण (उपाध्य    | ाय) ३५०       |
|                    | ३८६ (पा टि )          |                    | (पा टि.)      |
| बाणभट्ट            | \$\$0,\$X2,2X3,2XX,   | भगवतीचरण वर्मा     | ४६२           |
|                    | 700,787,747,          | भट्टनायक           | १६६           |
|                    | ३७६,३=२,४०७,४६०       | भट्टनारायण (नाटक   | कार) ८२,८३,   |
| बायरन              | ४६४<br>ि(देखे 'नवीन') |                    | १४३,१४४,३०४   |
| बालचरित            | २७४,३७०               | भट्टनारायण (स्तवका | र) ४०२        |
|                    | कातन्त्र व्याकरण) ३६३ | भट्टोजि दीक्षित    | २०४           |
|                    | १५५ (पा.टि.), ३३१,    | भण्डारकर (डाक्टर)  | २०६           |
|                    | 333,380               | भण्डारकर रिपोर्ट   | १२२           |
| वालरामायण          | ३०८,३०६,३३१,          |                    | १४६,१६५,१६६   |
|                    | ३३२,३३४,३३५,३३७,      | भर्तृ मेण्ठ        | ३३३           |
|                    | ३३८ ।                 | भर्तृं हरि         | १२४,२२४,२२५   |

| भल्लट          | २४१ (                                                                            | भ्रमर (रवीन्द्र)                                              | ४६४                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| भल्लटगतक       | २४१,२४२,२५२,                                                                     | भ्रमरदूत                                                      | २८                             |
| भवभूति         | २४३ (पा.टि.)<br>=६,१४५,१६०,२११,                                                  | °<br>∽ म -                                                    | _                              |
|                | २४३,३०=,३०६,३१०,<br>३१३,३१=,३२०,३२३,<br>३२=,३५३,४५=,४६०,<br>४६५                  | मह्मक<br>मजूमदार (विमानी<br>मणिकणिका स्तोत्र<br>मण्डन         | १६५<br>वेहारी)                 |
|                | ाण) १७,१=,७=,७६,                                                                 | मत्तविलास<br>मथुरादास ११३,३                                   | ०३६,४७५<br>र चे का भार वाप     |
| भानुभट्ट       | <b>८०,८८,४३७</b><br>१४                                                           | मदनपाल सरस्वती<br>मदनमुकुट                                    | ३ <i>५७</i><br>१६५             |
| भामह (श्राच    | ार्य) ४०,१२३,१६६,                                                                | मधुमुकुल                                                      | 88%                            |
| भामिनीविलास    | १ ४७५                                                                            | मधुराविजय                                                     | 758                            |
| मामनाावलास     | १२६,२०४,२०५,<br>२४१,२५१,२५२,२५४,<br>२५६,२५६,२६०                                  | मधुशाला<br>मधुसूदन मिश्र                                      | 48 <i>4</i><br>863             |
| भारतमञ्जरी     | 59                                                                               | मघुसूदन शास्त्री                                              | <i>७७</i>                      |
| भारतेन्दु १    | ्रास की रूपरेखा १२०<br>६,२८,४४३,४४५,४४६,<br>४४७ (पाटि.), ४४८,<br>४४६,४५०,४५१,४६० | मध्यम व्यायोग<br>मनोरमा<br>मनोरमाकुच मर्दन<br>मम्मट (भट्ट) २७ |                                |
| भावविलास       | ሂሂ                                                                               | १७२                                                           | ,१७३,१७६,१७७,                  |
| भास            | ३३,३४,१४ <b>१,</b> १४२,<br>१४३,२७४                                               |                                                               | ,१८७,१६०,२०४,<br>७,२६८,२७०,२८२ |
| मीप्मस्तवराज   |                                                                                  |                                                               | (पा टि ), ३०४,                 |
| भूवर           | ७७                                                                               | ३२                                                            | ३,३३४ (पा.टि.),                |
| भूपण           | ५७ (पा टि.)                                                                      |                                                               | ३३८                            |
| भूषण ग्रन्यावर | नी ५७ (पा.टि)                                                                    | मयूर २६२,                                                     | ३७६,३७८,३८१,                   |
| भृद्ध सन्देश   | ६२                                                                               |                                                               | ३८२,४०७                        |
| भोजराज         | ३२,१६४,१७५,१७६,                                                                  | मयूरसन्देश                                                    | ६२                             |
|                | १८१,१८६,२७३,                                                                     | मलूकदास                                                       | 844                            |
|                | ३२३,३६७                                                                          | मल्लिका मारुत                                                 | ०७६                            |

| नल्लिनाय                                 |                                | 3 <b>5</b> { | मार्कण्डेय           | ६८६                        |
|------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------|
| नल्लिनायी टीक                            | त्र<br>(नेघट्त) २              | ४(पा.टि.)    | मालतीमावव            | १५६,३०८,३०६,               |
| महादेवी वर्मा                            |                                |              | •                    | ३१२,३१३,३१८,               |
| -                                        | ४=१,४=४,                       | 1            |                      | <b>₹</b> ₹₹\$, <b>४</b> ५€ |
|                                          | (देखें 'हनु                    | 1            | मालविकाग्निमित्र     | <b>₹</b> ४,७१,१३६,         |
| महानाटक                                  |                                | १३४,३४६,     |                      | २७७,२७=                    |
| महाभारत                                  |                                | (पा.टि.)     | मिलनयानिनो           | 738                        |
|                                          |                                | ,२०३,२०७     | मिश्रस्तोत्र         | ४०४                        |
| महाभाष्य                                 |                                | .हि.) २१०    | मीराँवाई             | १६,१६,७=.४२२,              |
|                                          | •                              | ४१४          |                      | ४३२,४३३,४३४.               |
| महामुद्राव जगी<br>समामीयज्ञीय            |                                | ,३०६,३१२     | ,                    | 84.820.826.828             |
| महावीरचरित                               | 4.0                            | (पा.टि.)     | मीरा की प्रेनवा      |                            |
|                                          | <del>िनेटी</del>               | २५२.४५२      | मीरापदावली           | 8=8,8=8                    |
| महावीरप्रसाद<br>नहिन भट्ट ( <sup>र</sup> |                                |              | मुकुटधर पाण्डेय      |                            |
| नाहन नष्ट (                              | 9105                           | ,१७७,१५५,    |                      | 935.035.325                |
|                                          | 104                            | ११६          | मुकुन्दमाला<br>मुकुल | ४६१                        |
| सहेन्द्रविकम                             | (ग्रवराज)                      |              | मुकुल भट्ट           | २६७,२६=                    |
| सहस्रापनम                                | (चुन रान)<br><del>बर्</del> गा | १=४          | मुद्राराक्षस         | १३६,१४३,१७३,               |
| महेश्वर भट्टा<br>मायुराज (दे             | नाप<br>हें 'चातराज             |              | 6                    | २=६,२=७,२==                |
| माधुराण (प                               | ਕ ਪਾਨੂਕ :<br>ਵਰਕੇਂਟੀ           | %≤=,%€°      | मृद्रितकु मुदचन्द्र  | ०७६                        |
| मासनलाल                                  | ४७`<br>४७`                     | ४,४०५.४०६    | ्राप्तार<br>मुरारि   | ३२८                        |
| मातृचेट                                  |                                | १५६,१७३      | 1 -                  | इड्इ                       |
| मातृराज                                  |                                | <b>%</b>     |                      | ४०२                        |
| माधवभट्ट                                 |                                | <b>२</b> ६६  |                      | ३३,६१,६२,१४०,              |
| माववी                                    | -                              | 808          | 1 -                  | १४१,१४२,१४४,१४५,           |
| माघ्यमिकक                                | ।(रका                          | ४०४          |                      | १४७,१५१,१५२,२८६            |
| मानतु ज्ञ                                | ·-                             | १२५          |                      | ४६४                        |
| मानभद्र सूरि                             |                                | રે હ         |                      | ४.५,६,२३,३३,३६,            |
| मायाकापारि                               | ત વગ                           | ₹0₹          | 1                    | ४०,४१,४२,४५,४७             |
| मायापुष्पक                               |                                | ्<br>२७      | 1                    | x='X0'X8'X5'X@             |
| मारिका<br>———                            | =                              | 80           | §                    | (पा.टि.) ५६,६०,६३,         |
| मारुतिशतव                                | 12                             | २६१,२७       | 1                    | ६४,६६,७१,७२                |
| मारुला                                   |                                |              |                      |                            |

| (पा.टि<br>:<br>३२२        | ७६,१२६,१६४<br>इ.), २१६,२२०<br>इ.), २२१,२२२,<br>१४० (पा.टि.),<br>(पा टि.), ३६६<br>पा.टि.), ३६७, |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                         | १५८,४७०,४८५                                                                                    |
|                           | ४२                                                                                             |
| मेरतुङ्ग<br>मैथिली लोकगीत | १५                                                                                             |
| मैथिलीशरण गुप्त           | ४५३,४५४                                                                                        |
| मोती (वी. ए.)             | ४६५                                                                                            |
| मोरिका                    | २६१,२७१                                                                                        |
| मार्या<br>मोहमुद्गर       | ३५४,३८६                                                                                        |
|                           |                                                                                                |
| मोहराज-पराजय              | ३५७                                                                                            |
| मोहसिन फानी               | ४२४                                                                                            |
| 0                         |                                                                                                |
| — य ·                     | -                                                                                              |
| यजुर्वेद (शुक्ल)          | १,२                                                                                            |
| यतिपंचक                   | 328                                                                                            |
| यमुनावर्णन                | २०४                                                                                            |
| ययातिविजय                 | ३७०                                                                                            |
| यश-पाल                    | ₹ ५७                                                                                           |
| यामा १६ (पा टि ), ४       | 'द१, ४द२,४दद                                                                                   |
| यामुनाचार्य               | ३८६,३८१                                                                                        |
| युगलशतक                   | २८,४४०                                                                                         |
| युगान्त                   | ४३४                                                                                            |
| •                         |                                                                                                |
| <del>-</del> र-           | -                                                                                              |
| रघुनाथाभ्युदय             | २६१                                                                                            |
|                           | २,२३ (पा टि.)                                                                                  |
|                           | २२२,४०६<br>२२२,४०६                                                                             |
|                           |                                                                                                |

| रञ्जन वैद्य                                                                                                     | হ                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| रत्नघर                                                                                                          | ३६२                                                                                                                            |
| रत्नमाला                                                                                                        | ४१०                                                                                                                            |
| रत्नाकर (राजान                                                                                                  | क) २५०,३२८                                                                                                                     |
| रत्नावली                                                                                                        | १५२,२०१,२६२,                                                                                                                   |
|                                                                                                                 | १६३,३२३                                                                                                                        |
| रम्भामञ्जरी                                                                                                     | १६२                                                                                                                            |
| रवीन्द्र (देखें 'भ्रम                                                                                           | ार')                                                                                                                           |
| रवीन्द्रनाथ (देखे                                                                                               | 'ठाकुर')                                                                                                                       |
| रसखानि                                                                                                          | 38                                                                                                                             |
| रसगङ्गाधर                                                                                                       | १७६,२००,२०२,                                                                                                                   |
|                                                                                                                 | २०४,२०४,२४०,                                                                                                                   |
|                                                                                                                 | २४२,२४८,२४६,                                                                                                                   |
|                                                                                                                 | ३६८,३६६,४००                                                                                                                    |
| रसमञ्जरी                                                                                                        | १४                                                                                                                             |
| रससदन (भाण)                                                                                                     | ३६३,३६४,३६४,                                                                                                                   |
|                                                                                                                 | ३६६                                                                                                                            |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                |
| रसिकप्रिया (टीका                                                                                                | ·)                                                                                                                             |
| रसिकविहारी                                                                                                      | 886<br>87                                                                                                                      |
| रसिकविहारी<br>रहीम                                                                                              | १३२,३००<br>४४१<br>१३२,३००                                                                                                      |
| रसिकविहारी<br>रहीम                                                                                              | ) ४५<br>४४१<br>१३२,३००<br>३२,१६ <b>=</b> (पा.टि.)                                                                              |
| रसिकविहारी<br>रहीम                                                                                              | र) ४५<br>४४१<br>१३२,३००<br>३२,१६= (पा.टि.)<br>२५३ (पा टि.),                                                                    |
| रसिकविहारी<br>रहीम<br>रहीम-दोहावली १                                                                            | ४५<br>४४१<br>१३२,३००<br>३२,१६५ (पा.टि.)<br>२५३ (पा टि.),<br>३०० (पा टि.)                                                       |
| रसिकविहारी<br>रहीम<br>रहीम-दोहावली १<br>रागगोविन्द                                                              | र) ४५<br>४४१<br>१३२,३००<br>३२,१६५ (पा.टि.)<br>२५३ (पा टि.),<br>३०० (पा टि.)<br>४३३                                             |
| रसिकविहारी<br>रहीम<br>रहीम-दोहावली १<br>रागगोविन्द<br>रागसंग्रह                                                 | ४५<br>४४१<br>१३२,३००<br>३२,१६= (पा.टि.)<br>२५३ (पा टि.),<br>३०० (पा टि.)<br>४३३                                                |
| रसिकविहारी रहीम रहीम-दोहावली १ रागगोविन्द रागसंग्रह राग सोरठ के पद                                              | b) ४५<br>४४१<br>१३२,३००<br>३२,१६५ (पा.टि.)<br>२५३ (पा टि.),<br>३०० (पा टि.)<br>४३३<br>४४५                                      |
| रसिकविहारी रहीम रहीम-दोहावली १ रागगोविन्द रागसंग्रह राग सोरठ के पद राघव-पाण्डवीय                                | ४५<br>४४१<br>१३२,३००<br>३२,१६= (पा.टि.)<br>२५३ (पा टि.),<br>३०० (पा टि.)<br>४३३<br>४४५                                         |
| रसिकविहारी रहीम रहीम-दोहावली १ रागगोविन्द रागसंग्रह राग सोरठ के पद राघव-पाण्डवीय राघवविलास                      | ४५<br>४४१<br>१३२,३००<br>३२,१६५ (पा.टि.)<br>२५३ (पा टि.),<br>३०० (पा टि.)<br>४३३<br>४४५<br>४३३<br>४५                            |
| रसिकविहारी रहीम रहीम-दोहावली १ रागगोविन्द रागसंग्रह राग सोरठ के पद राघव-पाण्डवीय राघवविलास राजकन्यका            | ४ ४<br>४४१<br>१३२,३००<br>३२,१६= (पा.टि.)<br>२५३ (पा टि.),<br>३०० (पा टि.)<br>४३३<br>४४५<br>४३३<br>४५<br>३७०                    |
| रसिकविहारी रहीम रहीम-दोहावली १ रागगोविन्द रागसंग्रह राग सोरठ के पद राघव-पाण्डवीय राघवविलास                      | े ४५<br>४४१<br>१३२,३००<br>३२,१६५ (पा.टि.),<br>२५३ (पा टि.),<br>३०० (पा टि.)<br>४३३<br>४४५<br>४३३<br>४५<br>३७०<br>१४४ (पा.टि.), |
| रसिकविहारी रहीम रहीम-दोहावली १ रागगोविन्द रागसंग्रह राग सोरठ के पद राघव-पाण्डवीय राघविलास राजकन्यका राजतरिङ्गणी | ४ ४<br>४४१<br>१३२,३००<br>३२,१६= (पा.टि.)<br>२५३ (पा टि.),<br>३०० (पा टि.)<br>४३३<br>४४५<br>४३३<br>४५<br>३७०                    |

|                                         | १३५,१५६.१५६,           | गमानन्द (दोर्ग)        | REX            |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
|                                         | १६०,१६२,१८६,           | रामाम्युद्ध            | 305            |
| E4 years                                | २०८,२१०,२१६,           | रामायप (बाल्मीव        | हीय) ३,१७,३१.  |
|                                         | स् <b>६७,</b> २६६,२७४, |                        | ૪૮,૫૬,૧૨૪,૧૨૫, |
| •                                       | ३१०,३२२.३२३,           |                        | २०६,२१=,३०३    |
| ======================================= | ३१,३३२(पा.हि.).        | 1                      | (पा.टि.), ४०६, |
| \$ <u>\$</u> \$                         | <i>4</i> ,₹₹¥.₹₹७,₹₹±, |                        | <i>૪૫૫,૪૫૬</i> |
|                                         | ३३६,३७६,४१५            | रामायणमञ्जरी           | 53             |
| राजेन्त्र नाम निव                       | (डाक्टर) ४८३           | रामाब्दार शर्मा        | ४०२            |
| राबामुकानिवि                            | ¥,35                   | रामिल                  | 266            |
| रानहुनार वर्मा                          | ४०६,४११,४६४,           | रामेश्वर गुक्त (दे     | *              |
|                                         | Y==,'6E?               | ं राम                  | 1882           |
| रामचन्द्र शुक्ल (ग्राव                  | हार्य) १० (ण.टि.)      | गसंस्थ्याव्याणी        | 358            |
| _                                       | ६,४२६ (पा.चि.),        | <u> यहर्गर</u>         | YEX.           |
|                                         | ३ (पा.टि.), ४३३        | चहुल (सांकृत्यायन      |                |
| ·                                       | (पा.टि.), ४६=          | •                      | ४१२,४१३,४१६    |
| रामचरित (ग्रमिनन                        |                        | ।<br>राहुतमद्र         | 885            |
| रामचरित (युवराज                         |                        | रिकेट(ग्रार्थर शास्त्र | न)४५३ (पा.टि.) |
| गुमचरितमान <u>म</u>                     | i                      |                        | ,              |
|                                         | १२३,१२४,१२७,           | रहतान                  | १६२,१६३        |
|                                         | (पा.डि.), ३४०          | QU. 3.                 | १६४,१६४,१६६,   |
|                                         | (पा.दि.), ३४५ ·        |                        | १६७,२३८,२७०,   |
|                                         | ),इ४१(पा.डि.),         |                        | 326,330,333    |
| •                                       | ),३५७(पा.डि.)          | रुप ग्रहर              | X5.X           |
| रामदरक मिळ                              | 1832                   | का गोलानी              | €.%            |
| रामगायी सिंह (वि                        | हेए 'दिनकर')           | कुरनारायम त्रिमाठी     | ४६४.           |
| राननरेश त्रिगोठी                        |                        | रेणुका                 | \$53           |
| रामबादक बास्त्री                        | ४०३ (पा.टि.)           | रेवा                   | २६२            |
| रानमद्रान्दा                            | २६१ ।                  |                        | % રેડ્         |
| रामवता नहस्रु                           | च्यू,च्ह्              | रैंदास की बाती         | ४२२            |
| रामाबार विपाञी                          | (देखें 'जीवन')         | रैवतमङ्गिता            | इंडव           |
| रामानन (ग्राचारी)                       | ४२२                    | रोहा                   | २६४            |

( १६ )

१२६,१२७,१३०, १६५,१६८,१७८, - ल -२७३ १६८,२३५ लक्ष्मी १०५ ४१६ लक्ष्मीनाथ भट्ट वज्रगीति २०५,३६५ ४२,२१३ (पा टि.) लक्ष्मीलहरी वत्सभट्टि 03 € ३५४,३५५ लक्ष्मी सहस्र १६१,३६०,३६१,३६२ वत्सराज २६३ लटकमेलक वद्घावही 883 ललितिकशोरी ३७० वध्यशिला ३६५ लहरीपञ्चक ४६५ वनश्री 884 (देखे 'वाक्पतिराज') लावनी (संस्कृत) वप्पड राण लीलाशुक (देखे 'बिल्वमङ्गल') २१० वररुचि ४१३,४१५ १४२ लुइपा वराहमिहिर (देखें 'लुइपा') ४६३,४६४,४८० लुहिपा वर्ड स्वर्थ 588 लोचन (ध्वन्यालोक-भाष्य) ४०४ वर्णनाईवर्णन 887'888'886 वर्पाविनोद वाक्पतिराज ६२,६४,६५,१७२,३१० ४०,१०५,१०६, १३४ (पा.टि.) वक्रोक्तिजीवित वाजसनेय संहिता १६६,१७३,२४१, ४०३ वाणीप्रकाश ३०८ (पा.टि.), ३११ ११७ (पा टि.), ३२६ वात्स्यायन 805 (पा टि.), ३२७ वादिराज १५४,२८३,३१६ वामन (भ्राचार्य) (पा टि.), ३३१ (पा.टि.) (पाटि.), ३३२ ६२,३५२ (पा टि.), ३३४ वामनभट्टवाण २२,५३,१३४,२४३, वाल्मीकि ३३६ (पा.टि.), २४४,२८०,३४८, ३३७, (पा टि.), ४५५,४६५ ३३६ (पा.टि.), ३४२ ६२,२१५ (पा.टि.), ३४३, वासुदेव २६१,२६६ ३४५ (पाटि), ३७५ विकटनितम्बा विक्रमाङ्घदेव चरित (पा टि.) ६७,६८,६६, ७०,७१,७२,७७,१०४ १०१,१०२,१०३ वज्जालग्ग ३६,१३८,१६६, विक्रमोर्वगीय (पा टि.), १२०,१२१, २१४,२१५,२७७. १२२,१२३,१२४,१२५,

|                   | २७६,२८०,२८१,       |
|-------------------|--------------------|
|                   | ३१८ (पा.टि.)       |
| विजयश्री          | ३४७                |
| विजया '           | <b>२६७</b>         |
| विज्जका           | ८,२६१,२६७          |
| विज्ञानगीता       | ३५६ (पा.टि.)       |
| विद्धगालभञ्जि     |                    |
|                   | ३३२,३४१            |
| विद्यापति         | ७,८,१०,१४,१६,      |
|                   | १८,४१०,४२८,४५०     |
| विद्यावती '       | (देखें 'कोकिल')    |
| विद्यासुन्दर      | . ७६               |
| विव्योखर भट्टाच   | _                  |
| विनयतोप भट्टाच    |                    |
| विनयपत्रिका       | ४२६,४३०,४३१,       |
|                   | ४३२,४३८            |
| विनयप्रेम-पचासा   |                    |
| विमानविहारी       | (देखें, 'मजूमदार') |
| वियोगी हरि        | ४३६,४३८            |
| विलासवती          | ०७६                |
| विंल्हण           | ६७,६८,७०,७१,       |
|                   | ७४,७६,७७,१६०,      |
|                   | २७२,३४१            |
| विगाखदत्त         | ३६१                |
| विञ्वगुणादशेचम्पू | ७३६                |
| विश्वनाथ (कवि     | राज) १६५,१८६,      |
|                   | ६६,२०० (पा.टि.),   |
| , <del>3</del>    | ५३ (पा.टि.), ३६०   |
| विश्वसाहित्य की   | रूपरेखा ३५०        |
| विश्वेब्वर १      | ०६ (पा.टि.), १६४,  |
| १                 | ६६,३०६ (पा.टि.),   |

३०७ (पा.टि), ३१८ (पा.टि.), ३२६ (पा.टि.) विषमवाण लीला १६५,१६६,१७० विष्णुत्रात ६२ विहारी १०३,१२६,२३४. २४०,२७६,३३२ (पा.टि.) विहारी सतसई २३७ (पा.टि.), २४०,२४६ (पा टि.), २४६ (पाटि.), २६३ (पा.टि.). २७६, ३३२ (पा.टि.), ३५६ (पा टि.) वीतरागस्त्रति ४०५,४०५ वीरेन्द्र मिश्र ४६४ वीरेश्वर शास्त्री 203 वृपभानुजा ११३,३५७,३५८,३५६ वेद्धटाव्वरि 38७ वेणीसंहार 57,57,843,848, १५५,३०३,३०४,३०५ वेणुगीत ४५१ वेतालपञ्चिवगतिका - 888 वेदविलास 738 वैराग्यशतक २२४ (पा.टि.), २२४,२२८,२३० (पा.टि.), २३१ वैराग्यसागर ४४१,४४२ व्यक्तिविवेक ११८,१७६,१७७, ३१२ (पा.टि.) व्यङ्ग्यार्यदीपना (टीका) २४४ व्यक्तिविवेक व्याख्यान 284 व्यास (वेद) 27, १३४, २४३

| <b>-</b> श -                         | ्राभाद्ध १०७                                |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| शक्तिसङ्गम तन्त्र ११७                | शूद्रक ३३,६१,१४०,१४१,                       |
| शङ्कर (ग्राचार्य) १५६,२३४,२६६        | १४२,१४३,१४४,                                |
| (पा.टि.) ३५३                         | २६०,२६१,३६७                                 |
| शङ्करीसङ्गीत ४०२,४०३                 | शूद्रकचरित १४४                              |
| शह्ववर १६१,३६०                       | श्रृङ्गारतिलक २१४,२१६,२१७,                  |
| शत्रुञ्जय माहात्म्य ४२               | २१=,३७०                                     |
| शवरपा ४१२,४१३,४१४                    | श्रृङ्गारप्रकाश १७६,३६७                     |
| शरण ४५                               | श्रृङ्गारमञ्जरी १६४                         |
| शर्ववर्म ११६                         | शृङ्गारसर्वस्व ३६७,३६८,३६६                  |
| शशिभूपणदासगुप्त (डाक्टर) ५६,१०५      | शैली (रोमाण्टिक कवि) ४६३,४६४                |
| शःण्डिल्य ४३० (पा.टि.)               | श्यामसरोवर ४३८                              |
| शार्ज़बर पढ़ित १०८,२६१,२६६,          | श्रीकण्ठचरित १६५                            |
| २७२,३६०,३७६                          | श्रीकण्डस्तव १६५                            |
| शालिवाहन १७६                         | श्रीघरदास ३६५                               |
| शिक्षा (पाणिनीय) २                   | श्रीपादसप्तक ३६३                            |
| शिक्षा (याज्ञवल्क्य) २<br>शिप्रा ४६४ | श्रीपालित ११६                               |
| शिलाली १३%                           | श्रीमट्ट २८,४४०                             |
| शिलालेख (मन्दसोर) २१२,२१३            | श्रीराधार क्रमविकाश ८६,१०५,१०६,             |
| विवताण्डव ३७४,४४६ (पा.टि.)           | ११२                                         |
| शिवदत्त (महामहोपाघ्याय) १८२          | श्रीवत्साङ्क ४०२                            |
| शिवप्रसाद (देखे 'सितारेहिन्द')       | श्रीहर्ष २०७                                |
| शिवमञ्जल सिंह (देखे 'सुमन')          | श्रुतवोच २१५,२१६                            |
| शिवमहिम्नस्तीत्र ३७१,३७२,३७३,        | श्रुतिघर ४५,४७                              |
| ३७४,४७४                              | 0                                           |
| शिवगतक ४०२                           | - स -                                       |
| शिवस्तुति ४०२                        | संस्कृतच्छन्दोलक्षणसूत्र १६१                |
| शिवस्तोत्रावलीं ३६२                  | सस्कृत पोएटेसेज (डा. चीच रोकृत)             |
| शिह्नविभिन्न ४०२                     | 700                                         |
| शीलभद्र २५ २६ २६ २५                  | संस्कृतसाहित्य का इतिहास (वलदेव-            |
| शीला भट्टारिका २६१,२६६,२७०,          | उपाच्याय कृत) ४५ (पा.टि.),<br>१०६ (पा.टि.), |

१४० (पार्टि) - | माजनमाना ४१० (पानि) ३=६ (जाहि) र्६६ (टाइ) महून-मृत्रीवर इर्ड सान्ध्यतीत 8==,8=0 मञ्जूष्टिन ४६४ (न.डि.) मानंबर 7.3 (可能): सन्राह्म £38 ₹हे.इट सत्तर्ज (क्टॅ रेवृस्तमई) साहित्यवरीय ११,१६५ (पार्टि), 807 चन्जानातच (तीर्ययनि) १६३ (पान्टि), स्टनरायम (बिटिस्स) १६,५= १६६ (पाहि.), १८६, नन्दन सिंह (डान्टर) स्टर् १६६,२००,२०१, (पार्वद्य) २०२,२७०,२७४ स्व, विज् **E E E** (पाटि)- २६२ सङ्कित्रमीमृत rekeijeei (대문): == @ २०७,२६१,३६५ (다.), 글상상 स्पदेश रास्त्र ६२ (स.व्ह.), ध्र (नार्जेट). ३५० 其人其是,其是,其是 (দানি), ३५३ 52,57,55,268 (대로). ३१७ (पार्टि), ३६० ₹0 × सम्स मह = 4.227 (पान्टि), ३६२ समुद्रम्बन् हर्म,हड़व (대로) ३२,१७६, सिगर सगर १=४,१=६,३=३ सीता विहार सर्चनी कमासरग 885 ও (দাই) (पान्डि) | मुबाबर ब्रिटेश (महामही ०) ४२६, ४१२,४२= (पाटि-) सरहरा **८**५६ ४१२ - मुहनिदान सरहज्ञवरीतिका -874 885 नरोजन्ड **मुजानहितप्रदन्द** ま (可能) ३,४३० (पाटि), नुवानवपहरी स्बेद्धीन-संग्रह 353 ४=६ (पार्टि) | सुवानहरी =3= सर्वेसेन १६६ युनीनिहुनार बटबी -(डा०) ४१० न-महा २६१ । मुन्दरवास **रुन्द**ेश्च सहबय मीना १६६ सुन्दर बन्दावकी ... हर्ड सनगहा - (देवें हार्न) -'--- हुन्दर दिनाम • - -४२ इ.४२ ७

सुभट XXF सुभद्रा २६१,२७१,२७२ सुभद्राकुमारी (चौहान) ४६०,४६१ सुभद्रापरिणय 376 सुभाषित सुवारत्न भाण्डागार ¥₹ (पा.टि ), २४१ (पा टि ), २६१, २६७ (पा टि.) २७१, २७२,२७३, २७७,२५० (पा टि) ३२६,३६० (पा टि), ३६५ (पाटि.) सुभापित हारावलि २६६,२७१ २७२,३३२ सुभापितावलि २६१,२७१,२७ %, 777 सुमन (शि०मं०सिंह) ४६५ सुमित्राकुमारी सिनहा X8X सुमित्रानन्दन (देखे 'पन्त') सुरेन्द्रकुमार (श्रीवास्तव) ×3× सुरेश्वर १५६ सुवृत्ततिलक ८६ (पा.टि.), १००, २०८,२४१,३१८ (पाटि.), ३३३, ३३५ (पा टि), ३३६ (पाटि), सूक्तिमुक्तावली ११८,२०८,२१०, २१६,२६१,२६६, २७१,२७२,२७७,४०८ मूक्तिरत्नहार 758 नूरदान १०,१६,१८,१६,२०, २७,११३,१२६,४२८,

४२६,४३७,४३६, xxx,xx0,xx3,x0x सूरसागर १२,१८,१२८,४२८, 358,358 सूर्यकान्त त्रिपाठी (देखे 'निराला') सूर्यशतक ₹,200,305, 366,327 सेतुवन्ध १६६ (पाटि) सेनापति 348 सेन्सी 858 सोमपाल विलास ६६४ . सोमप्रभ सूरि 84,80 € सोमेश्वर १६५ सोहनलाल दिवेदी 888 सौगन्धिकाहरण ३७० सीन्दरनन्द २५४ सौन्दर्यलहरी (देखे 'ब्रानन्दलहरी') सौमिल्लक 34 स्कन्दगुप्त 388,808 स्तवचिन्तामणि 805 स्तवमाला ४५० स्तवरतन 335 स्तुतिकुसुमाञ्जलि ३६२,३६३,३६४ स्तोत्र रत्न 338 स्वप्नवासवदत्ता ३३,३४,२७४ स्वयम्भू स्तोत्र Rox 0

हंसकुमार तिवारी

हजारीप्रसाद द्विवेदी (डा०)

हंसदूत

हंमसन्देश

862

६२

६४

¥3,

(पा.टि )७६, (पा.ढि.), हनुमन्नाटक ४३,२५० (पा.टि.), ₹४६,३४७,३४८ हम्मीर महाकाव्य १६२ हम्मीर रासो 805 हरदेव वाहरी १२० हरप्रसाद शास्त्री 880 हरविजय 740 हरिग्रीध ४२३ हरिभद्र सूरि १२२ हरिराम व्यास ४३८ हरिवंश कोछड़ ४१५ (पा.टि.) हरिवश राय (देखे 'बच्चन') ्रिविजय १६६,१७० हरिराम द्विवेदी 884 हरिवृद्ध 308 हर्षचरित ११८,१४४ (पा.टि.), १५२,३८१ हर्षचरित चिन्तामणि 185 हर्षचरित वार्तिक 238 हर्षदेव १४२,१४३,२३४, २६१,२६३,२६४, २६६,३२३,३८० हलायुध 808 हाल (सातवाहन) न,३४,३४,४२, **५१,५२,११५,११६,** ११८,१२०,१२१, १३०,२१२,४१६ हास्यचूड़ामणि 344 हितचौरासी २७,४३६,४३७

हितहरिवंश ४३६,४३७,४३९ हिन्दीसाहित्य का त्रालोचनात्मक इतिहास ४०६ (पा.टि.), ४१० (पा.टि.) हिन्दीसाहित्य का इतिहास (ग्रा० श्कल कृत) १० (पाटि) १०५ पा.टि ), ४०६ (पाटि), ४२६ पा.टि.), ४३३ (पा.टि.), ४३७ (पा.टि.), हिम किरीटिनी 860 हिस्ट्री श्रौफ संस्कृत ड्रामा (डा० कीय-१४३ (पा.टि), कृत) 388,788 हिस्ट्री श्रौफ इंगलिश लिटरेचर (रिकेट-कृत) ४५३ पा.टि.) हिस्ट्री ग्रौफ संस्कृत लिटरेचर (पीटर्सन--२३४ (पा.टि.) कृत) हुड्डार 838 हेत्वाभासोदाहरण क्लोक ३६३ हेमचन्द्र (ग्राचार्य) २३,३६,६२, १०५,१०६,१६५, १६६,१५१,१५३, १८४,३२३, ३२४, 804,80E हैम नाममाला ११५ हैम प्राकृतव्याकरण २३,३६,३७, १८१ होली **እ**ጾኧ •